# सन् १८५७ के गद्रका इतिहास



लेखक-

शिवनारायण दिवेदी।

हिन्दी पुस्तक राजेन्सि (१२६, हरिसन रोड, कलकत्ता

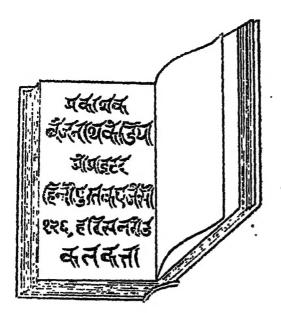

BANALIMAN 10754.



77



ग़दर, वर्त्तमान भारतकी प्रधान घटनाओं मेंसे एक प्रसिद्ध घटना है। अंग्रेज़ी शासन ग़दरके बादसे ही मजबूत हुआ। कम्पनीका राज्य छुप्त होनेपर पार्छमेंट और महारानी विकृतियाने शासन अपने हाथमें लिया। उस ग़दरके क्या क्या कारण थे और फिर कहाँ कहाँ क्या क्या क्या इसका इस प्रन्थके चारों भागों में यथासंभव संक्षेपसे वर्णन किया गया है। उन कारणों और घटनाओं का वर्णन करना यहाँ उचित नहीं।

इतिहास उसे कहते हैं जो निष्पक्ष होकर लिखा जाय। जिसमें किसी पक्षको विशेष रूपसे पुष्ट किया जाय, उसे इतिहास नहीं कह सकते। साथ ही जिसकी भाषा नियमित हो,
वर्णनके शब्द आडम्बरपूर्ण न हों, सचाईकी खोज की गई हो,
न्यायका सदा पक्ष लिया गया हो, उसे इतिहास कहते हैं। यथासम्भव इतिहास शब्दकी इस व्याख्याको इस पुत्तकमें पूरा
करनेका यस किया गया है। सफलता कहाँतक हुई यह पाठक
ही निर्णय करेंगे।

हिन्दी भाषामें ऐसे प्रन्थकी आवश्यकता समभक्तर, ही इसे

लिखा गया है। जिन महानुमान इतिहासलेखकों के प्रत्थों वे सहायतासे यह पुस्तक तैयार हुई है वे इस लेखकके धन्यवाद पात्र हैं। स्थान स्थानपर उनके प्रति कृतज्ञता स्वीकार की गई है। वे ये हैं:—

1. Kaye's Sepoy War (three Vols,).

सिपाही युद्धेर इतिहास (वंगला ) श्रीरजनीकान्त गुत ।

- 3. Martin's Indian Empire, (three Vols,)
- 4. Malleson's Indian Mutiny of 1857. (two Vols,)
- 5. Arnold's India under Dalhousie and Canning.

ये प्रत्थ प्रामाणिक हैं। उक्त चारों अंग्रेज़ लेखक गृद्रके समयमें थे। के लाहबने लरकारो कागज़ पत्र देखकर और हर जगह जांच करके वड़ी निष्पक्षतासे वर्णन किया है और कर्नल मार्टिन तथा मालेसन सेनाओं ही थे। श्रीयुत रजनीकान्त ग्रुसते वड़े परिश्रमसे उक्त प्रन्य लिखा है। मैंने इस पुस्तक में आपके प्रत्यके आधारपर ही सब प्रमाण दिये हैं। बहुत खानोंपर आपकी रोचक माषाका अनुकरण भी किया है।

इस प्रकार, यथासम्भव इतिहास शब्दकी व्याख्याके भीतर रहकर यह प्रन्य तैयार किया गया है । यह कैसा हुआ और कितनी सफलता प्राप्त हुई, यह हिन्दी भाषा भाषियोंपर छोड़तां हूं। मेरा काम, मातृभाषाकी सेवा करनेका था, मैंने वह इसके हारा पूर्ण करनेका यह किया है।

> दिह्नी, जून, ११२२ } शिवनारायण द्विवेदी

#### सन् १८५७ के

## ग़दरका इतिहास

क्यम भाग

### सन् १८५७

## गद्रका इतिहास

\*\*>अंशिस्स इयम खगह

~#889<del>8</del>~

#### पहला अध्याय



[ गदरके पूर्व कारण-लार्ड डलहोजीका शासन-प्रथम सिक्ख-युद्ध-कसूरकी सिन्ध-राजा लालसिंहका पतन-वैरावलकी सिन्ध-प्रतिनिधि शासनप्रणाली-महारानी जिन्दांका निर्वासन-मुलतान-विद्रोह-दितीय सिक्ख युद्ध-पंजावपर अंग्रेज़ोंका अधिकार । ]



त्रेज़ी शासनमें सन् १८५७ का ग़द्र सबसे वड़ी ऐतिहासिक घटना है। अंग्रेज़ोंपर इस ज़मानेके बरावर कभी तवाही नहीं आयी और पिछछे दो सौ वषके इतिहासमें, भारतमें, ऐसी

देशन्यापी अशान्ति नहीं फैली। यह इस अशान्तिका श्र'खलावद इतिहास है। अंग्रेज़ शासकोंके द्वारा जिस तरहकी घटनाएं हुई उनका परिणाम क्यां होना चाहिए था, यही इस पहले भागमें लिखा जायगा। कहा जाता है कि, इस देशमें अंग्रेज़ोंपर जो अत्याचार हुए ∕डनमें सबसे पहला, १२३. अंग्रेज़ोंको एक छोटी सी कोठरीमें क़ैद करना है। इसमें वे विना पानीके तड़प तपड़ कर रातमें मर गये, आठ या नौ बाक़ी वचे। कार्ड कर्ज़नने इस घटनाकी यादगार भी बनवा दी है। पर अवकी ऐतिहासिक खोजसे पता लगा है कि यह घटना असत्य है—उस ज़मानेके एक अंग्रेज़ लेखकने इसे तिलका ताल बनानेकी कोशिश को थी। ठीक इस घटनाके सी वरस बाद, सन् ५७ का ग़द्र हुआ। इस गृहरका इतिहास वड़ा करुणाजनक वतलाया जाता है। भारत-वासियोंके सिर जितना कलंक मढ़ा जाता है वह कहां तक ठीक है यह हम इसके इतिहाससे देखेंगे। इतिहाससे पहले इतिहासका कारण देखना आवश्यक है। क्या कारण हुए जिनसे यह भयानक लहर उठ खड़ी हुई ? क्या कारण थे कि जिनसे भारतवासी अंग्रेज़ी शासनको उखाड़ फेंकनेके छिए पागल हो गये थे ? जिस देशके निवासी राजाको देवताके समान मानते हैं उन्होंने राजशक्तिके नाशके लिए क्यों कमर कसी ? पहले इस कारणका मालूम करना आवश्यक है। इसके बाद ग़द्रकी घटताका विवरण होगा ।

भाठ वरसकी गवर्नरीके बांद लाई डलहीज़ी इंग्लैंड वापिस-चले

गये। इन बाठ वरसींमें हिन्दुस्तानकी हालत वहुत वदल गयी।
लाई वेलजलीके जमानेके श्रतिरिक्त और किसी
सन् १८५६ शासकके समयमें इतना परिवर्तन नहीं हुआ।
पक्त और रेल और तारका विस्तार वढ़ कर एक
प्रान्तको दूसरे प्रान्तसे जोड़ रहा था, दूसरी और अपूर्व राजनीतिक
कौशल एक राज्यके बाद दूसरेको ब्रिटिश जातिके अधीन कर
रहा था। लाई डलहीज़ीके जमानेमें पंजाब, अयोध्या आदि स्वाधीन राज्योंपर अंग्रेज़ी भंडा लहराया। जिस दिन लाई डलहौज़ी इस देशमें आये, उन्होंने इन प्रान्तोंको स्वाधीन देखा
था और जिस दिन वापिस गये उस दिन अंग्रेज़ी अमलदारीमें
शामिल कर गये थे।

सोब्राहनकी छड़ाईमें प्रसिद्ध वीर छार्ड हार्डिजने सिक्खोंको हराया। अंग्रेज़ अफसरोंकी चतुराई और सिक्ख सेनापतियोंके नीच विश्वासवातसे सिक्खोंकी हार हुई # । पर इससे भी

<sup>\*</sup> सीत्राप्त नासक स्थानमें सिक्डोंकी श्रंथ नासि सबसे पहली लड़ाई हुई। सिक्डोंके सेनापित सर्दार तेनसिंह श्रीर राजवालसिंह विदेशानीसे पहले ही श्रंथ नांस्से सिक्डोंके सेनापित सर्दार तेनसिंह श्रीर राजवालसिंह विदेशानीसे पहले ही श्रंथ नांस्से सिक्ड चुके थे। इस कारण, फीरोज्यहरके नज़रीक, श्रपनी फीज लाकर नालसिंह लड़ाई होनसे पहले ही साग गया। इसी समय २५ हजार फीज लेकर तेनसिंह सीक्षेपर श्राया। श्रद्धरेजी फीज धकी हुई पड़ी धी—श्रगर वह शाक्षमण करता तो श्रद्धरेजी फीज सुकावलपर न टिक्ती पर उसने शाक्षमण ही न किया। जालसिंहको उसकी फीजने हमला करनेके लिए नहुत जोश दिलाया था पर वह मैदानमें उहरा ही नहीं। सिक्ड सेनापितयोंके इस विश्वासघातके कारण सिक्डोंकी हार हुई। सन् १८% के फरवरी सासमें लालसिंहने जी चिट्टी पत्री क्षान खारेंसके

सिक्ख राज्योंकी खाधीनताका नाश नहीं हुया। सिक्खोंको स्रलहकी शर्ती में वाध कर लार्ड हार्डिजने महाराज रणजीत सिंहके राज्यको खाधीन रहने दिया। ६ मार्चको मियांमीरके मैदानमें यह सुलह हुई #। इस सुलहसे सतलज और रावीके वीचकी भूमि अंग्रेज़ो अमलदारीमें आगयी । इसके विरुद्ध जो खालसा सेनाएं खड़ी हुईं उनके हथियार ले लिये गये और सेनाओंकी संख्या कम करके २०००० पैदल और १२००० सवार कर दिये गये। इसके अ लावा लार्ड हार्डिंजने . लड़ाईके ख़र्चके डेढ़ करोड़ रुपये सिक्खोंसे लिये गे। महाराज रणजीत सिंह अपनी मौतके समय खजानेमें बारह करोड रुपये छोड़ गये थे, पर सिक्ख सर्दारोंके अपव्ययके कारण याधा करोड़ बाक़ी बचा था। हार्डिंजने लड़ाईके तावानमें यह आधा करोड़ नज़द लेकर वाक़ो एक करोड़के लिये जाश्मीर ले . लिया। महाराज रणजीत सिंहके . प्रियपात्र—जम्पूके शासन-कर्ता-राजा गोपाल सिंह इस समय लाहीर द्वरिके प्रधान मंत्री थे। इन्होंने एक करोड़ रुपये देकर हार्डिंजले फाश्मीर मोल

पास जलकत्ते भेजे ये उससे साफ मालून हो गया था कि सिक्ड सदौर पहले हो सिन चुके थे। Cunningham's History of the Sikhs, P. 268—299. Comp, Macgregor's History of the Sikhs Vol II P. 80—81. Calcutta Review for June 1849. P. 550. Edwards Arold Dalhousies Administration of British India Vol. I. P. 45.

<sup>\*</sup> Arnold's Administration of Dalhosie Vol I. P. 46.

<sup>†</sup> Cunnighm's History of the Sikhs, Appendix XXXIV, P. 428-433.

छे छिया। इस प्रकार महाराज रणजीत सिंहके बड़े भारी राज्यका पतन शुद्ध हुथा #।

जिस समय यह कस्रकी सुछह हुई और काश्मीर बेचा गया राज्यका चारिस, महाराज रणजीत सिंहका बेटा, दिछीपसिंह नावालिग़ था। उस समय देश और अंग्रेज़ोंकी जैसी दशा थी उससे एक दूसरे रणजीत सिंहकी ज़करत थी, पर पंजावमें वैसा तेजसी और बुद्धिमान् दुसरा आदमी ही पैदा नहीं हुया था। दिलीप सिंहकी माता महारानी ज़िन्दांके हाथमें शासनकी बाग-होर थी 🕆 । हिन्दुस्तानके इतिहासमें वीरनारियोंकी कमी नहीं है। महाभारतके छेखक वेदव्याससे छगाकर राजधानके छेखक कर्नल टाड तकने भारतकी महिलाओंका गुणगान किया है। भारतकी खियां जैसी तेर्जास्वनी थीं वैसी ही समय समयपर वे अपनी शासनकी क्षमता भी दिखाती थीं। \$ रणजीत सिंहकी रानी ज़िन्दां भी भारतकी वीरनारियोंमेंसे एक थी। अवला होकर मी ज़िन्दां तेजस्विनी थी भीर जन्मसे पराधीन होकर भी शासक होने योग्य थी। पेसी योग्य स्त्रीके हाथमें शासन होते हुए भी राजा गुलाब सिंहके समान नोच विश्वासघातक उसका प्रधान मंत्री था।

<sup>\*</sup> Arnold's Administration of Dalhousie, Vol. I P. 47.

<sup>†</sup> कर्र प्रतिष्ठाराचिखकोंने महारानी जिन्हांका नाम बन्द्रा विका है।

<sup>†</sup> Calcutta Review, 1869 No. 65, P. 39.

राजा 'लालसिंहमें प्रधान मंत्रीका कुछ भी गुण न था। दर-बारमें जैसे वह सबकी आंखका कांटा था बेसे ही अपने मित्रोंको भी वह अपना नहीं बना सकता था। इसमें शक नहीं कि एक छोटेसे वंश और दरिद्र मार्ताापताके घर पैदा होकर लालसिंह इतना ऊपर चढ़ा था, पर एक योग्य मनुष्यमें जिन गुणींका होना ज़करी है वे उसमें न थे। वह छंबे चौदे हीछडीछका ख़ूब-सुरत जवान था पर यह सुन्द्रता उसके हृद्यमें प्रवेश न कर सकी थी। हृद्य उसका उतना ही बुरा और बदशकल था। उसका शासन सिर्फ़ घरकी औरतपर था वह अपने ख़ुशामदियोंके घरभरका इन्तज़ाम कर सकता था—बहादुरीका उसमें नाम भी न था। ळाळसिंह जैसा आद्मी चीर सिक्खोंका नेता वननेके सर्वधा अयोग्य था। इसीके विश्वासघात और वेईमानीसे महाराज रणजीत सिंहका विशाल राज्य टुकड़े दुकड़े हो गया और इसीकी नीचतासे थोड़ीसी अंग्रेज़ी फौजसे बीर सिष्ख सेना हार गयी। कस्रकी सुलहके बाद, ऐसे श्लीणबुद्धि, श्लीणबल भीर नीचह्रद्य वाले आदमोके हाथमें, पंजाबके शासनका भार दिया गया। ऐसे नीच आदमीके हाथमें चीर पंजाब अधिक दिन न रहा। एक करोड़में कश्मीर ख़रीद कर गुलाबसिंह उसका क़न्जा लेनेके लिए गया, उस समय लाहीर द्वारकी तरफसे शेज़ हमामु-द्दीन कश्मीरका शासक था। ळाळसिंद्दने रमामुद्दीनके साथ मिलकर, ब्रिटिश गवर्नमेंटके खिलाफ़ जाल रच कर, गुलावसिंह-का रास्ता रोका। रेज़ीडेंट हेनरी लारेंस अपने किसी कामको

अधूरा न छोड़ते थे। गुलावसिंहको कृष्ता देनेमें मुख़ालिफ देख कर लारेंस इस हज़ार सिक्ख और थोड़ीसी गोरी फीज लेकर कश्मीर पहुँ चे। # लारेंसकी ताक़त देख कर इमामुद्दीनका सिर नीचा हुआ, उसने गुलावसिंहको कश्मीरका कष्ज़ा दे दिया। मंत्री लालसिंहने गुलावसिंहका रास्ता रोकनेके लिए जो पत्र मेजा था वह हेनरी लारेंसके सामने पेश कर दिया। ब्रिटिश रेज़ीडेंटको लालसिंहका यह माव बहुत बुरा लगा; इस विश्वास-घातकका विचार करनेके लिए उन्होंने कलकरोके बड़े बड़े अंग्रेज़ राजनीतिखोंको बुलाकर एक कमोशन बैठाया १। कमीशनने जो फैसला दिया उसके अनुसार लालसिंहको पेंशन देकर आगरेंमें रक्षा गया। दिसम्बरमें लालसिंहको यह देशनिकाला मिला। इस प्रकार इस विश्वासघातीके ज़हरसे पंजाबका पीछा

राजा लालसिंहके पतनके बाद महाराज रणजीत सिंहके राज्यकी रक्षाके लिए पञ्जाब दर्बारसे ब्रिटिश गर्वनेमेंटकी फिर एक सिन्ध हुई। यह सिन्ध बैरावल नामक स्थानपर हुई थीः इसलिए यह बैरावलकी सिन्धके नामसे यह प्रसिद्ध है। इस सिन्धके लिए लाहीर दर्बारसे कई योग्य आदमी चुने गये थे

<sup>\*</sup> Life of Sir Henry Lawrence, Vol II P. 73.

<sup>†</sup> चार्याचंद्रके विचारके लिये जो कमोशन वैठो थो उसमें सद अ'ये स् थे । Lift of Sir Henry Lawrence, Vol. I1 P. 82 Comp-Edwardes, A year on the Punjab Vol I. P. 10.

और हेनरी लारेंस इनके सभापति थे। दिलीपसिंह सन् १८५४ की ४ सितम्बरको बालिग होजाते, यह सभा इनके वालिग होनेके हिनतकके शासनकी सन्धिके लिए विचार करने वैठी # । संसामें निर्णय हुआ कि दिलीपसिंह जवतक वालिग न हों तव तक ब्रिटिश गवर्नमेंट राज्यकी हिफाजतके लिए ट्रस्टीके तौरपर पञ्जाबका शासन-भार छे। महाराज रणजीत सिंहने जिस राज्य-को अपनी भुजाओंसे स्थापित किया उसे वैसेका वैसे वनाये रखनेके लिए लार्ड हार्डिजने यही व्यवस्था की। इतना वड़ा राज्य हाथमें आजाने पर भी हार्डिजने यह न चाहा कि इसे अंग्रेज़ी अमलदारीमें शामिल कर लें विक उन्होंने इस राज्य-, की सुव्यवस्थाकी और ध्यान दिया। वे सिम्सोंकी चञ्चल प्रकृतिको समक्ष चुके थे और इस बातको जान गये थे कि जबतक इनके सिरपर एक कड़ा हांध न होगा तवतक यह शान्तिसे न रहेंगे। सुलहके धतुसार ब्रिटिश गवर्नमेंटके ट्रस्टी वननेसे हेनरी लारेंस पञ्जाबके कर्ता धर्ता हो गये । हेनरी लारेंस एक योग्य और वीर आदमी था, वह तेजस्वी और दुद्धिमान् था। छड़ाईके प्रदानमें हेनरी छारेंसकी सूरत देखकर दुश्मन घबरा साते थे।

सीभाग्यसे परमातमाने एक योग्य आदमीके हाथमें पञ्जाब-का शासन-भार दिया। अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह समक कर हेनरी ठारेंसने काम शुक्र किया। उसकी योग्यतासे फिर

<sup>\*</sup> Cunuingham's History of the Sikhs, Appendix XXXVII

P. 337-442. Comp. Life of Sir Henry Vol II P. 90.

पञ्जावकी उन्नित होने छगी। इसी प्रकार शान्तिसे सन् १८४७ का वसन्तकाछ वीत गया। जो खाळसा सेनाए सन् १८४७ एक दिन अशान्तिकी आग उछाछती थीं ये शान्तिसे अपने दिन विताने छगीं। रेज़ीडेंटने अपने विद्यापनमें प्रकाशित किया कि "जो खाळसा सेनाए एक दिन अंग्रेज़ी शासनके सयका कारण थीं वे शान्तिके साथ ज़मीन जोतती और आनन्दसे अपना समय विताती हैं। "ऐसी दशामें भी पञ्जाबका रेज़ीडेंट अपने कर्त्तन्यसे शिथिछ न था। वह और भी अधिक पञ्जाबकी उन्नितमें साग छे रहा था और चारों ओर शान्तिकी ज्यवस्था करनेमें छगा हुआ था।

महारानी ज़िन्दां मानवती, वीर नारी थी। वह इस वातको अच्छी तरह समफ चुकी थी कि मेरा राज्य सात समुद्र पारके विदेशियों के पैरोंपर छोट रहा है। उसे यह सहन नहीं होता था कि परदेशी उसके राज्यपर शासन करें। ज़िन्दां समझ रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंटके छोभी नयन पंजावपर पड़ रहे हैं ? इससे बहुत जल्दी यह राज्य ब्रिटिश सिंहके शिकार हो जायगा। उसका यह ख़्याल बहुत कुछ सच होता दिखाई दिया। ब्रिटिश ग्वर्नमेंटने उसके प्यारे बेटे दिलीपसिंहको कठ-पुतली बनानेमें कोई कसर न रक्खी। परदेशियोंकी यह अनधिकार चर्चा वीरमाता ज़िन्दांसे सहन न हुई। बेईमान कह कर बहु अंग्रेज़ जातिसे घृणा करने लगी। कोमल नारी-हद्य सपमानकी ज्वालासे काला विष उगलने लगा।

इस वीर नारीकी वीरताको खर्च करनेका रेज़ीडेंटने हुढ़ निश्चय किया। जो भाग हृदय हृदय और रोम रोममें न्यात होकर अखिमजाको जलाती है जलकी गतिको कौन रोक सकता है ? अपने स्वजन घन्धुओंसे अलग करके लोहेकी कोठरीमें उसे रखनेसे ही अमंगलसे रक्षा हो सकती है। रेज़ीर्टेंटने अमंगलसे वचनेके लिए अन्तमें यही उपाय किया। विना फ़ानून, विना विचार, केवल शकपर आधार रख कर ब्रिटिश रेज़ीडेंटने महारानी ज़िन्दांको क़ैर किया। उसका भाई उसकी क़ैदका आशापत्र छेकर महलमें उसके पास गया। ज़िन्दांने सिर **अकाकर इस कठोर और अपमानभरे इंडको प्रहण किया। इस** दंडके विरोधमें एक उफ़ भी उसके मुंहते सुनाई न दी। अटल भावसे महाराज रणजीतसिंहकी पटरानी ख़ैदके लिए तैयार हुई। मुसलमान-प्रधान कस्बा शेख़ुपुरा इनका कारागार बना। १६ वीं अगस्तको यह चीरपत्नी और वीरमाता इस तुच्छ ध्यानके तुच्छ जेटज़ानेमें गई #। विधाताने जिन्दांकी अपार सुन्दरता दी थी, जैला उसका रूप था वैसा ही उसका हृएय भी था। उसका द्वदय कोमल था पर कडा भी था, वह दुन्दरी थी पर वीर भी थी। विपत्तिसे वह न घबराई, न हरी, वैसी ही धीर गस्भोर बनी रही। विदेशी लेखकोंने इस महारानीके चिरत्रमें यही घड़ी नीचताएं दिखाई हैं, वड़ी छाछसा प्रकट की है। इसे वहनाम

<sup>\*</sup> A General Proclamation of H. B. Edwards, Assistant to the Resident.—Life of Sir Henry Lawrence, vol II, P. 99.

करके सबकी सहानुभूति इससे हटा ही। विदेशी चित्रकारोंके हाथमें पड़कर इसका चित्र चाहे जितना भद्दा दिखाया गया हो पर इसकी धीरता, अटलता नारी समाजका गीरव है।

इस प्रकार जिन्दां राजपद और राजसम्मानसै च्युत होकर कारागारका अतिथि वनी। राजमाता और राजवनिताके इस अपमानसे इतिहासके पृष्ठ सदा काले रहेंगे। जो सर हेनरी छारैन्सकी सचाई तथा न्यायिष्रयतासे परिचित हैं वे उसीके द्वारा जिन्दांकी क़ेद्से चिकत हैं। ग़द्रका इतिहास लिखनेवाले अंग्रेज लेखकोंने लिखा है कि जिन्दां गवर्नमेंटके ख़िलाफ बङ्यन्त्र रच रही थी और हेनरो छारेंसको जानसे मरवानेका जाल उसने बनाया था 🛊 । पर लालसिंहको सजा देनेके लिए जैसे कमीशन बैठी थी, बेले जिन्दांका विचार न हुया। ब्रिटिश रेजीडेंएटने विना विचारे केवल शकपर इलीपसिंहकी माताको केंद्र कर दिया। जहां केवल शकपर काम हों उस राजनीति भीर शासक-को कोई भी भला कहनेके लिए तैयार नहीं। न्यायके द्वारा अच्छी तरह छानवीन करके अपराधो साबित होनेपर सज़ा देनी चाहिये-- न्याय ही सम्य देशकी सभ्यताका मूळ है। पर इसमें किसीको पतराज हो ही नशें सकता कि हेनरी लारेंसने जिन्दांके साथ अन्याय किया।

महारानी जिन्दांकी क़ैदकेः पहले तो यह मालूम हुआ कि

<sup>\*</sup> Kayl, Sepoy War, Vol I, P. 16. Comp. Life Sir Henry Lawrence. Vol II. P. 98—100.

पंजाबमें अमन हो गयी, शान्ति हो गयी। इसं तरह बिना किसी तरहकी गड़बड़ भीर अशांन्तिके सर्दीकी मौसम आयी और चली गयी। वसन्तकी मौसमके साथ साथ पंजाबकी शासनसमितिमें भी उलट फैर हुआ। हेनरी लारेंस कई बरस गर्म देशमें रहनेके कारण अस्वस्य हो गये थे इसिछये स्वास्थ्य सुधारने वे शिमले चले गये। पर डाकृरने उन्हें इंग्लैएड वापिस जानेकी सलाह दी। सर फ्रेंडरिक कारी नामक एक सिविलिन यनके हाथमें पंजाबका शासनभार देकर हेनरी लाँरेंस विलायत गये। इसी समय लार्ड डलहीज़ीके हाथमें भारतकी बागड़ीर देकर लार्ड हार्डि'ज भी इंग्लैएड गये। भारतका शासन लार्ड डलहीज़ी और पंजाबका शासन सर फुंडरिक कारीके हाथ पड़ा । पर इस परिवर्त्तनसे भी पंजाबमें किसी प्रकारका भेद आता दिखाई न दिया । नया वर्षे आनन्दके साथ शुक्त हुआ । पंजावमें किसी प्रकारकी अशान्ति न होने पर भी एक कोनेपर विपत्तिका बादल उठा और देखते देखते वह आकाशमें फैल गया।

महाराज रणजीतिसंहने जबसे मुलतानपर कब्जा किया था तबसे यह क़ायदा बना दिया था कि लाहौर दर्बारसे एक शासक वहांके लिए नियत कर दिया जाय। सन् १८४४ में मुलतानका शासक सावनमल, दुश्मनके हाथसे मारा गया। बापके मारे जाने पर उसका बेटा मूलराज दीवान बना। लाहौर द्रवारने मूलराजके ख़जानेमें बहुत रुपया समक्ष कर ३० लाख रुपया उससे नज़रानेका मांगा। जान लारेंस (बादमें लार्ड) के मता- जुसार थगर पं० उवालाप्रसाद थौर उस समयके मंत्री हीरासिंह ज़िन्दा रहते तो यह रुपया ठीक समयपर भुगत जाता पर इन दोनोंकी मौत हो जानेके कारण छाहौर द्रवार इस प्रस्तावको अमलों न ला सका#।

मियांमीरी सिन्धिके बाद छाहीर द्रवारके मंत्री राजा छाल-सिंहने मूलराजसे यह रुपया अदा करनेके लिए एक छोटी सी सेना मुलतान मेजी थी। भंग नामक खानपर मूलराजकी सेनाने द्रवारकी इस सेनाको पराजित किया ए। छाहीरके रेज़ीडेंटने बीचमें पड़कर इस झगड़ेका निर्णय कर दिया। यह फैसला हुआ कि मूलराज भंग खानका अधिकार छोड़ दे और पहलेकी बाज़ी-के बीस लाख रुपये मय नज़रानेके द्रवारको दे। इस अवसर-पर मूलराजने कुछ न कहा, बिल्क ब्रिटिश रेज़ीडेंटके निकट स्तक्तता प्रकट की कि।

इस फैसलेके बाद एक साल मूलराजने शान्तिके साथ विताया। इस शान्तिसे यह ख़याल हुआ कि लाहौर और मुल-तानमें जो झगड़ा हो गया था वह ठंढा पड़ गया—अब भविष्यमें किसी तरहकी अशान्ति न होगी। पर मूलराजने जो सन्तोष

<sup>\*</sup> Blue book, 1847—94, P. 88. Edwards, A Tear in the Punjab '§ सर जानके की खिखी "सिपादी संपान" पुस्तकमें यह घटना कुछ बदली हुई है। Korntill. Vol II. P, 38.

<sup>†</sup> Kayl, Sepoy War, Vol I. P. 18-19,

<sup>‡</sup> Grounds of the consts Fundment in convicting Dewan Moolraj of Murder—Edwards, Punjab Frontier Vol II. P. 39—40.

दिखाया था वह बहुत जल्द श्रूळ हो गया। छाहीर द्रवारका फैसळा उसे दुःख देने लगा। इस दुःखसे छूटनेके छिए उसने मुलतानकी दीवानी छोड़नेका इरादा किया।

नवम्बरमें मूलराजको समाचार मिला कि शीघ ही हैनरी लारेंस पंजायसे विधा होंगे। इनसे मिलनेके इरादेसे वह लाहीर गया, पर ठीक समयपर न पहुँच सकनेके कारण रेज़ीडेंटसे वह न मिल सका। उस समयके रेज़ोडेंट जान लारेंससे मिल-कर उसने अपने पद्त्यागकी हुच्छा प्रकट की। जान लारेंसने मूलराजको ऐसा न करनेकी सलाह दी। कुछ दिन वाद सूलराजने फिर उनसे भेंट करके अपना त्यागपत्र दिया। इस त्यागपत्रकें दो कारण मालूम हुए थे। एक तो लाहीर द्रवारने जो नये बन्दोबस्तके मुताविक टैक्स वढ़ाया था वह, दूसरे दीवानकीः कार्रवाइयोंकी अपीछ लाहीर दरवारमें होती थी इललिए मूलराज शासन न कर सकता था। ख़ैर जो कुछ हो, इन्हीं कारणोंसे तंग आकर मूलराजने अपना त्यागपत्र लाहौर द्रवारमें भेज दिया # । दरवारने त्यागपत्र मंजूर किया और एक सर्दार ख़ां सिंह नामक आद्मीको उसकी जगह मुळतानका दीवान नियत किया। खांसिंहको मुलतानके अधिकार दिलानेके लिये वेन्स अग्वर नामक एक अंग्रेज़ सिविलियन भीर बम्बई सैनिकद्लका लैपिटनैट एन्डर्सन पांच सी सैनिक छेकर मुळतान गये।

<sup>\*</sup> Evidence of Johan Lowerence on Moolraja's trial Edwards Punjab Frontier, i Vol 11. 42—44.

सर्वार खांसिंह जब दो अफसर और इस छोटोसी सेनाके साथ मुळतान पहुंचे तब मूळराजने किसी प्रकारका चिद्वेष प्रकट, न होने दिया। बिल्क बड़े आदर सत्कारसे वह सबको किलेमें छे गया। वहाँ उसने नये दीवानके हाथमें अपने सब अधिकार दे दिये। इसके बाद जब सर्वार खांसिंह अपनी छोटी फीजके साथ किछेसे वापिस आ रहे थे तब दोनों अंग्रेज कर्मचारी भयानक कपसे आहत हुए। मूळराजने इस अचानक हमळेके विरोधमें कुछ न किया बिल्क घोड़ेपर बैठ कर वह अपने वागकी ओर चळा गया। इधर खांसिंह बायळ अंग्रेज़ोंको अपने ख़ेमेंमें छे आया।

• दूसरे दिन तमाम मुळतानवासी छड़ाईके छिए तैयार दिखाई दिये। चारों ओरसे मुळतानियोंने ख़ांसिंहके उस स्थानको घेर छिया जहां दोनों अंग्रेज़ घायळ थे। दोनों घायळ अंग्रेज़ उसी हाळतमें कमर कस कर अपनी हिफाजतके छिए छड़नेको तैयार हुए पर मुळतानियोंकी तादाद बहुत अधिक थी, वे न वच सके। दोनों अंग्रेज़ मीतकी गोदमें जा सोये।

इस घटनाके वाद म्लराजने अपना दूर रहनेका भाव छोड़ दिया। वह फीजोंकी तैयारीमें लगा। वह जानता था कि अंग्रेज़ों-की मीतका बदला लेनेके लिए शीघ्र ही सेना आवेगी, उस सेना-का सामना करनेके लिए वह एकाग्रतासे फीजी तैयारीमें लगा। वीरता उसकी नस नसमें जाग उटी। अपने भाग्यके निकट उसने सिर झुका दिया, फीजका सर्दार वन कर वह भाग्य-लक्ष्मीका कांटा देखने लगा। इस प्रकार मुलतान युद्धका सूत्रपात हुआ। इस युद्धके जमानेमें ही इतिहास प्रसिद्ध दूसरा सिक्ख-संप्राम हुआ। दूसरे संप्रामका वास्तविक कारण यहाँ दिया जाता है। इन लड़ाइयोंके वाद किस प्रकार पंजावकेसरी महाराज रणजीतसिंहके पुत्रका अधिकार लोप हुआ, यह यथारीति लिखा जायगा।

व्रिटिश गवर्नमेंटकी आंख पंजावपर पड़ी। लार्ड डलहीज़ीका हर एक काम अब पंजावको ले लेनेके लिए होने लगा। जो शक्तिशाली और तेजस्वी सर्दार लाहीर दरवारमें धे वे एक एक करके अधिकारसे गिराये जाने लगे। यहां तक कि पंजावकी औरतें भी गवर्नमेटकी कड़ाईसे न वचों। महारानी ज़िन्दां इस क्रोधकी आगमें पहले ही स्वाहा हो खुकी थी। महारानीकी जलती आगपर राख डाली गई थी पर बुझी न थी, एकाएक वह फिर दहक उठो। इसी कारण महारानी दुवारा रेज़ीडेंटके सामने अपराधिनी वनी।

जुलाई महीनेक क़रीय लाहीर दरवारके रेज़ीडेंटके पास मुलतानमें फीज भेजने और उसे द्वानेका सूचना आई। इससे पहले मई महोनेमें महारानी जिन्दांका भाग्यचन्द्र फिर डूबने लगा। अंग्रेज़ लेखकोंने जो पंजायका इतिहास लिखा है, उसमें वे लिखते हैं कि मुलतानमें जो घटना हुई उससे पहले लाहीर द्रवारमें अंग्रेज़ोंके विरोधमें एक षड्यन्त्र रचा गया। महारानी जिन्दांके कुछ आदमी गवर्नमेंटके भीतर घुसे थे, सरकारी फीजों-को सरकारके खिलाफ भड़काना ही उनका उद्देश्य था। पर यह वात अधिक दिन गुप्त न रह सको। ७ नं० सेनाफ़े कुछ आदमियों-ने यह वात अपने अपने अफसरोंसे कह दी। एक सिक्खसेनापति खांसिंह, महारानीका आदमी गंगाराम और दो तीन ज़ास आर्मी पकड़े गये। ऋटपट इस मुक़श्मेका फैसला हो गया, छः सातको फांसी दी गई, कइयोंको देशनिकाला दिया गया। # इस प्रकार मुख्य अपराधियोंको सज़ा देकर रेज़ीडेंटका ध्यान महारानी जिन्दांकी ओर खिंचा। रेज़ीडेंट इस बातको अच्छी तरह समभ गये थे कि जब तक यह वीरनारी लाहीर द्रवारके निकट रहेगी तब तक ब्रिटिश सरकारका मंगल नहीं है। इसलिए उसे पंजावसे वाहर निकालनेका इरादा किया गया, पर कोई बहाना न मिलनेके कारण महारानीकी देशनिकाला न दिया जा सका। इस षड्यन्तके कारण रेज़ीडेंटको मौक़ा मिल गया। थव महारानी जिन्दां शेलूपुरेमें भी न रह सकी, रेज़ीडेंट पंजाब-केसरीकी रानी और पंजाबके मालिककी माताको पंजाबसे बाहर निकालनेपर. तुला हुआ था। महारानीके विरुद्ध बहुतसी नीच और लजाजनक वार्ते फैला कर नावालिग दिलीपसिंहको पहले ही हाथमें कर लिया गया था, इसलिए सर फ्रेडिंग्क कारी-के रास्तेमें कोई कांटा न था। वहुत जल्द महारानी जिन्दांके देशनिकालेकी आज्ञापर दिलीपसिंहकी मुहर लगी। दरवारके कई कर्मचारी हो अंग्रेज़ सैनिकोंके साथ यह आज्ञापत्र लेकर

<sup>\*</sup> Kaye. Sepoy War, Vol I. P. 29—30, Comp, Arnolds Dalhousie's Administration Vol 1, P. 85—86.

शेखूपुरेमें महारानीके सामने जा पहुँचे। \* महारानीने द्रढ़ता और गम्भीरताके साथ अपने प्यारे वेटेके दस्तख़त किये काग़ज़-को सिरसे लगाया। वह पंजाव छोड़नेके लिए तैयार हुई। पंजायकेसरीकी वीरनारी ज़िन्दां अपने सुख ऐश्वर्य और प्यारी जन्मभूमि पंजावको सर्वदाके लिए त्यागनेको उद्यत हो गई। पहले यह फोरोज़पुर लाई गई, बादमें काशीमें एक अंग्रेज़ अफ़सरके पहरेमें रक्खी गई।

इस प्रकार महारानी ज़िन्दांके देशनिकालेका द्वश्य समाप्त हुआ। जूंबार शेरकी सी कठोर द्विष्टिसे पंजावने अपनी महारानीकी दुईशा देखी, पर कहा कुछ नहीं। एक आंसूकी बूंद न गिरी, एक आगकी चिंगारी भी न चमकी, योगनिद्रामें विराट पुरुषकी तरह पंजांव चुपचाप देखता रहा। पर यह मौन भी शवसुद्रा न थी यह देखना जड़ न था। यह गम्भीर क्रोधकी शान्ति थी। गुल्सेमें भरकर जैसे आदमी एक टक देखता रह जाता है पंजावकी वही दशा थी। दिलीपसिंह अपने वसपनकी खेलोंमें लगे थे, माताके गम्भोर दु:खसे उनका हृद्य नहीं हिला था। संसारकी बातोंसे अनजान, अनिभन्न, वालक दिलीपने रेज़ीडेंटके इशारेपर अपनी माताका देशनिकाला देखा। ज़िन्दां जेलमें डाली गयी। गहरा विचार करनेवाले पाठक विना किसी तरहके पंक्षपातके विचार करके वतला सकते हैं कि अंग्रेज राज-नीतिज्ञोंमें भारतके साथ इस मामलेमें कितनी कुटनीति वरती

<sup>\*</sup> Kaye. Sepoy War. Vol I. P. 30.

गई है। अदस्य तेज और सम्यताके निकट संसार सिर फुका सकता है, पर चालवाज़ियों को दुनियां सदा धिकारेगी। संसारका सचा इतिहास इसे सहन नहीं कर सकता। पंजाब अधिक दिन मोहित न हो सका जो आग उसके हृदयमें जल चुकी थी वह अधिक दिन खिपो न रह सकी। गुरु गोविन्द्सिंहने पंजाब-को नसोंमें जो गर्म खून बहाया था वह अधिक दिन ठंढा न रहा। महारानी ज़िन्दांके देशनिकालेके कुछ दिन बाद ही सारा पंजाब पक अलक्षित मंत्रशक्तिके बलसे फिर उठ खड़ा हुआ।

जिस समय मुखतानमें अगू और एंडर्सन मारे गये उसी समय पडवर्डस नामक एक सैनिक वन्नुके बन्दोबसके छिए नियत था। अगू और ए इर्सन जैसे ही बायल हुए वैसे ही मददके लिए एक ज़त लिखकर उन्होंने सवारके द्वारा एडवर्डसके पास रवाना किया। यह पत्र सेनापति कोर्टलैंडके नामं लिखा गया था। २२ अप्रेलको तीसरे पहर यह ख़त बन्नू पहुंचा। पडवर्डस उस खमय कचहरीमें बैठा फीजदारी मुकदमे कर रहा था। उसने पत्रको ज़करी समक्त कर खोळा और दोनों, अंग्रेज़ींपर विपत्तिका समाचार पढ़कर वह अपने देशवन्धुओंकी विपत्तिसे आकुछ हो उठा। किस प्रकार जल्दीसे मुलतान पहुंचा जाय यही चिन्ता उसके दिमाग़में घूमने लगी। जिस कामके लिये वह वन्नू भेजा गया था उसे वह भूळ गया। पडवर्डसने एक पत्र सर फ्रोडरिक कारीको लिखा और जो कुछ बाद्धद गोला और तोपें मिल सकी उसीसे तैयार होकर वह मुल-

तानकी ओर रवाना होगया। सिन्ध नदी पार करके लिया नामक खानपर उसने कृत्जा कर लिया। इस चढ़ाईके सबेरे पडवर्डसने अगूको एक पत्र छिखा था। पर यह पत्र मिलनेसे बहुत पहले अगू और एंडर्सनके प्राण इस संसारसे विदा हो चुके थे। एडवर्डसको लिया नगरमें दोनोंकी मीतका समाचार मिला। अपने दो देशवासियोंकी मौतसे एडवर्डसकी हिंसावृत्ति जाग उठी। किस तरह दोनोंकी मौतका बदला लिया जाय यही उसके दिमाग़में चक्कर लगाने लगा। मुलतानपर अंग्रेज़ी भंडा लहराने और मूलराजका सर्वनाशं करनेके बलावा उसे और कुछ दिखाई न देता था। मुळतानसे दक्षिणमें ५० मीळ दूर वहावळपुर-का राज्य है। इस राज्यका राजा सुलहके अनुसार अंध्रेज़ोंका मित्र वन चुका था। एडवर्डसने ब्रिटिश गवर्न मेंटके नामसे एक चिट्ठी मंद्दके लिये वहावलपुरके नवावको लिखी । नवावने भट अपनी फीज एडवर्डसकी मददके लिए भेजी। इसके अतिरिक्त जनरल कोर्टलैंड और लेफ्टनेंट लेकर आदि पडवर्डसके सहायक वने। एडवर्डसकी मददके लिए लाहौर दरवारसे राजा शेरसिंहकी मातहतीमें एक सिक्ख सेना भी आ पहुँची । सर फ्रेडिरिक कारी-ने गवर्नमेंटको इस आशयका एक पत्र लिखा कि मुलतानपर हमला करनेके लिए एक गोरी फीज भेजनेकी आहा दो जाय। फीजी कमांडर लार्ड गफ़ शिमलेमें थे। मुलतानकी गर्मीका विचार फरके उन्होंने गोरी फीज भेजनेकी आज्ञा न दी, गवर्नर जनरलकी भी यही सम्मति थी, पर पंजाबके रेज़ीडेंटको यह वात पसंद न बाई। प्रधान सेनापित और गवर्नर जनरछ सर फ्रेडिंफ कारीकी सम्मति एक न होनेसे एडवर्डसकी भी दुःख हुआ। मई बीर जून मास इसी तरह बीत गया। जुछाई मासके प्रारम्भमें मूछराजकी सेना और किछेकी मज़बूती देखकर एड-वर्डसने सर फ्रेडिंफको पूरी सहायता करनेके छिये छिखा। सर फ्रेडिंफिने प्रधान सेनापितको स्पष्ट शब्दोंमें स्वना दी। इस बार भी प्रधान सेनापित छार्ड गफ़ और छार्ड ढछहीज़ीने मदद्से इनकार कर दिया, पर सर फ्रेडिंफ्क इस बार न दवे। एडवर्डसने चढ़ाई शुक्त कर दी थी। १०वीं जुछाईको सुदुसम नामक स्थानपर कन्जा भी हो गया था। इधर सर फ्रेडिंफिने गवर्नमेंटकी आक्षाके बिना ही गोरी फीज और तोपोंको मुछतानपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दे दी। बहुत जल्द ब्रिटिंश सेना मुछतानपर जा पहुँची।

इस मुलतानकी छड़ाईके लिए कीन ज़िम्मेवार है ? किसके लिए इतना नररक बहा ? किसने युद्धके मदमें मत्त होकर सदाके लिए मूलराजको देश निकाला दे दिया ? इतिहासके सत्यकी रक्षा करते हुए हम इन प्रश्नोंका उत्तर देंगे। मुलतानमें जो कुछ हुआ उसपर गम्मीरतासे विचार करनेसे स्पष्ट विद्तित होता है कि मूलराज प्रारम्भसे अन्त तक अपनी मान-मर्यादाकी रक्षा करता रहा। धीरतासे उसने लाहौर दरबारको अपनी अवस्या जना दी, बादमें अपना त्यागपत्र दिया और नये दीवानके हाथमें अधिकार सींप दिये। इस तरहकी धीरता और सरलता कभी विश्वासधातकता नहीं हो सकती। जिस्न समय मूलराजने

खांसिंहको किलेका अधिकार सींपा उसी समय उसे सब मेग़ज़ीनें और तोपें भी सोंपी गयी थीं। # अगर मूलराज लडाई करना ही चाहता तो वह किला और लड़ाईका सामान क्यों सींप देता? जो दो अंग्रेज़ किलेमें घायल हुए थे उन दोनोंके प्रति भी मूलराजका संज्ञनताका व्यवहार था। उनदोनों अंग्रेज़ोंने उसी समय एडवर्डस को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने साफ़ स्वीकार किया था कि मूलराज निर्दोष है। ग मूलराजकी इतनी सदाशयता होते हुए भी सर फ्रेंडरिक कारोके कुप्रवन्धसे छड़ाईकी आग धश्रक उठी। मूलराजको सब सम्पत्तिपर कब्जा करके सर फुँडरिकने उससे इस सालका हिसाब मांगा। मूलराजने जवावमें कहा कि-"मैं अपने वापके जमानेके काग़ज़ क्योंकर पेश कर सकता हुं , क्योंकि वे सब ख़राब हो गये हैं।" इस वातके पूरा होते ही मूलराजके चेहरेपर गहरी निराशाकी छाया दिखाई दी। मुल-तानके वीर शासकने नम्रताके साथ सर फुँडरिकसे कहा कि, "मैं आपके हाथमें ही तो हूं क ।" मूलराजकी यह आखिरी बात सुन कर कौन उसे षड्यन्त्रमें लिप्त समझ सकता है ? अन्तू और एंडर्सन दोनों मुलतानवासियोंके क्रोधमें पड़ कर मारे गये। परसर फ्रेंडिरिकने सारा दोष मूळराजके सिर मढ़ कर उसका नाश

<sup>\*</sup> A year on the Punjab frontier Vol'II, P. 126.

<sup>†</sup> A year on the Punjab Vol. II. P. 78.

<sup>†</sup> Torrens, Empire in India P. 338. Comp. Arnolds Dalhousie's Adm. Vol I, P. 651

करनेके लिये जंगो सेनाएं मेजीं। प्रधान सेनापित और गवर्नर जनरलके बार चार इनकार करनेपर भी वे न माने। सर फूडिरिक एक साधारण दोवानी हाकिम, लार्ड गफ प्रधान सेनापित और लार्ड डलहीज़ी गवर्नर जनरल था #। पर एक दीवानी कर्म-चारी वड़े वड़े अधिकारियोंकी उपेक्षा करके यों लड़ाई ठान ले और निर्देशको दोषो बनाकर मनमाने अत्याचार करे, क्या इसे न्याय और शासन कहते हैं?

जय ब्रिटिश सेना मुलतानपर जा पहुँचो तब मूलराज वीर वेशमें उसका सामना फरनेके लिए तैयार हुआ। इसमें उसका दोष ही क्या है ! जब रेज़ीडेंटने लड़ाई अनिवार्य कर दी तब आत्मसम्मानके लिए मूलराजका तैयार होना उसका धर्म था। ख़ैर, मुलतानको लड़ाईसे पहले लाहीर-दरबारमें एक बार फिर राजनीतिक लहर उठी। इसी राजनीतिक लहरसे दूसरी सिक्ख लड़ाईका स्त्रपात हुआ। दूसरी सिक्ख लड़ाईके कारणोंका पता लगाते हुए हम इन तीन धातोंका उल्लेख करेंगे। (१) पंजाबसे महारानी जिन्दांका देशनिकाला, (२) महाराज दिलीपसिंहके विवाहका दिन स्थिर करनेमें ब्रिटिश रेज़ीडेंटकी सम्मति न होना और (३) उनके भावी स्वशुर सर्दार लजसिंहका अपमान १।

<sup>\*</sup> Sir Charles Fames Napier, Defects in the Indian Govt. P. 222.

<sup>†</sup> Major Evans Bell, Retrospects and Prospects of Indian policy P. 102. Comp. Torrens, Empire in Asia, Chap. XXIV.

महारानी जिन्हांके देशनिकालेकी बात ऊपर लिखी गयी है। खालला सेनाए' महारानीको माताकी तरह मानती थीं. उनके देशनिकालेसे उनके हृदयोंपर बडी चोट लगी। और तो प्या, इस बातसे पंजाबका एक एक बच्चा अपने आपकी अपमानित समकता था 🖟 । सिक्ख सेनापति शेरसिंहने महारानीके देश निकालेपर साफ ही कहा था. "इस वातको सब अच्छी तरह जान गये। सब सिक्ख, सब पंजाबी, सब भारतवासी समक गये कि अंग्रेजोंने खर्गीय महाराजकी विधवा रानी राजमाता जिन्हांके साथ किस तरहकी वेईमानी, कृतव्रता और नीचता की। एक महारानी ही नहीं—राज्यके सचे कृपापात्रोंपर भी अत्याचार फरके उन्हें तितर बितर किया। राजमाताको क़ैद करने और देशनिकाला देनेकी कोई चात भी ख़लहकी शर्तों में नहीं थी, पर अंग्रेज़ोंने यह अपमान और अत्याचार किया, सिएखोंका धर्मनाश किया, पंजाबके राज्यका जितना मान वैभव था वह सब जासा रहा १।"

काबुलके अमीर दोस्त मुंहम्मद्कांको भी अंग्रेज़ोंके हाथों महारानी जिन्दाका क़ैद किया जाना बुरा मालूम हुआ। उन्होंने कहा था कि 'इससे सिक्बोंकी आग भड़क उठेगी।' अमीरने

<sup>\*</sup> Arnolds, Dalhousies Administration Vol I. P. 115.

<sup>†</sup> Torrence, Empire of Asia 340—341, Comp. Retrospects and Prospects P. 108. Punjab Papers 1844, P. 362.

कप्तान ऐवटको जो पत्र लिखा या उसमें स्पष्ट है कि-"महाराज दिलीपसिंहकी माता जिन्दांकी क़ैद और देशनिकालेसे दिन पर दिन सिक्खोंकी प्रवृत्तियां बद्छती जा रही हैं।" और ती क्या, सर फुडिश्कि कारीने सन् १८४८ की २५ मई को गवर्नर जनरल-को छिखा था, "सेनापित सर्दार शेरसिंहके यहांसे ख़बर आई है कि महारानी जिन्दांके देशनिकाछेसे सब खाळसा सेनाएं भड़क उठी हैं। खालसा सेनाएं जिन्दांको अपनी माता समऋती हैं। महाराज दिलीपसिंहको वे यंत्रेजोंके हाथकी कठपुतली समझ कर मूलरांजके विरुद्ध दृधियार न उठावेंगी 🛊 ।" हर एक पंजाबीके हृदयमें आग छगाने वाला कौन कहा जा सकता है ? किसके दोवसे सारा पंजाब इस प्रकार भड़क उठा ? हम साफ शब्दोंमें कहेंगे, इसका मूळ कारण सर फूंडिरिक कारी था। विना किसी तरहके विचारके सिर्फ गवर्नर जनरलकी आज्ञा लेकर सर फ्रेंडरिकने महारानी जिन्दांको देशनिकाला दिया 🕆 । महाराज रणजीतसिंहने अंग्रेज़ोंको हिन्दुस्तानमें राज्य जमानेमें सहायता दी, महाराज अंग्रेजोंके मित्र बने, महाराजने अंग्रेजोंपर भरोसा करके ब्रिटिश सरकारको अपने नावालिग बचेकी देखभालका भार दिया, उसी रणजीतको विधवा रानीके साथ इस तरहका कुव्य-वहार और नीचता की गई! विश्वासघात और वैईमानीका इससे

<sup>\*</sup> Punjab Papers 1879, P. Comp. Retros. and pros-Pects P. 108.

<sup>†</sup> Retrospects and Prospects of Indian policy P. 103.

बढ़कर और क्या उदाहरण होगा ? मित्रता और संधिका केंसा घृणित लाभ उठाया गया का

"के" आदि अंग्रेज़ इतिहासलेखकोंने लिखा है कि महारानी जिन्दांने अंग्रेज़ सरकारके विरुद्ध पड्यन्त रचा था इस कारण उसे देशनिकाला दिया गया 🕆 । 'सर फुडिरिक कारीने इस विषयमें जो कुछ लिखा है वह भी इस लेखसे मिलता जुलता ही हैं। पर टरेंस जैसे निष्पक्षपात लेखकोंने लिखा है कि जब महारानी-के सामानकी तलाशी ली गई तब कोई काग़ज़ या लिखावट या सामान इस तरहका न मिला जिससे पड्यन्त्र सिद्ध होता 🖣 । इस विषयमें खयं कारीको भी कहना पड़ा था कि—"यद्यपि महारानीके विरुद्ध इस विषयका कोई प्रमाण न मिलेगा, पर ब्रिटिश खरकारकी मान-मर्यादा रखनेके लिए हमें इस विषयमें अधिक दिन न लगाने चाहिये \$ 1" इन वार्तीसे स्पष्ट विदित होता है कि सर फूंडरिक कारीने महारानी जिन्दांकी निकाल और महाराज दिलीपसिंहको अपने हाथमें करके पंजाय-पर राज्य करनेका पक्का निश्चय कर लिया था। गवर्नर जनरल

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects E. P. 106.

<sup>†</sup> History of the Sepoy War, Vol.I. P. 30.

<sup>‡</sup> Retrospects and Prospects P. 104, Comp. Punjab Papers 1849. P, 168,

<sup>¶</sup> Empire in Asia P. 343. Punjab Papers 1849. P. 253—260.

<sup>\$</sup> Empire in Asia P. 342.

महारानीको पंजावसे बाहर कैंद्र करके ही शान्त न हुआ विलक उसने उसका वार्षिक खर्च भी घटा दिया। वैरावलमें जो सुलह हुई थी उसके अनुसार १५०,००० रुपया साल महारानीको मिलना चाहिये था, पर यह कम करके शेखुपुरेकी जैलमें उन्हें ४८,००० रुपये ही दिये जाते थे। जय बनारसमें महारानीको क़ैद किया गया तव सिर्फ ्रेर हज़ार रुपया प्रतिवर्ष दिया गया। अंग्रेज़ रेज़ीडेंटने महारानीको फ़ैदी कह कर उसके सब ज़ेवर और बहु-मूल्य संपत्ति भी जप्त कर छी 🚁। राजमाता महारानी ज़िन्दांके साथ ब्रिटिश सरकारका यह नीच और त्रिश्वासघातकताका व्यवहार दूसरो सिक्ख लड़ाईका पहला कारण था.। महारानी-की कैंद्रको ही सब पंजाववासियोंने रणजीतसिंहके राज्यका अस्त समक्ष लिया था—सवको विश्वास हो गया था कि अब दिलीपसिंहको फ़ैद करके अंग्रेज़ पंजाबको हड़प जायँगे 🕆 । जिस रणजीतिसंहने ब्रिटिश गवर्नमेंटको मदद दो उसीको रानीको क़ैंद्र करके उसके बेटेको अपने हायका खिलीना बना लिया. इस्री कारण किसीका भी विश्वास अंग्रेज़ॉपर न रहा।

सिक्ख संग्रामका दूसरा कारण महाराज दिलीपसिंहके विवाहका दिन निश्चय क्रिनेमें ब्रिटिश रेज़ीडेंटका सहमत न होना है। सर्दार छत्रसिंह हज़ारेके शासक थे। घृद्ध और

<sup>\*</sup> Empire in Asia P. 443. Comp. Retros. and Pros. P. 106. Punjab Papers 1849 P. 179.

<sup>†</sup> Retrospects and prespects P. 109.

समाननीय होनेके कारण इनका सिक्लोंमें बड़ा आदर था। इनका घेटा शेरसिंह सिक्खसेनाका सेनापति और वीर योद्धा था। सर्दार शेरसिंहकी भानजी, छत्रसिंहकी नितनीका विवाह महाराज दिलीपसिंहसे ठहर गया था। विवाहका सम्बन्ध करने वालोंने लाहौर दरवारमें ब्रिटिश रेज़ीडेंटके सामने विवाह-की तिथि निश्चित करनेका प्रश्न रक्खा। जिस समय यह प्रश्न आगे रक्खा गया तव सर्दार शेरसिंह अपनी सिक्खसेनाके साथ मुलतानपर चढ़ाई करने गये थे। मुलतानपर चढ़ाईके मौकेपर ही पडवर्डस और शेरसिंहमें अपनी भानजीके विवाह-की वातचीत हुई। एडवर्डसने ब्रिटिश रेज़ीडेंटको एक पत्र लिखा जिसमें शेरसिंहकी इच्छा पूरी तरहसे दर्शायी थी #। उस पत्रमें लिखा था—"हिन पर हिन ब्रिटिश सरकारपर लोगोंका विश्वास कम होता जाता है और सबका विचार है कि इसी तरहके नीच व्यवहार करके अंग्रेजी सरकार पंजावको खा जायगी। ऐसी दशामें अगर महाराज दिलीपसिंहका विवाह कर दिया जाय तो सब समझेंगे कि ब्रिटिश सरकार अपनी सन्धिको पूरा कर रही है, लोगोंमें विश्वास पैदा हो जायगा और शान्ति बनी रहेगी 🕆 ।" यह पत्र पाकर ब्रिटिश रेज़ीडेंटने मौखिक सहानुभूति दिखाई और कहा कि 'व्रिटिश सरकार महाराज और महाराजके

<sup>&</sup>quot; Retrospects and Prospects P. 110 Comp. Empire in Asia P. 343.

<sup>†</sup> Ibid P. 111, Comp. Punjab Papers 1849. Empire in Asia P. 343-344.

सम्बन्धियोंको प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न होगी #|'पर सरकारकी नीति चाळवाजियोंसे भरी थी। यह सब कोरे शब्द थे पर लिखा यह गया कि-"महाराज दिलीपसिंहका विवाह कर देनेसे ही हमारी सन्धि वनी रहेगी इसपर हमें भरोसा नहीं। महाराज और कत्यापक्षकी सहुलियतके अनुसार अब या कुछ दिन बाद भी विवाह हो सकता है-मुझे इसपर किसी तरहकी आपत्ति नहीं 🕆।" भोछे सरछ स्वभावके पुरुष ब्रिटिश रेज़ीडेंटके इस ज़तको भी सीधा ही समर्भेंगे, पर क्रूटनीतिके जाननेवाले राज्यके उलट फेरके सूत्रोंको जूब समझते हैं वे ब्रिटिश रेज़ीडेंटकी इस लिखावटका मतलब भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। राजनीतिके पासे फॅकनेवाले तुरत भांप लेंगे कि ब्रिटिश रेजीडेंट तेजस्वी शेरंसिंह और दिलीपसिंहको एक होने देना नहीं चाहता था। इसीसे मालूम होता था कि वह पंजाबके रक्षकोंकी जड़ काटना चाहता था अर्थात् वह चाहता था कि महाराज रणजीत सिंहके राज्यपर ब्रिटिश पताका फहराये।

ब्रिटिश रेज़ीडेंटका वह उत्तर मुख्तान पहुंचा। पडवर्डसने शेरसिंहको सर फ्रेडरिकका पत्र पढ़ सुनाया। शेरसिंहने अपने पिता छत्रसिंहको रेज़ीडेंटको सब बातें छिंब मेजीं। सर्दार छत्र-सिंह पहले ही महारानी ज़िन्दांके कारावाससे दुःखी थे अब

<sup>\*</sup> Ibid P. 111, Comp. Empire in Asia P. 344.

<sup>†</sup> Retrospects and Prospects 111-112, Comp. Punjab Papers 272, and Empire in Asia 334.

अपनी फन्याके विवाहमें विघ्न आया देखकर उनकी घृणाकी सीमा न रही। उन्होंने समभा लिया कि अंग्रेज़ रेज़ीडेंट जिस तरएसे पंजावपर अपना पंजा फैला रहा है उससे बहुत शीघ्र पंजाब अंग्रेज़ी राज्यमें मिल जायगा। इस दूसरे धकसे खदेशभक्त वृद्ध सर्दारका हृद्य उवल उठा। इस भानेवाली विपत्तिसे अपने देशकी रक्षा करनेके लिये वृद्ध तय्यार हो गया। उसने प्रतिशा की कि जव तक गुरु गोविन्द्सिंहके मंत्रपूत रक्तकी एक वृद्धभी उसके शरीरमें रहेगी तवतक वह अपने प्यारे देशपर अ'ग्रेज़ोंका कृष्का न होने देगा। ऐसी द्रृढ प्रतिशा करने-पर भी सर्दार छत्रसिंहने अ'ग्रेज़ोंके खिलाफ हथियार नहीं उठाया। वे सन्धिके नियमोंका पूरा पालन करते चले आ रहे थे। पर अधिक दिन यह बात न चली। ब्रिटिश रेजीडेंटने बुद्ध सर्दारका अपमान किया था, यह अपमान ही सिक्ख संग्रामका तीसरा कारण था।

यह अपर कहा जा चुका है कि सर्दार छत्रसिंह हज़ारेके शासक थे। कप्तान पेबट नामक एक अंग्रेज़ रेज़ीड़ेंटका सहकारी था। यह आदमी बड़ा निकम्मा और सवपर न्यर्थ संदेह किया करता था। विना कारण इसका हद्य हे पसे जला करता था। एक साल पहले यही कप्तान पेवट दीवान ज्वालासिंहका अप-मान कर चुका था। उस समय रेज़ीडेंट हेनरो लारेंस था। उसने गवनर जनरलको इस विषयमें लिखा था कि—''कप्तान पेवट विना समझे बुफे राज्यके अंचे और पद्श्व कर्मचारियोंको

संदेहकी द्वृष्टिसे देखता है और सर्दार ज्यालासिंहके साथ उसने वहुत युरा व्यवहार किया है। इसी दीवान ज्वालासिंहके सम्वन्यमें हेनरी लारेंसने लिखा था—"मैं सिर्फ एक आदमीको यहां वहुत मला समक्षता हूं। शिक्षा और ज्ञानके अनुसार ज्वालासिंह एक सम्मानाई व्यक्ति हैं #।" केवल ज्वालासिंहके सम्यन्थमें हो कप्तान ऐवटको दुष्टता सोमित न थी। सर फूंडरिकके ही ज़मानेमें सिक्ख सर्दार फंडासिंह भी इसकी दुष्टताका फल भोग चुके थे। इसी कारण सर फूंडरिकने कप्तान ऐवटसे वहे तिरस्कारसे कहा था—"तुम्हारा संदेह निर्मूल है। उस सर्दारने मेरी आज्ञाका पालन किया है †।" ऐसा संदेही पुरुष रेज़ीडेंटका सहायक था। ऐसे क्षुद्र पुरुषके हाथमें पंजावके सूत्र थे।

नीतिशास्त्रके आचार्यों का कथन है कि खभाव सब गुणोंसे प्रवल होता है। कप्तान ऐवट इसका एक उदाहरण था। सर हेनरी लारेंस और सर फ्रोडरिकंके तिरस्कारसे भी ऐवटका ऐव न सुधरा। बिना किसी कारणसे गगनकुसुमकी तरह ऐवटके दिमाग़में संदेह पैदा हुआ कि सर्दार छन्नसिंह मुलराजसे मिल कर पंजाबसे अंग्रेज़ोंको निकाल बाहर करना चाहते हैं। आकाश-वेलकी तरह यह संदेह बिना जड़के दिनपर दिन बढ़ने लगा। विना कारण छन्नसिंहको ऐवट विश्वासघाती समक्षने लगा।

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects of Indian Policy P. 113.

<sup>+</sup> Retros, and Pres. P. 114, Empire in Asia 345.

वह आप छत्रसिंहसे ३५ मीछ दूर रहने छगा और वूढ़े सर्दारसे मिछना जुछना वन्द कर दिया #।

सर्दार छत्रसिंह सीधे सरह स्वभावका पुरुष था। एक बार सर जान लारेंस ( बादमें लार्ड ) ने कहा था कि-"सर्दार छत्रसिंह पुराने जुमानेका सचा और मला आदमी है 🕆।" पर कप्तान ऐवर जिसको संदेहसे देखे उसे कोई भी सरल सिद्ध नहीं कर सकता था। ऐवटके दिलमें जो शक बैठा वह किसीसे द्र न हुआ। सिक्खसेनाका एक दल मुलतानकी लड़ाईमें जानेके लिये छत्रसिंहके नगरके पास ऐमे डालकर पड़ा हुआ था। अगस्त महीनेके पहले सप्ताहमें कप्तान ऐवट एकाएक वहां जा पहुंचा और हज़ारेके हथियारबंद मुसलमान किसानोंको उमार कर उसने फीजका रास्ता रोकनेको कहा । ६ अगस्तको रणमत्त सुसलमान किसानोंने ऐवटके भड़कानेपर सर्दार छत्रसिंहके नगरको घेर लिया । सर्दार छत्रसिंहकी सेनाका कप्तान एक कनोरा नामक अमेरिकन था। छत्रसिंहने हमला करनेवाळोंको हटानेकी उसे आज्ञा दी। अमेरिकन सेनापतिने कहा कि कप्तान ऐबरकी आज्ञाके बिना वह भी उनके विरुद्ध हथियार न .उठावेगा। दूसरी बार फिर सर्दार छत्रसिंहकी थोरसे आज्ञा दी गयी कि-"कप्तान ऐवटको यह ज्ञान नहीं

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects P. 113. Empire in Asia P. 344.

<sup>†</sup> Ibid P. 114, Punjab Papers P. 334.

<sup>†</sup> Retrospects and Prospects 115, Comp. Empire in Asia P. 345.

कि यदि विद्रोहियोंके हाथ तोपे चली गई तो वही कठिनाईका सामना करना पहेगा।" इस वार भी सेनापतिने शासककी बात न मानी। पर दो सिक्ख कम्पनियां सेनापतिकी बिना आज्ञाके चुद्ध सर्दोरकी आज्ञा पालन करनेको तैयार हो गई'। सेनाका इस तरह विद्रोही होना कानोराको बड़ा बुरा लगा। उसने वपने गोलंदाज़ींको तोपें भरकर उन सिक्खोंको उडा देनेका हुक्म दिया। पर गोलंदांज भी सिक्ख थे। उन्होंने कानोराकी इस आज्ञाके माननेसे इनकार कर दिया। इसपर कानोराने एक सिक्खको तलवारसे मार डाला और तोपमें आप ही बसी सुलगा दी। तोपका निशाना खाळी गंया। फिर कानोराने दो सिक्ख सिपाहियोंपर पिस्तीलसे फायर किया। इसके बाद सिक्ख सिपाही कानोरापर जां दूरे और उसे समाप्त किया l# जो कोई विना किसीं पक्षपातके विचार करेगा वह कानोराकी सजाको भी उचित कहे बिना नहीं रहेगा। पर कप्तान ऐबटने इस कानोंराकीं इत्याको पिशोरासिंहकी हत्याकी तरहं, गुप्तषड्यन्त-की इत्याके नामसे ही प्रसिद्ध किया। १० उसने रेज़ीडेंट सर फ्रेंड-

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects P. 116. Empire in Asia P. 346.

<sup>+</sup> Ibid P. 116, Punjab Papers P. 30%. सहाराज्य रणजीति हिन्ती सीतके वाद जिन भादिनयोंने अपने आपको गहीके लिये इकदार प्रेश किया था, पिश्रीराहिं इ उनमें से एक था। यह और इसका माई स्थालकोटसे खाष्ट्रीट दरवारके विकल खड़े हुए थे। १८६५ के मार्च महीनेमें पिश्रीराहिं इने खिलाफ इथियार छठाया। सर्वार क्ष्मिसंहने इसको किलीं रोका और महारानी जिन्होंके माईने इसे कैद किया। केदमें यह नारा गया पर सदार इनसिंहपर इसका दीव नहीं।

रिकको चिट्ठी लिखी कि इस अंग्रेज्के ख़ूनकी सारी ज़िमोदारी छत्रसिंहपर है और उसीके पड्यन्तसे यह हत्या हुई है। रेज़ी-हेंद सर फूंडरिकने शुक्से आख़िर तक सब वाते सुनकर गम्भीरताके साथ छत्रसिंहको दोषी वतानेसे इनकार किया। उन्होंने अपनी चिट्ठीमें साफ लिखा कि—"आपके साथ इस चिषयमें मैं सहमत नहीं हूं। सदीर छत्रसिंह एक सुवेका शासक है। उसे फीजदारी और दोवानीके सव अधिकार हैं। मेरी समझमें यह चात नहीं आती कि आपने कानोराके ख़ूनकी पिशोरासिंहके ख़ूनसे तुलना क्यों की ?" अ जब यह हज़ारेकी ख़बर मुलतान पहुंची तब अपने वापके साथ ऐबटके ऐसे नीचः व्यवहारको वात सर्दार शेरसिंहको बड़ी बुरी लगी । मेजर एडवर्डसने रेज़ीडेंटको स्पष्ट लिख मेजा "सर्दार शेरसिंहने अपने पिताका लिखा पत्र दिखाकर इस विषयमें वड़ी गस्भीरतासे वात-चीत की और मुक्तसे अनुरोध सहित कहा कि मेरे पिता इस विषयमें निर्दोष हैं या नहीं इसपर विचार करें।" रेज़ीडेंट शुक्रमें तो विल्कुल निष्पक्षपात दिखाई देते थे और मालूम होता था कि वे अन्ततक विचार करेंगे, पर अफ़सोस है कि रेज़ीडेंट-की गम्भीरता अन्ततक खिर न रह सकी। कप्तान निकलसन इस घटनाकी जांचंके लिए नियत किये गये थे, उन्होंने ऐवट-की हां में हां मिलाते हुए रेज़ीडेंटको २० अगस्तको लिखा कि.

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects P. 117 Punjab Papers 1849, P. 313.

<sup>+</sup> Ibid P. 123, Punjab Papers 1849. P. 294.

"सर्दार छत्रसिंहका व्यवहार संदेहपूर्ण है। मेरे विचारमें उसको प्रान्तके शासक पदसे च्युत कर दिया जाय और जागीर ज़प्त कर ली जाय यही इसका उचित दएड है। आशा है, इस विपयमें आप मुझसे सहमत होंगे।"#

रेज़ीडेंटने विना कानूनके, विना विचारे अपने सहायकोंकी वातें मान लीं। २३ अगस्तको उन्होंने कप्तान निकलसनको पत्र लिखा जिसके अनुसार छत्रसिंहसे इलाकेका अधिकार छे लिया और जागीर जुस कर ली गई। । इस प्रकार वृद्धे छत्रसिंह अंत्रेजी राजनीतिके फेरमें पडकर जागीर और अधिकार दोनोंसे हाथ घो वैठे। जिस दिन रेज़ीडेंटने कप्तान निकलसनको ज्प्तीकी आंज्ञा मेजी थी, उसी दिन मेजर पहवर्ड्सको उसने लिखा था कि—"सर्दार छत्रसिंहने जो कुछ किया वह केवल कप्तान पेवट-के प्रति अविश्वास और सयके कारण किया। छेपिटनैंट निकलसन और मेजर लारेंस इस विषयमें मुक्तसे सहमत हैं।"\$ इससे पहले प्रधान सेनापतिको उन्होंने लिखा था—"लेपिटनेंट निकलसन कानोराकी मौतको भी ख़ुनका मामला समऋते हैं। उनकी सम्मतिमें इन ख़ून करनेवालोंका मुखिया छन्नसिंह हैं। मेरे विचारसे कानोराको मौतका पूरा हाळ उन्हें ज्ञात नहीं।"¶

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects P. 126. Comp. Punjab Papers 1849, P. 295.

<sup>†</sup> Ibid P. 126, Punjab Papers 1849, p, 297,

<sup>†</sup> Ibid P. 126, Punjab Papers P. 297

T Ibid 129-286.

इसके सिवा जिस दिन रेज़ोडेंटने सर्दार छत्रसिंहकी जागीर और अधिकारका हुकम भेजा उससे दूसरे दिन (२४ अगस्त) को वे न तो कप्तान ऐवटकी वातपर ही विश्वास करते थे और न कानोराके ख़ूनको गुप्तहत्या हो मानते थे। # ब्रिटिश रेज़ीडेंटने एक ओर तो सर्दार छत्रसिंहको वेकसूर छिला और दूसरी ओर छेफिटनेंट निकलसनको आज्ञा दी कि वह छत्रसिंहकी जागीर ज्ञ कर ले' और उसे अधिकारसे च्युत करे'।

अपरवाली वार्ते कितनी वेजोड़ हैं यह पाठकोंने पढ़ ही लिया है। पर ५ सितम्बरको रेज़ोडेंटने गवर्नमेंटको लिखा कि—"मैं वचन दे चुका हूं कि सर्दार छत्रसिंहको प्राणद्ग्ड न दूंगा और उसके कामोंकी जांच कराऊ गा।" चार दिन पहले जो सर्वथा निर्पराध्र था उसीको किस आधारपर रेज़ोडेंटने इतना अपराधी समक्त लिया कि प्राणद्ग्ड तकको अवश्यकता हुई और वचन भी न निमाया गया? फिर जिसकें नामपर इतनी बड़ी सजाकी तज्ञवीज़ थी उसकी जांच क्या की गई? और तो क्या, सर्दार छत्रसिंहको यहांतक नहीं बतलाया गया कि तुमपर यह दोष लगाया गया है। सर फोडरिक कारीके सब राजनीतिक काम आरम्भसे अन्ततक विना किसी कमके और कुटिलतासे भरे थे।

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects P. 126.

<sup>†</sup> Ibid P. 127, Punjab Papers p 1849, 329,

<sup>‡</sup> Ibid P. 127.

जव सर्दार छत्रसिंहके अपोछ करनेपर मी रेज़ीहेंटने उनके कामकी कोई जांच न की, जब उनसे न्याय न किया गया, तब वे अंग्रेज़ांको क्या, वेईमान और जालसाज़ समक्षते लगे। महारानी ज़िन्दांके देशिनकाले और महाराज दिलीपसिंहके विवाहमें विघ्न डालनेके कारण वे अंग्रेज़ोंको नीच, घृणित, समक्षते लगे थे और अब अपने साथ किये गये इस व्यवहारसे उनका रहा-सहा विश्वास भी जाता रहा। वे खूब समक्ष गये कि बहुत शोध्र ही पंजाब अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया जायगा और वे अपने हो देशों कुत्तेको तरह दुरदुराये जायंगे। बूढ़े सर्दारसे चुप न रहा गया। उसने अपनी प्रतिज्ञाको याद करके गुरु गोविन्दसिंहके बहाये हुए पवित्र रक्तको कलंकित न करना चाहा, अपनी जन्मभूमिको परदेशियोंसे बचानेके लिए उसने अपना आत्मलाग कर डाला।

१० सितम्बरको मुळतानमें शेरसिंहको अपने पिताका पत्र
मिळा। अपने पिताकी ऐसी शोचनीय दशासे वीरपुत्रका हृद्य
अधीर हो उठा। उसके हृद्यमें इतना धैर्य न था कि इतनेपर
भी वह अंग्रे ज़ोंको ईमानदार समक्तता। १४ सितम्बरको शेरसिंहने ळाहौर अपने भाईको ळिखा कि, अंग्रे ज़ोंपरसे उसका
विश्वास उठ गया है और अंग्रे ज़ी सेनासे वह किनारा करना
चाहता है। अपने यह संकल्य व्यर्थ न गया। ७ सितम्बरको

<sup>\*</sup> Edward's A year in the Punjab vol II. P. 606. Empire in Asia P. 347—348.

मेजर एडवर्ड् स की मातहतीमें अंग्रेज़ी और हिन्दुस्तानी सेना्ओं-ने सुलतानके कि डेपर आक्रमण किया। १४ सितम्बरको शेर-सिंह अपनी सब सिक्बसेनाओंके साथ सूलराजसे जा मिला।

अपर जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनसे महो मांति प्रमाणित होता है कि सर्दार हो रिसंह सदा अंग्रे जों का कृपाकां क्षी रहा है। मेजर एडवर्ड् सने अपने पत्रों में यह बात स्वीकार की है। इससे अधिक शेरिसंह के भोलेपनका दूसरा क्या प्रमाण होगा। \* पर सर फ्रेडिक कारो और कप्तान ऐवटके समान अंग्रे ज़ों की क्रूटनोति चीरको कैसे अपना सकतो थी? अपने जन्मदाता पिता और जन्मभूमिका अपमान कोई कवतक सह सकता है? आत्मसम्मान खोकर चिद्देशियों की ठोकरें भी कोई पुरुष कवतक खा सकता है?

मूळराजको स्वप्तमें भी कभी ऐसा विचार न था कि शेर-सिंह अंग्रेज़ी फीजसे न्यारे होंगे। मूळराजने एकाएक शेरिसिंह-का विश्वास न किया, उसने अपनी सेनाको चट्टानके नीचे और शेरिसिंहकी सेनाको चट्टानके ऊपर दुश्मनकी तोपोंके ठोक सामने खड़ा कर दिया। ' कुछ दिनमें ही इन वातोंके कारण शेरिसिंह उदास हो गया और वह सेना हटाकर पितासे मिळने चळ पड़ा। इधर चम्बईसे और भी अंग्रेज़ो सेनाएं आ गर्यो। २५ दिसम्बरको मुळतानपर फिर आक्रमण हुआ। सन् १८४६ की

<sup>\*</sup> Empire in Asia p. 347. Comp. A year on the Punjab II p. 588.

<sup>†</sup> A year on the Punjab Frontier vol II p. 601.

२ जनवरीको अंग्रेज़ी सेनाओंके गोलोंसे मुलतानका किला दूर गया। मूलराजने अपने वीरोंके साथ उसी वीरतासे आत्म-रक्षाके लिये संग्राम किया, अन्तमें अपने सभी सहायकोंके मारे जानेपर २२ जनवरीको वह शत्रुओंके हाथोंमें जा पड़ा।

इस प्रकार मुखतानका पतन हुआ, मूखराज बन्दी हुए उन्हें सज़ा भी दी गई, पर छत्रसिंह और शेरसिंहके हदयों में जो आग दहक चुकी थी वह शान्त न हुई। मुखतानपतनसे पहलेकी २२ नवस्वरको रामनगरकी छड़ाई में अंग्रेज़ी सन १८४८ सेनाए खगमग हार चुकी थीं। शेरसिंहके पास इस समय ६० तोप और ३० हज़ार सेना थी। इस सेनाका उसने चिख्यानवालाके निकट मोरचा बनाया।

मुलतानके पतनकी ज़बरें इज़ुलैंड पहुँचीं। सर हेनरी लारेंस १० जनवरीको वापिस आकर फौजी लाटकी कोठीपर ठहरा पर सर फ्रेडिरिक कारीका समय पूरा न हुआ था इसलिए लारेंसको फौजी लाटका पड़ीकांग वनकर उनकी कोठीपर ही रहना पड़ा। इघर १३ जनवरीको अंग्रेज़ी फौज चिलियानवाला आ पहुंचो। सेनापित सर्दार शेरिसंहने बड़े कीशलसे सेना एकत्र की थी। अंग्रेज़ी सेनाके पहुंचते ही सिक्खसेनाने उनपर बुरी तरहसे आक्रमण किया। घोर संग्राम ठना। अंग्रेज़ी फौजके सेनापित कैम्पवेल (लाई क्लाइव) और पेनिक्किक थे। इतिहासमें ये दोनों सेनापित बड़े प्रसिद्ध वीर हुए हैं। पर शेरिसंहकी सिक्खसेनाने दोनोंकी सेनाको धुन डाला। फौजी लाट लाई गफ़ने अगले हिस्सेमें जंगी रिसाला लगाया था। रणके मद्में सिक्खोंने एक ही हमलेमें इस रिसालेकी भी पीठ फेर दी। विजयलक्ष्मी सर्दार शेरिसंहके हाथ रही। सिक्खोंने अंग्रेज़ी ऋएडा छीन लिया, अंग्रेज़ी तोपें और सामान सब शेरिसंहके हाथ लगा। लार्ड क्लाइव और पेनिकककी सेनाए सब भाग गई। सिक्खोंने शत्रुओंकी तोपें दाग कर सर्दार शेरिसंहकी सलामी की।

इस प्रकार चिलियानवाला-संग्राम समाप्त हुआ। वाटल की लड़ाईमें वीर नेपोलियन वोनापार्टके भी जिन्होंने पैर न जमने दिये वे अंग्रेज़ तीस हज़ार सिक्खोंकी वीरताके सामने न टिक सके; चिलियानवालाकी विजय भारतके मस्तकका सदा भूषण वनी रहेगी, पर कई अंग्रेज लेखकोंने कालेको सफ़ेद बताते हुए यह लिख मारा है कि इस लड़ाईमें अंग्रेज़ोंकी जीत हुई। इस फूटका भी कोई लिकाना है? उसी वीरोंके समाजमें वैठकर अगर कोई भारतका वीर आदर पाने योग्य है तो वह महाराणा प्रतापिसंह और सदार शेरिसंह है। अगर कोई भारतकी स्तन्त्रताका पवित्र तीर्थ है तो मेवाड़की हल्दीघाटी और पंजावका चिलियानवाला

<sup>\*</sup> Marshman's History of India p. 465. Comp Kaye's Sepoy war V. I. P. 42.

<sup>†</sup> Lieutenant General Sir George Lawrence's Forty three years in India p. 263.म ভিজা ই কি স্বত্নবৈ লীব। ভাৰ্ড যদন মী স্বদনী লীব ভিজ্ঞী ই F. M. Ludlow's British India History Vol II p. 164.

है। चिलियानवाला उन्नीसवीं सदीकी पवित्र युद्धभूमि है। शेर-सिंह अनन्तकालतक वोरोंके समाजमें श्रद्धा और भक्तिकी दृष्टिसे देखे जायंगे।

पर सीमाग्य और विजय सदा एक आदमीकी नहीं होती। सुलके वाद दुःख और दुःखके वाद सुलका चक्र सदा घूमता रहता है। वीर शेरसिंहने चिलियानवालामें जिस विजयकी माला पहनी वह गुजरातमें मुरका गई। चिलियानवालासे गुजरात जाकर वे अपने पितासे मिले। इधर सेनापित होस मुलतानसे लौटकर लार्ड गफसे मिला। १२ फरवरीको गुजरातमें फिर अंग्रेज़ी फ्रीजसे मुकावला हुआ, अंग्रेज़ोंकी जीत हुई। सदीर छत्रसिंह और शेरसिंह कैंद हुए। १५ हज़ार सिक्खोंने हथियार छोड़े।

हारने पर भी सिक्ख सदारोंका तेज वैसा ही बना था। सेनापित वाल्टर गिळवर्टके दाहिने खड़े होकर उन्होंने कहा कि— "अंग्रेज़ोंके अत्याचारोंसे तंग आकर हमें संग्राम करना पड़ा। अपनी शक्तिके अनुसार अपने देशके लिए हमने कोशिश को। अव हमारी दशा बदल गई। हमारे पवित्र सिक्ख बीर लड़ाईके मैदानमें सदाके लिए सोगये। हमने जो कुछ किया उसके लिए हमें शोक नहीं। हमने जो कुछ आज किया है—यदि हममें फिर शक्ति आजाय तो कल फिर भी वही करेंगे।" उसी दिन

<sup>ै</sup> यह संयाम दूसरी सिक्ड खड़ाईके नामसे प्रसिद्ध है। खाड़ीर दर्वारने सर्दार शेरसिंडके विरुद्ध चपनी सेनाएं भेजी थीं।

सिक्खोंने शोकके साथ कहा था कि, "सचमुच आज महा-राज रणजीतसिंहकी मृत्यु हुई है।" पर भारतके वीरोंका आंदर अंग्रेज़ जाति क्या कर सकती थी? वीरताका आंदर तो भारतके हिस्सेमें था। वार वार हरा कर भी शहानुहीन गोरीको पृथ्वी-राजने छोड़ दिया, अकवरकी बेग़मके पकड़े जानेपर भी उसे अपनी बेटी कहकर महाराणा प्रतापने वापस भिजवाया। अंग्रेज़ जातिसे सर्दार छन्नसिंह अोर शेरसिंहके लिए वीर-सम्मानकी आया करनो ही बेकार थी।

इस तरह यह लड़ाई समाप्त हुई। लार्ड डलहीज़ीने इस मौक़े-पर अपना मुंह पंजाब निगलनेके लिए फैलाया। यद्यपि पंजाब द्वारने मुलतान और चिलियानवाला, दोनों जगह अंग्रेज़ोंकी सहा-यताके लिए अपनी सेनाए' भेजी थीं,पर सुनता कीन है ? गवर्नर जनरलने अपना प्रतिनिधि वनाकर इलियट साहबको लाहौर दर्वारमें भेजा। सर फुंडिरिकका समय समाप्त होनेके कारण सर हेनरी लारेंस फिर ब्रिटिश रेज़ीडॅंट वने। गवर्नर जनरलके प्रति-निधि इलियटने २८ मार्चको रेज़ीडेंटसे मिलकर महाराज दिलीप-सिंहसे कहा कि वे अपना राज्य ईस्ट इंडिया कम्पनीके हाथ सोंप दें। इसके दूसरे दिन २६ मार्चको पंजावका आख़िरी दरवार हुआ। महाराज दिलीपसिंह इस आख़िरी दिन अपने पिता महा-राज रणजीतसिंहके सिंहासनपर वैठे। पास ही अंग्रेज़ी सेनाएं हथियारोंसे तैयार खड़ी हो गई। दीवान दीनानाथने सब पुरानी सन्धियां पेश कीं। महाराज रणजीतसिंहने अंग्रेज़ोंके साथ जो भलाइयां को थीं उनकी याद दिलाई। सब अंग्रेज़ोंके वादे भीर शर्तें मागे रक्कों, पर कुछ न हुआ, लाडें डलहीज़ीका घोषणापत्र पढ़ा गया कि 'पंजाब ब्रिटिश शासनमें मिला लिया गया।' रणजीतसिंहके किलेपर तुरन्त अंग्रेज़ी झएडा चढ़ा दिया गया; ब्रिटिश सिंहकी सलामीमें तोपें दगीं। महाराज रणजीत-सिंहको भविष्यवाणी सच हुई, पंजाबपर विदेशियोंका राज्य हो गया।#

३० मार्चको डलहीज़ोका यह घोषणापत्र फीरोज़पुरसे सारे भारतमें फैल गया। ब्रिटिश सरकारने महाराज दिलीपसिंहको सालाना ४ से ५ लाख तक रुपया देना मंजूर किया। जो कोहनूर महाराज रणजीतसिंहकी पगड़ीमें विराजता था, जो सैकड़ों वीरोंके हाथसे निकलकर रणजीतसिंहके पास आया था उसे "पांच जूतियां"की क़ीमतमें डलहीज़ीने दिलीपसिंहसे ले लिया। 'दे' साहबने गृद्रका इतिहास लिखा है, वे कहते हैं—"लाई

कः साहबन गृह्यका इतिहास छिखा है, व कहत है—"लाहें डलहीज़ोने महाराज दिलीपसिंहको हर तरहकी चिन्ता और वि-

<sup>\*</sup> Empire in Asia P. 351.

<sup>†</sup> कोहनूर हीरेकी वड़ो यह त कथा हैं। कहा जाता है कि यह हीरा गोलक डे-से निकला था और राजा कर्यके पास कहा। इसके बाद यह उज्जयिनीके प्रिकारों पाया। चीदहवीं सदीमें प्रलाडद्दीनने जब मानविपर प्रिकार किया तब यह हीरा उसी मिला। पढानींके बाद यह सुगलींके हाथमें पाया। सुगल गनाट् सुहम्मदगाहकी हराकर नादिरयाह इस हीरेको के गया। नादिरको नारकर कानुल-के प्रहमदगाहने इसे लिया। यह प्रहमदके बाद ग्राह्मुजाके हाथ पाया। ग्राह-युजाको हरा कर रचजीतिसंहने इसे लिया। चन यह हीरा इंगलेंडके राजाके सुज्जटमें है। (Encyclopeadia Britanica) 8 Edition, Vol. Viii, P. 4-5.

पित्तसे वचा दिया और उनके ज़करी ख़र्चके लिए उचित घनराशि नियत कर दी, यह दशा उनके लिए सुखकी होनी चाहिये।"\* हृदय रखनेवाले पाठक इस अंग्रेज़ लेखकके शब्दोंका अर्थ समक-नेमें भूल न करेंगे।

कालकी विचित्र गित है! नियतिका विचित्र परिवर्तन है! जिस पंचनदभूमि पंजाबमें सबसे पहले आर्यऋषियोंने बैठकर साम-गान किया था, जिस भूमिकी विखरी हुई शक्तियोंको महाराज रणजीतिसंहने मिला करके गौरवमय राज्य खापित किया था, वह अंग्रेज़ोंका खिलौना हो गया। बोर पंजाबकी वीरता और गर्व दवा दिया गया।

चाहे कुछ हो, इतिहास सदा सचाईका डंका वजाता रहेगा। ठार्ड डलहोज़ीकी सरकारने सचाईको ताकपर रखकर, सब सुलहनामोंको आलमारीमें बंद करके, अन्यायसे पंजावका हरण किया। इस तरहकी चालवाज़ी कभी भी क्षमाके योग्य नहीं। मूलराजने जो कुछ किया वह आत्मसम्मानके लिए किया, शेरसिंहने जो कुछ किया वह वापके अपमानके कारण किया, फिर मूलराज या शेरसिंहके साथ लाहोर दरवारकी ज़रा भी सहानुभूति नहीं पाई जाती। ज्यूक आफ़ आगोइल जैसे सच्चे आद्मीने लिखा था कि—"खालसा सेनाने सिक्खयुद्ध-की नींव डाली थी, लाहौर सरकारका इससे कोई सम्बन्ध न

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War, Vol I. P. 47.

था।" \* ब्रिटिश सरकारसे आठ आदिमयोंने सुलह की थी, उन मेंसे छः आदमी उसी तरह आख़िरतक डटे रहे थे। केवल एक शेरिसिंहने खुला विरोध किया था। और वह भी अपने वापके अपमानसे। ऊपर यह कहा जा चुका है कि शेरसिंह अगस्त मास तक राजभक्त रहा। मेजर एडवर्ड् सने जो पत्र छिखे हैं उनसे यह भलीभांति सिद्ध होता है। का सिक्खं सरदारों में से कोई भी मुलतानपर चढाई करनेके लिए तैयार न हुआ तब शेरसिंह अपनी सेना लेकर अंग्रेज़ोंकी सहायताके लिए मुलतान गया। 🕸 ऐसा वीर पुरुष भी नीच व्यवहारसे दुखो हो गया और अन्तमें उसे हथियार यह तो शेरसिंहकी वात थी पर लाहौर दर्वारके उठाना पडा । जो वाको छः सभासद् थे, जो सदा शान्त और अंग्रेजभक्त वने रहे, उनसे लार्ड डलहौज़ीने कहा कि अगर तुम दिलीपसिंहके गदीसे उतारे जाने और पंजाव अंग्रेज़ोंके हाथ देनेके काग़ज़पर हस्ताक्षर न करोगे तो तुम्हारी सब जागीरें जप्त कर छी जायँगी। तरह गला दवाकर उनसे हस्ताक्षर कराये गये थे। ¶ ब्रिटिश रेज़ीडेंट लाहौर दर्वारका मालिक था। दिलीपसिंह नावालिग़ और ब्रिटिश सरकार उसके राज्यकी ट्रस्टी थी। महा-ानी ज़िन्दां बनारसमें क़ैद थी, क्या कोई बता सकता है कि

7

<sup>\*</sup> India under Dalhousie and Canning P. 55.

<sup>†</sup> Edwards' Punjab Frontire vol II P. 588.

<sup>‡</sup> Ibid P. P. 549-564-589.

<sup>¶</sup> Retrospects and Prospects P. 154.

महाराज दिलीपसिंहका क्या अपराध था जो वे गद्दीसे एतारे गये? उस नावालिंग लड़केका क्या दोष था जो उसके वापका राज्य छीना गया? जिस दिन विजयी सिकन्दरने पंजावमें प्रवेश किया उस दिन उसने राजा पोरसके साथ कैसा व्यवहार किया था? पोरसकी वीरता और धीरता देखकर उसने फिर उसे उसोके सिंहासनपर वैटाया, उससे मित्रता की। पर उन्नांसवीं सदीकी अपने आपको सभ्य कहनेवाली अंग्रेज़ सरकारने एक नावालिंग वसेका द्रस्टी वनकर उसका राज्य हड़प लिया! समयका कैसा विचित्र परिवर्तन है! ज्ञान और धर्मकी क्या विचित्र दुर्गति है!

जव पंजाबमें छड़ाई छिड़ी तव बारकपुरमें भाषण देते हुए छार्ड डलहीज़ीने कहा था, "में शान्ति चाहता हूं, में शान्तिका भिखारी हूं। पर भारतके शत्रु यदि संग्राम चाहते हैं तो संग्राम ही उन्हें मिलेगा, वह भी भयानक वदलेके साथ मिलेगा।"#

लाई डलहीज़ीके शब्दोंके अनुसार हिन्दुस्तानसे भयानकसें भी भयानक वदला लिया गया, पर लाई डलहीज़ीकी अपेक्षा 'के' नामक अंग्रेज़ इतिहास लेखकने जो शब्द लिखे हैं वे और भी अधिक भयानक हैं—"लड़ाईकी घोषणा करके लिक्खोंने अपने आपको बढ़े बुरे संकटमें डाला—न्यायकी लड़ाईमें सिक्ख हारे, ब्रिटिश सरकार घीरता और सचाईसे काम ले रही थो पर

<sup>\*</sup> Speech at the Barrakpore Ball, October 5, 1848. vide Arnolds Dalhousie's Administration vol I, p. 96.

सिक्खोंने विश्वासघात किया। "इसी अंग्रेज इतिहासलेखककी क्रिज्य आगे चलकर लिखती है, "अपनी आज़ादीकी रक्षाके लिय एक साहसी जातिका युद्ध मनुष्यजातिका प्रसिद्ध दृश्य और उसके नायक समवेदना और सम्मानके अधिकारी हैं। पर ये सब हमें बचनसे दोस्त कहकर लिपे हुए हमारे शत्रु थे। इनकी मित्रना विश्वासघातके द्वारा कलंकित और झूठ और वेईमानोसे लिथड़ी हुई है। "ने

इस इतिहासले किन केन्नल अपने जातीय नशेमें चूर होकर पिन इतिहासके नामको कलंकित किया है। लड़ाईके जो कुछ कारण हुए उनको सीधी भाषामें इम उयों का त्यों लिख चुके। उससे स्पष्ट होता है कि लाई डलहीज़ी और पंजाबके ब्रिटिश रेज़ीडेंटकी गवर्नमेंटकी ख़राबी और दुर्व्यवहारसे लड़ाई-की नीवत आई। लाई डलहीज़ीकी गवर्नमेंटने बिना विचार महारानी ज़िन्दांको क़ैद किया, बूढ़े सर्दार छत्रसिंहको अपमानित किया, इस तरहकी चालंबाज़ियों और दुर्व्यवहारोंसे जो लड़ाई पैदा हो उसके लिए सिक्ख कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? अंग्रेज़ इतिहास लेखक चाहे यह लिख डालें कि सिक्खोंने लड़ाई छेड़ी पर जो सचाईको सामने रक्खेगा वह कह सकता है कि अंग्रेज़ी नीति ही पंजाबके विषयमें बदली हुई थी। वारक-

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War, vcl I. p, 46.

<sup>†</sup> Kaye's Sepoy War, vol I. p. 58.

पुरमें लार्ड डलहीज़ीने जो शान्तिपर भाषण दिया उससे कुछ भी सार नहीं निकलता। एक थोर उन्होंने पंजाबमें अशान्तिका राजनीतिक चक्र चलाया दूसरी ओर शान्ति शान्तिकी दुहाई दी। इसका मतलब केवल भोलेभालोंको बहकानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। सिक्ख जाति लड़ाईमें कुशल और खाधीनता-प्रिय जाति है। गुरु गोविन्द्सिंह उसके हृद्योंमें जो तेज जगा गये हैं वह कभी हटनेवाला नहीं। वह तेज उन्नत, सुव्यवस्थित जातीय जीवनमें संगठित है। वे किसी प्रकार भी आत्मसम्मान नहीं को सकते, वे किसी तरह दूसरोंकी ठोकरोंमें रहना पसंद नहीं कर सकते। इस जातिके हृद्यपर ठोकर लगाकर डलहीज़ीने शान्तिकी आशा की थी!

सिवल सेनापित सर्दार शेरिसंह शुक्त विटिश सरकारके साथ मित्रता और सीजन्यका व्यवहार करते आ रहे थे, पर बापका जिस बुरी तरहसे अपमान किया गया उसे वीर वेटा चुपचाप कैसे सहन कर सकता था ? वीरका इस तरह तलचार निकालना और मैदानमें आना किसी देशके इतिहासमें बुरा नहीं कहा गया। जो शेरिसंहके सिरपर लात न मारी जाती तो यह किसी तरह मैदानमें न उतरता, उसके हदयमें कभी वदलेकी आग न भड़कती। पवित्र वीर धर्मके अनुसार उन्हें युद्धशिक्षा मिली थी और पवित्र संग्राममें उन्होंने अपने क्षत्रियधर्मकी रक्षा की। उनके काममें लेशमात्र भी विश्वासघात या कूठ नहीं पाया

जाता। कोई इतिहासलेखक इस वीरको नीच लिखकर चाहे अपने इतिहासके गौरवको कलंकित करे, पर वीरको कलंक स्पर्श भी नहीं कर सकता।

सव इतिहास छेजक "के" के समान सिक्ख वीरोंको नहीं धिकारते, लाई डलहीज़ीके समान सब अपनी प्रशंसा भी नहीं करते। बहुतोंने बड़ी धीरता और विलक्षणताके साथ इसपर विचार किया है और इतिहासके पित्र सम्मानकी रक्षा की है। मेजर इवान्सवेलने लिखा है—''लार्ड डलहौजीने कहा है कि 'हमने नाबालिंग राजाके अधीन राज्यको विजय किया है।" पर यह विजय नहीं घोर विश्वासघात है। दीवानी और फौजदारी-का काम ईमानदारीके साथ करनेके कारण पंजावमें हमलोगोंकी अतिष्ठा बढ़ी। पंजाबके किले हमने अपने हाथों सर करके विद्रोही प्रजाको शान्त किया था। सुलहकी शर्तीके अनुसार नावा-लिंग दिलीपसिंहके राज्यका प्रवन्ध करना हमारा कर्त्तव्य था. उसे अपने पेटमें पचाना नहीं ।.....पूर्वी देशोंके रिवाजके अनुसार जो वहुतसे राजाओंका पालन करता है वही सम्राट या बन्नवर्ती नहाता है। लार्ड डलहीज़ी अगर दिलकी सचाई-के साथ काम छेते तो वे हिन्दुस्तानके सब राजाओंके दिल जीत छेते, पर हाथ आई छक्ष्मी छोड़नेकी उनमें हिस्मत कहां ? उन्होंने सुलहनामेको एक कागजका दुकड़ा समभकर उसकी परवा न की और इतिहासमें ब्रिटिश जातिकें नामपर काला टीका लगा दिया। उनके इन कार्यों से हिन्दुस्तानपर अंग्रेज़ी शासन

भी वोझ हो गया। आगे पैदा होनेवाळी जाति और इतिहास मेरे इन शब्शेंका अनुमोदन करेंगे।"#

टरेंसने लिखा है-"साधारण नियमोंके अनुसार दिलीपसिंह-को गद्दोले उतारना और पंजाबको अंग्रेज़ी राज्यमें मिला लेना न्याय नहीं कहा जा सकता । दिलीपिलंह नावालिंग थे इसलिए वे किसी तरहको राजनीतिक बातके जिम्मेवार नहीं हो सकते । प्रतिनिधिसभाके सिरपर ब्रिटिश रेज़ीडेंट वैठा था, राजधानी लाहौरमें किसी तरहकी गड़बड़ हुई ही नहीं, साधारण प्रजाने किसी तरहकी बगावत की नहीं, रानी हज़ार भील दूर केंद् थी, गुलाबसिंहका न्यवहार सदा मला रहा, केवल मुलतानके अंग्रेज़ी फीजका रास्ता रोका था, पर आख़िर वह भी सर हो गया और विद्रोहियोंको दएड मिला । अगर फौजी कायदेके अनुसार भी सारो खालसा सेनाको अधिकारच्युत करके उनकी जागीरें जस कर ली जातीं तब भी बुराई की कोई वात न थी, पर यह कुछ भी न करके पंजावपर कव्जा कर लिया इसलिये सचा इतिहास इसे सदा डकैती कहेगा।"क

छडलोने लिखा है—"दिलीपसिंह नावालिंग थे। सन् १८५४ में ही वे बालिग़ हो जाते, हमने खुले तौरपर उनके राज्य-की रक्षाका भार प्रहण किया था। अन्तिम वार जब हम उसके राज्यमें गये, तब (सन् १८४८ नवम्बर १८) प्रगट रूपसे घोषणा की

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects P. 178.

<sup>†</sup> Empire in Asia P. 352.

थी कि हम कंवल इसलिये पंजावमें आये हैं कि जो लाहीर-दरबार-के विरुद्ध शल उठावे उसे शान्त करें, पर अपनी इस घोषणाके छः महीनेके वाद ही हमने नावालिंग दिलीपसिंहके राज्यको हड़प लिया। २४ मार्च सन् १८४६ को पंजावकी सतन्त्रताका तारा अस्त हो गया, जिस नावालिंगकी रक्षाका मार हमने लिया था वह महाराजके पदसे हमारा एक वेतनमोगी आश्रित बना, स्वतन्त्र पंजाब अंग्रेज़ोंकी जागीर वन गया और प्रसिद्ध रख कोहनूर इंग्लैंडके ख़जानेमें जा पहुँचा। संक्षेपतः, हम अपने अधीन और रिक्षत वालकका सर्वनाश करके उसका जो कुछ था उसे एचा गये।

"......एक वार दिलीपसिंहकी रक्षाका भार लेकर उसकी प्रजाक अपराधका दण्ड उन्हें देना कितना वड़ा अन्याय है! यदि विद्रोही प्रजाको दण्ड दिया होता तो यह तो एक प्रशंसनीय कार्य था, पर इसी कारणसे दिलीपसिंहको गद्दीसे उतारनेका हमें कुछ भी अधिकार न था। एक विधवाके कुछ नौकरोंने पुलिसपर हाथ उठाया, पुलिसने विद्रोही नौकरोंको हराकर विधवाके भाल और जायदादकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया, नौकरों और पुलिसमें फिर लड़ाई हुई और पुलिस जीत गई। इसके वाद धुलिसके बड़े अफ़सरने बाकर नम्रतापूर्वक विधवासे कहा कि, अब आप अपना घर मकान और ज़ेवर जायदाद सव पुलिसके हवाले कर दीजिये, गुजारेके लिये कुछ मासिक आपको दिया जायगा, विलक्ष उस विधवाका अमृत्य हीरेका हार भी

पुलिसक्तिश्वरने पहना, इससे बढ़कर अन्याय और नीचता और क्या हो सकती है! जो दिलीपसिंह ईसाई धर्म ग्रहण करके इस समय इंग्लैंडमें आये हैं, उनके मोलेपन और सरल स्वभावको देखकर हमें शोक होता है कि बचपनमें हमने उनके साथ वड़ा अन्याय और बड़ी नीचता की।

"दूसरोंका राज्य छेनेके विषयमें छाई डलहीज़ीकी गर्वनमेंट-को कुछ ध्यान न रहता था और जब वे न्याय अन्याय और ज़ोर जुल्मसे राज्य छे चुकते थे तब ब्रिटिश पार्छमेंट या शासक कोई कुछ न कहता था, बिल्कि वहां भी उनकी प्रशंसा ही होती थी।"#

पंजाब ब्रिटिश शासनमें था गया। महाराज दिलीपसिंह अपने राज्यसे निकाल दिये गये। फतेहगढ़में उनके रहनेका प्रबन्ध किया गया। उनकी निजी सम्पत्तिको भी ब्रिटिश सरकारने न छोड़ा। अपर कहा जा चुका है कि महाराज दिलीपसिंह

<sup>\*</sup> F. M. Ludlow, British India its Races and History Vol II, P. 166.

<sup>†</sup> महाराज दिलीपसिंहने अपने विशेष पढ़ोंमें लिखा था कि उनकी निजी लागीर-की पामद सालमें ४० लाख रुपये थी। इसके सिवा उनके गहने और कपहे वीसों लाखके थ। गवनमेंटने उनको वह जागीर तो जृप्त कर ही ली पर उनके गहने और कपड़े भी नीलाम कर लिये। दिलीपसिंहके कपड़े चढ़ाई लाखमें पिके थे, जिनके बदलीमें सरकारने कुल ३० हज़ार रुपये देना चाहा, पर दिलीपसिंहने इतना जैनेसे इनकार कर दिया।

और उनके रिश्तेदारोंके लिए ४ से ५ लाखतक रुपया वार्षिक नियत किया गया और दरवारमें यही घोषणा की गई थी। पर गहीं उतारनेके पहले ही साल दिलीपसिंहको केवल'एक लाख बीस हजार रुपये मिछे। सात सालतक यही मिलता रहा, इसके वाद बढाकर डेढ लाख रुपया साल कर दिया गया। अनेक तरहके कारण दिखाकर सरकार इस रुपयेमैंसे भी ७० हजार रुपये प्रतिवर्ष काटने लगी. अन्तमें पंजाबकेसरी महाराज रणजीत सिंहके पुत्रको सिर्फ ८० हज़ार रुपये प्रतिवर्षसे भी कम मिलने लगे। जिल समय वे गहीसे उतारे गये उस समय महाराज दिलीपसिंह ग्यारह बरसके थे। गहीसे उतारकर इनको सर जान लाजिन नामक एक अंग्रेज मास्टरके अधीन किया गया। सन् १८५३ में एक ईसाई पादरीने अपनी वाइविलके आज्ञानुसार महांराज हिलीपसिंहको ईसाई बनाया । सीलह बरसका घालक केश कटाकर ईसाई हो गया ! एक सांलके बाद ही पंजावकेसरी-के पुत्रको अंग्रेज़ विलायत छे गये। अन्तर्मे पेरी नगरमें इस इतिहास-प्रतिद्ध बालककी मृत्यु हुई। प्रसिद्ध रहा कोहनूर

<sup>\*</sup> दिलीपसिष्टकी इंग्वेंड जानिकी बच्छा न थी, सरकारके दवाव डालगेपर वाधित हीकर छन्हें जाना पड़ा। सन् १८५७ में ने खीट पाना चाहते थे, सरकारने छन्हें न याने दिया। इंग्वेंड बहुत दिन रहनेके बाद दिलीपसिंहका इत्य स्वदेशके दर्शनींके खिये तरसने खगा। इस समय इंग्वेंडसे छन्होंने पंजाबन बासियोंके नाम एक मार्निक पत्र बड़ी इद्यपाड़ी भाषामें खिखा जिससे छनके इद्यका भाव टपकता है:—

इंग्लेंडके राजाके मुकटमें लग गया। अब महारानी जिन्हों का क्या हुआ ? जिसके लिए प्रभुमक्त खालसा सेनाने संप्राम किया, जिसके लिए हज़ारों लाखोंका रक्त वहा उसका परिणाम क्या हुआ ? सेकड़ों तरहके परिवर्तनोंके वाद बुढ़ांपेमें अन्धी होकर अन्तमें वह भी अपने बेटेका मुंह देखनेके लिए सात समुद्रपार विलायत गई। सन् १८६३ में इंग्लेंडमें पंजाबकी महारानी एक साधारण दरिद्रकी तरह अपने बेटेके घुटनेपर सिर रखकर मरी। हा! पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहके राज्यकी, धन परिवारकी ऐसी दुईशा!

में फिर विस सुंइसे पंजाब वापिस बातर रहूं, इच्छा थी कि सुंइ न दिखाता, पर 'वाइ गुरु' सबके मानिक है। गुरु भगवानकी प्रेरेषासे इच्छा है कि फिर अपनी जन्मभूमि पंजाब में एक साधारण द्दिद्रकी तरह बातर रहूँ। में बाता हूं, 'वाइ गुरुकी जी इच्छा होयो, होया। खाल मा भाइयो! में अयोग्य हं, अपने वापटादों का सनातमधर्म त्यागकर में इंसाई बना, मुक्ते चमा करो। जिस समय मुक्ते ईसाई बनाया गया तब में बचा था, छक्ट नहीं कर सकता था। मेंने अपना सिख्ड धर्म यहण कर लिया है! में अब वाया नानक अनुमासन और गुरु गोविन्दिसंह के भाजामुसार चलुंगा। अपने प्यारे पंजाब और अपने प्यारे खालसा भाइयों की दिखनिक लिए जी वेचैन है पर मुक्त पापीको देशके दर्भन कहाचित् न हो सके मुक्ते यायह ही वापिस आने दें। मैंने अंगे की श्रासनपर पूरा विश्वास किया था और ससका पूरा पाल पा लिया। 'वाइ गुरुका खालसा, वाइ गुरुकी फतह।'

में बापके रत्तमांससे बना— दिलीपसिंह ।

सियलधर्म यहच्य करके दिलीपसिंह भारत खीट रहे थे तब सरकारको जाजासे जदनसे प्रकारकर वे वापिस विलायत भेज दिये गये।

<sup>&</sup>quot;घारे पंजाबवासियो !

सब प्रकारकी ईमानदारीके सिरपर पैर रखकर डलहीज़ी-की गवर्नमेंटने पंजाब अपने इस्तगत किया। अब गवर्नमेंट भी पंजाबके राज्यपर ध्यान देने लगी। एक ओर फीजी लाट लार्ड गफ़ अपनी सेना लेकर जगह जगह खालसा लोगोंको द्वाने लगे दूसरी ओर डलहीज़ीके प्रतिनिधि इलियट साहब राज्यका इन्तज़ाम करने लगे। सब कर्मचारियोंसे बड़ी सहानुभृति दिखा दिखा कर काम लिया जाने लगा। किसी तरहकी अशान्ति या गड़बड़ न हुई। राज्य लेनेमें कोई अड़बन भी न आई। जो आदमी जिस कामपर था उससे बही काम शान्तिके साथ लिया जाने लगा। पंजाब बड़ी शान्तिते सरकारी शासनमें मिल गया।

इस तरह जो राज्य सरकारके हाथ लगा वह पवास हज़ार वर्गमील लंबा चौड़ा था। उसमें चालीस लाख जनसंख्या वसी थी। प्रज्ञा अधिकतर सिक्ख, हिन्दू और मुसलमान थी। बाबा नानककी अक्षय पुण्यधारा और गुढ़ गोविन्द्सिंहकी साधनासे सिक्ख सबल थे। सिक्खोंने पंजाबमें बड़ा प्रबल राज्य स्थापित किया था। मुसलमान भी पंजाबमें अच्छी संख्यामें बसे थे। ऐसा समृद्ध वीर पंजाब अंग्रेज़ी सरकारके हाथ आया। लाई डलहीज़ीने पंजावपर दीवानी और फौजदारी कर्मचारी छांट छांट-कर मुकरेर किये। पंजावपर अच्छी तरह अधिकार जमानेके लिये पक शासनसमिति-बनाई गई। इस समितिका प्रधान सर हेनरी लारेंसकी बनाया। सर हेनरी लारेंस योग्य आदमी थे, चे अपने और प्रजाके अधिकारोंको अच्छो तरह समकते थे। जव शासनसमितिने अपना शासन दूढ्तासे जमा लिया, सव जातियों और सर्दारोंसे सुलह कर ली, सव उपद्रव शान्त हो गये; तय लाई डलहीज़ीने शासनसमिति तोड़कर लेफिटनेंट गवर्नर नियत कर दिया। इस प्रकार महाराज रणजीतिसंहकर साधीन पंजाब अंग्रेज़ी शासनके अधीन हो गया।



## दूसरा अध्याय

## ---

लार्ड ढलहोज़ीका राज्यशासन-त्रहाको लड़ाई-पेगूपर त्रंग्रेज़ोंका अधिकार-गोदलेनेकी प्रथाके विरुद्ध सरकारका कानून-सितारा-कांसी-नागपुर-करोली-हैदराबाद निजाम-कनीटकके नवाब-तंजोर-सम्भलपुर-पेशवा-बुंघूपंथ-नानासाहब आदि ।

न्दुस्तानमें पैर जमाकर लार्ड डलहोज़ीने दो स्वाधीन राज्य अंग्रेज़ी शासनमें मिला लिये, एक पंजाब, दूसरा पेगू। पहलेके विषयमें लिला जा चुका है और दूसरेके साथ इतिहासका इतना अधिक सम्बन्ध नहीं है इसलिए संक्षेपसे उसका विवरण दिया जायगा।

व्रह्मदेशके पेगू नामक खानमें जब अंग्रेज़ व्यापारी व्यापारके लिये गये तब वहाँ एक अंग्रेज़का अपमान हो गया, वस, युद्धके लिये इतना ही कारण पर्याप्त था। ब्रिटिश गवर्नमेंटने अनेक जंगी जहाज वहाँ मेज दिये। क्ष वाधित होकर पेगूके राजाकों भी लड़ना ही पड़ा। थोड़े ही कालमें पेगू अंग्रेज़ी शासनमें मिला लिया गया। सन् १८५२ की २० दिसम्बरको लाई डलहीज़ीने पेगूपर अंग्रेज़ी शासनका घोषणापत्र निकाला। किसे पंजाब

<sup>\*</sup> Rulers of India, Dalhousie P. 110.

<sup>+</sup> Empire of India P. 357.

अन्यायसे लिया गया था वैसे ही पेगू भी गवर्नर जनरं के अन्यायका शिकार हुआ । एक ओर लड़कर लाई डलहीज़ी स्वाधीन राज्योंको ब्रिटिश शासनमें मिलाते थे और दूसरी ओर राजाओंसे सुलह करके उन्हें अपने अधीन करते जाते थे। दुः खका विषय यही है कि इतिहासले खकोंने इतिहासके सच्चे मार्गपर पानी फेरकर लाई डलहीज़ोकी इस नीतिकी ही प्रश्रंसा की।

अब लाई डलहीज़ीकी रणनीतिको छोड़कर उनकी राज-नीतिका हम वर्णन करते हैं। उन्होंने जिस तरहकी चालोंसे पंजाब और पेगू ले लिये उनका ऊपर वर्णन हो चुका, परन्तु उन्होंने दूसरी नीतिसे भी कई राज्य अपने अधीन किये। जिस राजाका उत्तराधिकारी न रहा उसके राज्यको भी सरकारने अपनेमें मिला लेनेका एक कानून बना लिया।

पुत्र जैसे इस लोकमें अपने मातापिताको प्रसन्न करता और उनके बुढ़ापेमें उनका सहायक होता है वैसे ही परलोकमें भी "पुं" नाम नरकसे रक्षा करता है, श्राद्ध तपंणसे अपने पितरोंको तृप्त करता है। धर्मशास्त्रके अनुसार प्राचीन कालसे यह प्रधा इस देशमें चली आई है कि जिसके अपना पुत्र न हो वह अपने भाई

<sup>\*</sup> या क आगांदल और चार्स जैक्सन आदिने डलझीजीकी नीतिका समयंन किया है—The Duke of Argyle: India under Dalhousie and Canning, Sir charles Jackson, A Vindication of the Marquis of Dalhousie's Indian Administration.

बन्ध् या जातिका पुत्र गोद् छे छेता था। जैसे औरस पुत्र स्थावर और जंगम सम्पत्तिका मालिक वनता है वैसे ही वह गोद्का पुत्र भी सबका खामी समका जाता है, पर ब्रिटिश गवर्नमेंटने एक नया कानून बनाकर भारतको चिकत कर दिया। ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानकी स्वामिनी है, इसलिए ज़िस राजाका पुत्र न हो यह ब्रिटिश सरकारकी खोक्रति लिये विना गोद न छे, नहीं तो राज्य सरकारका होगा। यह नियम केवल राजाओं के लिये ही था, सर्वसाधारण प्रजाके लिये नहीं ।\* सितारा और फांसीके राजाओंने पुत्र न होनेके कारण जो पुत्र गोद लिये थे उन्हें सरकारने मंजूर न किया और दोनों राज्य इसी कारण अंग्रेज़ी शासनमें मिला लिये गये। इस कानूनसे हिन्दुस्तानका राजसमाज कांप उठा। अंग्रेज़ राजनीतिक्रोंने बहुत सोच विचारकर अपना राज्य बढ़ानेका यह नया जाल तैयार किया था। सबसे पहले यह कानून सितारेपर लगायां गया।क

सितारा प्रान्त महावलेश्वर पर्वतकी शीतल छायामें वसा है। कृष्णा नदीका शीतल जल उसके पैर पखारता है। पास भीमा और नीरानदीके जलसे सिंचकर मानो भूमि निसर्गकी

<sup>\*</sup> A V indication of the Marquis of Dalhousie's Indian Administration. P. 5. Comp. Kaye's Sepoy War Vol I. P. 70.

<sup>†</sup> Retrospects and Prospects P. 180

हरी भरी मज़मलकी चोलो पहने अपनो अनुपम शोभा दिखाती है। जैसा सितारेका प्राकृतिक दृश्य सुन्दर है वैसा ही उसका इतिहास भी सुन्दर सन्१८४६ है। जिस वीरकी हुंकारसे एक दिन मुग़ल साम्राज्य सिरसे पांव तक थर्रा जाता था, जिसका प्रवस प्रताप हिमालयसे कन्याकुमारी तक फैल गया था, उस हिन्द्रकुलके गौरवखरूप महाराज शिवाजीका यह नगर प्रेमभाजन था। जिस समय आर्यसन्तान कुचली जा रही थी, जिस समय सूर्यचन्द्र-वंश निस्तेज हो रहे थे, जिस समय भारतका गौरव नप्ट होकर धीरे धीरे निराशाकी घोर निशा इस देशमें फैलती चली जा रही थी, उस समय छत्रपति शिवाजीकी गमंभीर रणभेरीका घोष सितारेसे सुनाई दे रहा था, महासागरके उत्ताल तरंगोंके थाघा-तोंके समान बीस करोड़ हृद्योंमें उस रणभेरीके आधात भी डत्साहको जगा रहे थे। जिस समय भारतमें अंग्रेज़ आये तव इस सितारेकी गद्दोपर महाराज प्रतापसिंह विराजमान थे। महाराष्ट्र राज्यके संखापक महाराज शिवाजीके वंशमें होनेके कारण महाराज प्रतापसिंहका महाराष्ट्रसमाजमें बङ्ग आदर था। सन् १८१६ में सरकारने महाराज प्रतापसिंहसे मित्र-ताकी संन्धि की | अ उसके बाद महाराज प्रतापसिंह सरकारसे बड़ी मित्रतासे बरतते रहे, पर २० साल बाद ही उसपर (सन् १८३६) गोत्राकी पोर्ट्यूगीज सरकारसे मिलकर अंग्रेज़ सरका-

<sup>\*</sup> Arnolds Dalhousie's Administration Vol. II. P. III.

रके विरुद्ध षड्यन्त्र रचनेका दोष छगाया गया। महाराज प्रतापिसंहने इस दोषको विल्कुछ असत्य सिद्ध कर दिया पर सरकारने इसपर कुछ ध्यान न दिया। विना कानून और विना किसी विचारके महाराज प्रतापसिंहको आधीरातके समय पकडकर पिंजरेमें वन्द कर दिया और वादमें उन्हें वनारसमें केंद्री बनाकर रखा। सब धन, सम्पत्ति सरकारने अपना ली।\* प्रतापसिंहके भाई आशासाहब, पेशवा बाजीरावके हाथोंमें क़ैद घे, सरकारने उन्हें क़ैद्से छुड़ा कर सितारेकी गद्दीपर बैठाया। सन् १८४८ को ५ अप्रेलको आपासाहबका देहान्त हुआ। शास्त्रकी रीतिके अनुसार वे पहले ही एक पुत्र गोद ले चुके थे। 🕆 इधर प्रतापिसंहने भी एक पुत्र गोद लिया था। पर लार्ड डलहीज़ीकी सरकारने दोनों गोद लिये हुए पुत्रोंको कानूनके विरुद्ध बताया। सन् १८४६ में छाई डलहीज़ीने लिखा कि—"कोई पुत्र उत्तराधिकारी न होनेके कारण सितारा राज्य अंग्रेज़ी शासनमें मिला लिया गया।"‡

सन् १८४६ की पहली जनवरीको इ'ग्लेग्डमें 'कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स' की सभा बैठी। उसने डलहीज़ी सरकारकी इन सब वार्तीका समर्थन किया। वितारा राज्य सदाके लिए अंग्रेज़ोंके हाथोंमें चला गया। इस तरह भीमा और नीराका सुन्दरतम

<sup>\*</sup> Dalhousies Administration. Vol. II P. III.

<sup>†</sup> Empire in Asia P. 162.

<sup>‡</sup> Arnolds Dalhousie's Administration Vol. II. P. 113

<sup>¶</sup> Kaye's Sepoy War. Vol I. P. 71.

प्रदेश और पर्वतराज महाबलेश्वरका सुन्दर चरणमाग व्रिटिश शासनमें अपने भाग्य परखने लगा। जिस सितारेकी पर्वतकन्द-राओंमें एक दिन महाराज शिवाजीका विजयका नक्कारा बजा था, जहांसे विजय—नाद दशों दिशाओंमें फैलता था वह सितारा अब अंग्रेज़ोंकी नौकरशाहीके अधीन हो गया, वह तेज और साहस लोप हो गया और विदेशियोंके सुख सीमाग्यका वही क्रीड़ाभूमि बन गया।

गोद लिये पुत्रोंको ग़ैरक़ानूनी बतलाकर सरकारने सितारा राज्य लिया था इसे इतिहास कभी न्याय नहीं कह सकता। सन् १८८६ में महाराज प्रतापसिंहसे जो सिन्ध हुई उसमें सरकारने यह बचन दिया था कि सितारा राज्य महाराज प्रतापसिंहने के वंशवालोंके अधीन ही रहेगा। अप इस सिन्धको कागजका दुकड़ा समका गया और सितारेपर अंग्रेज़ी कंडा फहराने लगा। अस्तु, यह सब है कि महाराज प्रतापसिंहने राज्यसे उतारे जानेके बाद पुत्र गोद लिया था, पर आपासाहवके विषयमें तो यह बात नहीं कही जा सकती थी? आपासाहव तो सितारेकी गहीपर बैठे थे और शास्त्रके नियमोंके अनुसार उन्होंने भी पुत्र गोद लिया था। फिर किस नियमके अनुसार सरकारने इसे नाजायज़कहा? फिर किस नियमके अनुसार सरकारने इसे नाजायज़कहा? कारण हो या न हो, न्याय हो या अन्याय हो, सरकारको तो

<sup>\*</sup> Empire in Asia P. 171. Kaye's Sepoy War, Vol I. P. 72.

अपना राज्य बढ़ा कर अपना मतलब साघना था। क़ानूनोंका जाल रचना और दोषारोपण करना तो एक वहाना था, एक जाल था, एक क्रुटनीति थी।

यहाँ वैठकर लार्ड ढलहौज़ी जो कुछ करते थे उसपर इंग्लैंड-की कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर वाह वाह कहनेको तैयार थी। इयुक आफ़ आर्गा (छन्ने अनुसार सितारा छेनेपर कोर्टके सब सभासदीने इसे अच्छा कहा था । # ं सूक्ष्मदर्शी मेज़र इवान्सवेछने डाइरेक्टर कोर्टके अनेक ऐसे सम्योंके भी मत दग्शाये हैं जो सितारेके फैसलेके विरुद्ध थे, पर ऐसे लेखक भी थे जो यहांतक लिख गये कि लाई डलहीज़ीने यह कोई नया क़ाजून नहीं चलाया बल्कि हिन्दुस्तानमें यह रीति सदासे चली आई है कि जिस राजाके पुत्र न हो उसका राज्य चक्रवर्तीके राज्यमें मिला लिया जाय। डलहौज़ीने इस पुराने रिवाजको ही बरता था । पर यह बात सच नहीं है। हिन्दू राजाओंके जमानेमें और मुसलमानींके जमानेमें तो कभी ऐसा नहीं हुया। हिन्दू धर्मशास्त्र बराबर गोद लेनेकी बाह्य देता रहा है और इवान्सवेल जैसे लेखकने इस सत्यको माना है । पर सच तो यह है कि डलहीज़ी सरकार राज्यके लोमको कहां छोड़ देती।

<sup>\*</sup> Duke of Argyle: India under Dalhousie and Canning P. 27.

<sup>†</sup> A Vindication of Dalhousie's Indian Administration P. P. 9. 16.

<sup>‡</sup> Empire in Asia P. 123. Ibid P. 231.

इवान्सवेलके समान नार्टन लडलो आदि मनस्वी लेखकोंने भी लिखा है कि हिन्दुस्तानमें गोद लेनेके विरोधमें कभी कोई कानून नहीं वना-यह कानून सिर्फ सरकारके दिलकी उपज थी।\* थीर तो ज्या वस्वई प्रेसीडेंसीके गवर्नर सर जार्ज क्लर्क भी सर-कारकी इस नीतिके विरोधी थे। सर जार्जने साफ कहा था-"जव एक राज्यसे सन्धि की गई है और यह लिख दिया गया है कि 'तुम और तुम्हारे उत्तराधिकारियोंसे हमारा मित्रताका सम्बन्ध रहेगा और इस राज्यके मालिक तुम्हारे उत्तराधिकारी होंगे'-तब इसके क्या मतलब कि उसके धर्मके अनुसार जो कोई उत्तराधिकारी हो उसे भी हम नाजायज़ कहें ? गदीपर बैठे हुए सिताराके राजाने जिस वालकको अपने धर्म और रीति-के अनुसार गोद छिया है वही सितारेकी गद्दीका न्यायके अनु-सार मालिक है।"न एड्विन आर्नोव्डने डलहीज़ीके शासनकी समालोचना करते हुए सितारेकी घटनापर लिखा है-"नीरा थीर भीमा नदीके खच्छ जलले सिंचे और फल सम्पत्तिसे भरे-पूरे महावलेश्वरके साथ धनों और जनोंसे पूर्ण सितारा राज्य अन्यायसे सरकारके हाथों लगा । प्रतापसिंह अपने व्यवहारसे गद्दीसे उतारे गये पर आपासाहव हमारे मित्र थे उनका राज-कार्य प्रशंसाके योग्य था । सर्वसाधारणके उपकारके कामीम

<sup>\*</sup> Ibid P. 131.

<sup>†</sup> Annexation of Sattara 1849. P. 62. Empire in India P. 164.

उनका बड़ा मनोयोग था। इस स्थानपर उनकी व्यक्तिगत बातों को छोड़कर हम केवल कानूनके आधारपर विचार करते हैं। कानूनके अनुसार विचार करते हुए सितारा लेनेका हमें क्या अधिकार है ? सितारों किसी तरहका अन्याय अत्याचार या अराजकता न थी। लार्ड डलहीज़ीकी सरकार एक कारण पेश करती है कि "सितारा एक अधीन राज्य और सरकार एक प्रमुशक्ति है।" अगर अपनेको प्रसुशक्ति कहकर सरकार इस तरह राज्योंको हड़पा करे तो उसने सन् १८१८ में जो घोषणा की थी उसका क्या तात्पर्य होगा ?

ब्रिटिश सरकारने सन् १८१८ की घोषणामें स्पष्ट कहा है
कि "सिताराका राजा, बाजोरावसे स्वाघोन होकर राज्य
करेगा।" घोषणाके "साधीन" शब्दका क्या अर्थ है ? प्रतापसिंहके बाद आपासाहबको गद्दी देनेसे इस स्वाधीन शब्दका
अर्थ समक्तमें आ जाता है, पर आपासाहबके बाद फिर क्या
हुआ ? गद्दीपर बेठे हुए आपासाहबने जो पुत्र गोद लिया वह
किस नियम और कढ़िसे नाजायज कहा गया ! ब्रिटिश सरकारको जो अधिकारपत्र दिया गया था उसके अनुसार आपासाहबके गोद लिये पुत्रको राज्य मिलना चाहिये था। कानून
मानें तब भी उसीका अधिकार था और बहुमत खीकार करें
तब भी बाध्य हैं, यदि नीतिका अनुसरण करें तब भी गोद लिये
पुत्रका अधिकार नहीं मार सकते। यह कलंकका टीका सरकार-

. ધ્યુ

के माथेपर ऐसा लगा जो कभी मिट नहीं सकता। अंग्रेज़ी राज्यके पास इस अन्यायका कोई उत्तर ही नहीं है।

जपर वाले शब्द एक निष्पक्ष अंग्रेज़ इतिहासलेखककी लेखनीसे निकले हैं। इस असार संसारमें विना पक्षपातके सत्यका उल्लेख करके इस लेखकने इतिहासके गौरवकी रक्षा की है। शोक यह है कि ब्रिटिश सरकारको अपना अन्याय दिखाई नहीं दिया और विलायतकी डाइरेक्टरोंकी समाने सरकारके इस नीच कामपर वाहवाही की। हिन्दू धर्मशास्त्र जिस गोदके पुत्रको सदासे जायज कहते और करते चले आ रहे थे वह सरकारकी एक कलमके इशारेसे नाजायज हो गया। सच यह है, उस समय अंग्रेज़ जाति हिन्दुस्तानके नकशेको लाल रंगसे रंगा हो देखना चाहती थी।

भारतके मानचित्रमें हृद्यके खानपर, वृंदेळखएडके छोटे छोटे राज्योंसे घरा हुआ छोटा सा प्रान्त कांसी है। झांसी महाराष्ट्र-कुळके गौरवस्वकप पेशवाके अधीन था। सन् १८१७ में जक बुंदेळखएडके सब राज्य अंग्रेज़ी शासनमें आगये तब झांसीके राजा रामचन्द्ररावसे सरकारकी सन्त्र हुई। सन्धिपत्रपर छिखा गया कि रामचन्द्रराव और उनके वारिस सदा झांसीपर राज्य करेंगे। प इस सन्धिके बाद जब तक रामचन्द्रराव जीते

<sup>\*</sup> Arnolds Dalhousie's Administration of B. India Vol II. P. P. 121-125.

<sup>†</sup> Empire in Asia P. 203, Kaye's Sepoy War, Vol. 1. P. 89.

रहे तब तक वे अंग्रेज़ोंसे वरावर सज्जनता और शिष्टताका व्य-वहार करते रहे। सन् १८२५ में जब लार्ड कम्बरिमयरने भरत-पुरक्षे अभेद्य दुर्गपर चढ़ाई की तब नानापिएडत नामक एक मध्य भारतके सर्दारने वड़ी फीज इकट्ठो करके कालपीको घेर लिया। यह आपित्त देखकर रामचन्द्ररावने तुरन्त मददके लिए ४०० सवार, १००० पैदल सिपाही और दो तोपें अंग्रेज़ोंके लिये भेजीं, कालपी नगरको नानापिएडतसे बचाया।#

इससे ब्रिटिश सरकार वड़ी प्रसन्न हुई और सन् १८४२ की १६वीं दिसम्बरको कांसीमें दरवार हुआ जिसमें छाड विलियम वेंटिंकने रामचन्द्ररावको "महाराज" की पदवी और छत्र चमर देकर उसका सम्मान किया। इसके तीन साल वाद रामचन्द्र-रावकी मृत्यु हुई। । ।

रामचन्द्ररावके कोई सन्तान न थी। उनके कुटुिंग्योंमें चार पुरुषोंने अपनेको गद्दीका अधिकारी घोषित किया। गवर्नर जनरलके एजेंटने रामचन्द्ररावके मतीजे रघुनाथरावको सबसे निकट सम्बन्धी समक्ष कर गद्दीपर बैठाया। यद्यपि रघुनाथ-राव कोढ़ी और राज्यके अयोग्य था वह राजकार्य अच्छी तरह नहीं कर सकता था, पर सर्वसाधारणने उसे ही प्रसन्नताके साथ राजा माना। तीन सालके बाद रघुनाथराव भी सन्तान-हीन ही मर गया।

<sup>\*</sup> Empire in India P. 217.

<sup>†</sup> Ibid P. 217.

रघुनाथरावकी मृत्युके बाद, सन् १८३८ में फिर गद्दीके अधिकारका भगड़ा खड़ा हुआ। उस समयके गवर्नर जनरल लार्ड आकृत्रेंडने एक सभा वैटा कर उसके हाथमें निर्णयका काम सौंप दिया। सभाके निर्णयमें रघुनाथरावके भाई गंगा-धरराव गद्दोके अधिकारी सिद्ध हुए। गंगाधरराव ही कांसीके राजा वने।

पर कांलीका भाग्य उड्डवल था। गङ्गाधरराव भी निस्स-न्तान मर गये। अपनी मौत निकट समक्र कर गङ्गाधररावने १६ नवम्बरको एक पुत्र गोद लिया। यह गोद लेनेकी रस्म ब्रिटिश रेजीडेंट मेजर एलिस और मेजर मार्टिन नामक सेनाध्यक्षके सामने हुई थी। # इस गोदके विषयमें उन्होंने एक वार रेजीडेंटको छिखा था—"इस समय मैं अधिक वीमार हूं। सिरपर शक्तिशाली सरकारके होते हुए भी मेरे वाप-दादोंका नाम छोप होता हुआ देखकर चित्त खिन्न होता है। ब्रिटिश सरकारके साथ जो सिन्ध है उसकी दूसरी धाराके अनुसार मैं आनन्दराव (गोदके बाद इस छड़केका नाम दामोदर गङ्गाधरराव हुआ) पांच सालके वचेको गोद लेता हूं। अगर ईश्वरकी दया और सरकारके अनुग्रहसे मैं इस वीमारीसे बचा भौर मेरे कोई पुत्र सन्तान हुई तो इस विषयमें मैं यथा-योग्य व्यवस्था कर्जंगा। परं मैं जीता न बचूं तो संरकार मेरी विधवा स्त्री और इस बालकको जन्म भरके लिए राज्यका

<sup>\*</sup> Empire in India P. 202.

अधिकारी समभे । इनके प्रति कभी किसी तरहका घुरा वर्ताव न हो।"\*

गङ्गाघररावका यह अन्तिम पत्र था। उसकी छेखनीसे विनय, सज्जनता और मद्रता टपकती है। पर उनका अन्तिम अनुरोध पूरा न हुआ। इस समय छाई डलहीज़ो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सुलहनामेको काग़ज़का टुकड़ा समझ कर नावािलंग दिलोपसिंहका राज्य छीन लिया था। जिनकी कृट राजनीतिके फेरमें सिताराका राज्य अपना अस्तित्व खो बेटा अव झांसी भी उनके हाथका खिलौना बना। मौका देखकर डलही-ज़ीने सिताराकी तरह कांसी भी अंग्रेज़ी शासनमें मिला छेनेका निश्चय किया। तुरत आहा निकली। कांसी मरहटा खान्दानके हाथोंसे निकलकर अंग्रेज़ी राज्यका एक भाग समझा जाने लगा।

गङ्गाधररावकी विधवा स्त्री महारानी छत्त्मीबाई तेजस्विता और वीरतामें पुरुषोंके समान थी। उसका हृद्य महिलोचित पित्र छजा आदि गुणोंसे शोमित था, उसके हृद्यमें स्थिरता, हृद्वता और न्यायका वास था। यदि मधुरता, कोमळता और सुन्दरताके साथ साथ ओज, तेज और वीरताका सहयोग देखना हो, यदि प्रातःकाळकी मंद मंद वायुसे छहराते हुए कमळकी सुकुमारताके साथ साथ समुद्रकी उत्ताछ तरंग देखनेकी इच्छा हो, यदि वोणाके मधुर कंकारके साथ साथ पर्वतों और जंगळों-को गुंजादेनेवाळो शेरकी गर्जना सुननी हो तो महारानी छत्त्मी-

<sup>\*</sup> Arnolds Dalhousie's administration Vol II. P. 148.

वाईके चरितपर दृष्टि डालिये। महारानीमें कमलकी कोमलता और वज्रकी कठोरता दोनों साथ साथ बहनोंके समान रहतीं थीं। सन् १८५४ में ब्रिटिश एजेंट मेजर मालकमने लिखा था— "लक्ष्मीबाई आदर और मानके योग्य है, राज्यके यह सर्वथा योग्य हैं। इनका स्वभाव उच्चमावोंसे मरा हुआ है। सब कांसीवाले इन्हें बड़े सम्मानसे देखते हैं। "इन्हों बड़े सम्मानसे देखते हैं। इन्हों बड़े सम्मानसे देखते हैं। इन्हों बड़े सम्मानसे वेखते हैं। इन्हों बड़ी सवीं सदीकी वह एक अदिसीय बीर रमणी थी।

लक्ष्मीबाईने अपने पित और पुत्रके राज्यकी हर तरहसे रक्षा करनेका प्रयत्न किया। सन्धिकी शर्ते, मित्रताके नियम, सरकार-की दी हुई सहायताके दृष्टान्त, गोद लेनेकी प्राचीन विधि, अंग्रेज़ अफसरोंकी गोद लेनेमें साक्षियां, सब कुछ दिखाकर उसने अपने राज्यको स्ततन्त्व रखनेकी प्रार्थना की। पर सरकारने एक न सुनी। लाई डलहीज़ीने जो तलवार म्यानसे निकाली थी उसका वार कांसीपर पड़ा। इस अपमान और अन्यायसे वीरनारी लक्ष्मीबाईका हृद्य व्याकुल हो गया। वह केवल बांखके आंसू गिरा कर शान्त न हुई, उसके आंसू आगकी लपटें बनकर चारों ओर मंडराने लगे। दृढ़ प्रतिज्ञाने जिसके मन और वचनको उदार कर दिया, अटलताने जिसके हृदयको वज्र वना दिया, अध्यवसायने जिसके सब विद्योंको कुचल डाला उसे

<sup>\*</sup> Jhansi Blue-Book P.P. 7. 28. Comp. Empire in Asia P. 219.

कभी किसी विपत्तिसे डर नहीं, वह कर्त्तव्यसे विमुख होकर अपने भविष्यकी उपेक्षा नहीं कर सकता। महारानी लक्ष्मीबाई इसी प्रकृतिकी वीरनारो थी। वह न विपत्तिसे डरी और न अपने कर्त्त व्यसे विमुख हुई। जिस समय वह ब्रिटिश रेजीडेंटसे मिली परदेकी ओटमेंसे क्रोध मरे वचनोंमें कहा—"मेरी कांसी मुक्ते न दोगे?" लक्ष्मीवाईके इन शब्दोंसे अंप्रेज़ प्रतिनिधि चौंक उठा। कांस्रोको अंग्रेज़ोंके हाथमें आया देख कर उस वीरनारीने अपना अपमान अबलाके समान सिसकियां लेकर न सहा।

लाई डलहीज़ीने सिताराकी तरह कांसीपर भी नीच और अनुदार नीतिका प्रयोग किया। लाई मेटकाफने बुंदेल-खंडके छोटे छोटे राज्योंको अंग्रेज़ी शासनमें ले लेनेके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, उसमें उन्होंने कांसीके विषयमें लिखा है:— "हिन्दू राजाओंके विषयमें में यही कहूंगा कि यदि उनके अपनी सन्तान न हों तो गोद लेनेका उन्हें पूरा अधिकार है। ब्रिटिश सरकारको यह हिन्दूशालोंकी पुरानी प्रथा माननी चाहिये। यदि कोई निकटका सम्बन्धी न हो या किसीका उसपर अधिकार भी न रहा हो तो सरकारको उसकी जागीरका स्वामी होना चाहिये।"#

लार्ड डलहीज़ीने लार्ड मेरकाफके अन्तिम चाक्पोंको उद्धृत

<sup>\*</sup> Empire in India P. 204.

करके झांसी छेनेकी घोषणा निकाछो । ए छाई मेटकाफ के शब्दों का यह अर्थ ही नहीं होता, उनकी सम्मित गोद छेनेके सर्वथा पक्षमें हैं। झांसी वंशपरम्पराका राज्य था, वहां कई पीढ़ियां वीत गई थीं, वह एक वड़ा राज्य समका जाता था। सन् १८३२ में छाई विछियम वेंटिंकने झांसीके राजाको महाराजकी पदवी और छत्र चंवर आदि देकर सम्मान किया था। पहछेसे ब्रिटिश सरकारने कांसीसे सन्धि की थी, सन्धिमें कांसी मित्र-राज्य माना गया था। झांसी किसी तरह भी जागीरदारी राज्य नहीं माना जा सकता। सन् १८१६ में जो सन्धि हुई थी उसके अनुसार कांसीको सब राज्याधिकार प्राप्त थे। पे

डलहीज़ीने एक और वड़ी भारी भूल की । उन्होंने लिखा था कि
"सन् १८२५ में रामचन्द्ररावकी मृत्यु हुई । यद्यपि उन्होंने अपनी मृत्युसे एक दिन पहले हो गोद लिया था, पर ब्रिटिश सरकारने
उस वालकको कांसीका वास्तविक उत्तराधिकारी न माना ।
इसलिये रामचन्द्ररावके भतीजेको झांसीका राज्य दिया गया ।"
इसलिये रामचन्द्ररावके भतीजेको झांसीका राज्य दिया गया ।"
इसलिये रामचन्द्ररावके भतीजेको झांसीका राज्य दिया गया ।"
इसलिये रामचन्द्ररावके भतीजेको झांसीका राज्य दिया गया । कि

<sup>\*</sup> Ibid P. 205, 'के' का इतिहास भी डलहीज़ीका समयेक है, Kaye's Sepoy War Vol I. P. 91.

<sup>†</sup> Empire in India. P. 209.

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> Jhansi Blue Book P. P. 21, 22. Comp. Empire in India P. 211.

गया था उसे जायज नहीं माना । पर इवान्सवेलके सूक्ष्म विचारमें लार्ड डलहीज़ीकी यह उक्ति यथार्थ सिद्ध नहीं हुई। सन् १८२५ में फांसी राज्यके उत्तराधिकारके विषयमें गड़बड़ मर्चा हुई थी। उस समय चार आदमी राजगहीके प्रार्थी थे। रामचन्द्ररावने जो वेटा गोद लिया था उसके लिए जानेमें अनेक तरहके शक थे इसलिये उसके भतीजे बानन्दरावको गही ही गई। भारत सरकारके सेकंटरीने इस विषयमें साफ लिखा था-"अगर यह गोद् छेना उचित होता तो . रामचन्द्ररावके भतीजके वदले इस गोद लिये लडकेको हो कांसीका राज्य दिया जाता. पर यह गोद ( जिसके नियमानुसार गोद लिये जानेमें अभी सन्देह है ) का छड़का राज्यका माछिक न बनाया जाकर राम-चन्द्ररावका भतीजा राज्यका मालिक बनाया गया।" किससे यह सिद्ध होता है कि सन् १८३५ में जो गोद लिया गया उसमें भी संदेह था। पर सन् १८५६ में जो पुत्र गोद लिया गया उसमें किसी तरहका संदेह नहीं। गंगाधररावने हिन्दूधर्मके अनुसार पुत्र गोद लिया था और नियमानुसार इसकी सूचना सरकारकी दी थी। क फिर यह गोद डलहीज़ीके मतसे वैकायदा कैसे

<sup>\*</sup> Duke of Argyll, India under Dalhousie and canning P. 31. Sir Charls Jackson, A Vindication P. 11.

<sup>†</sup> Jhansi Blue Book P. 18, Comp. Empire in India P. 212.

<sup>‡</sup> Empire in India P. 212.

सिद्ध हुई ? किस कायदे और रीतिसे गंगाधररावका राज्य विदिश सरकारने छोन लिया ? क्या अपराध था जो गंगाधर-रावकी स्रोकी प्रार्थना न सुनी गई। सन्धि और मित्रताका क्या यही परिणाम होता है ?

पक स्थानपर डलहीज़ीने लिखा है—"झांसी अंग्रेज़ी राज्यके चीचमें है। अगर झांसी हमारे हाथ आ गई तो सारे वु'देलखंड प्रान्तपर हमारा एक छत्र राज्य हो जायगा। इससे झांसोकी प्रजाका भी भला होगा। श्रा झांसोकी प्रजाकी मलाईका वहाना लेकर डलहोज़ीने एक खाधीन राज्यकी खाधीनताका नाश किया। जिस राज्यके साथ सदा मित्र चने रहनेकी सन्धि की गई, भले और बुरे सभी अवसरोंपर जो सदा ब्रिटिश सरकारकी सहायता करता रहा, उसी राज्यकी एक असहाय विधवाको जेल भेजकर शे और एक छोटेसे वालकको पृथक् करके सारा राज्य आप ले लिया गया! क्या यही सभ्यताकी डींग है ? डदारता और प्रभुशक्तिका क्या यही सर्थ है ?

व्रिटिश सरकारने कलमके इशारेसे खाधीन झांली राज्यको पराधीन बना दिया; पर वीर रमणी लक्ष्मीवाईके हृदयमें क्षोभ, दु:ख और अपमानकी ज्वालायें उठ रही थीं वे शीव्र ही वदले-की भयानक दावानलके रूपमें वदल गई। आगे चलकर हम इसका भी वर्णन करेंगे।

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol. 1. P. 92.

<sup>†</sup> Ibid P. 151.

डलहीज़ीकी सरकारने जिस तरह सितारा और फांसीका राज्य छीन लिया उसी तरह नागपुरको ओर मी हाथं बढ़ाया। जैसे सितारा और झांसी पराकान्त महाराष्ट्रकुल द्वारा शासित थे उसी तरह नागपुरमें भी पुत्र न होनेके कारण गोद लिया गया। इसी कारण लार्ड डलहोज़ीने इस राज्यको भी अंग्रेज़ी शासनमें मिला लिया।

नागपुर प्रसिद्ध भोंसलावंशके अधिकारमें था। सन् १८१८ में महाराज आपासाहबको जब गवर्नर जनरळ ळार्ड हेस्टिंग्सने गद्दीसे उतारा तव नागपुरकी गद्दीके ळिये राज्यके प्रधान पुरुषोंने एक समिति बना सम्मति की। सबने मिळकर भोंसळा ख़ान्दानके एक निकटतम सम्बन्धी बाळकको गद्दी दी। सन् १८२६ में जब यह बाळक बाळिग हुआ तब सरकारने इससे सन्धि की और उसमें यह शर्त थी कि भोंसळावंश सदा इसका माळिक होगा।

इस बालिग़ राजाका नाम तीसरे रघूजी मोंसला था। ११ दिसम्बर १८५३ ई० को रघूजी मोंसलाका देहान्त हुआ। मीत-के समय इनकी अवस्था उनचास सालकी थो। जब यह रघूजी नावालिग़ थे तब दूसरे रघूजीकी स्त्री बंकुबाई राज्यका काम करती थी। बंकुबाई योग्य, राजनीति-कुशल और उन्नत चरित्रकी रमणी थी। पचास साल तक सब पारिवारिक और राजनीतिक कार्य इसके ही अधिकारमें रहे थे। तीसरे रघूजी जब बिना

<sup>\*</sup> Arnolds Dalhousie's Administration Vol. II, P. 156.

सन्तानके मर गये तव वंक्रुवाईने यशवन्त हरराव (साधारणंतः आपासाहव) नामक तीसरे रघूजीके निकट सम्बन्धी वालकको गोद लेनेका प्रस्ताव किया। श्रामिका यह प्रस्ताव विटिश रेजीडेंट मैंनसिल साहवको समकाया गया। मैंनसिल साहवने इस प्रस्तावमें किसी प्रकारकी हां या ना न की। रे रेजीडेंटने केवल यह कहा कि विना प्रधान सरकारकी सम्मतिके वे किसी तरहकी गोदको जायज नहीं कह सकते। श्रामिक के वे हो, गोदकी रस्म नागपुर राजमहलमें वाकायदा हो गई। आपासाहवने तोसरे रघूजीका किया-कर्म सब यधाविधि किया। आपका नाम जेनोजी भोंसला रक्खा गया। श्रामिका नाम जेनोजी भोंसला रक्खा गया।

रजीडेंटने गवर्नमेंटको नागपुर राज्यको स्थिति लिखी। डलहीज़ी उस समय नये जीते हुए पेगू राज्यको देखने गये धे, इसलिये कुछ उत्तर न दिया गया। जब लाई डलहीज़ी कलकते वापस आये तब नागपुरकी समस्यापर विचार होने लगा। सेनापित 'लो' की राय थी कि नागपुरकी साधीनता स्थिर रहनी चाहिये, पर लाई डलहीज़ो एकके वाद एक राज्य अपने हाथमें करते जा रहे थे, उन्हें एक स्वाधीन नीति कैसे अच्छी लग सकती थी ? रघूजीकी मृत्युके एक मास वाद २६ जनवरी

<sup>\*</sup> Empire in India P. 174.

<sup>†</sup> First Nagpur Blue-Book 1854. P. 56.

<sup>‡</sup> Empire in India P. 175.

<sup>¶</sup> Ibid P. 175.

१८५४ इ० को नागपुर राज्यको ब्रिटिश शासनमें मिला लेनेकी घोषणा प्रकाशित हुई। असली उत्तराधिकारीका अमाव दिखा-कर लाई डलहोज़ीने जैसे सितारा, मांसी लिया था वैसे नाग-पुर भी ले लिया।

यशक्तराव तोसरे रघूजोका बहुत ही निकट आत्मीय था। उसकी माता मैंनावाई महलोंमें ही रहंती थी। महलोंमें रहते हुए ही १४ अगस्त १८३४ ई० को इसके एक पुत्र हुआ जिसकी ख़शीमें २१ तोपें चलाई गई थीं। ए इसी महीनेकी २५ तारीख़को नागपुरके सव प्रघान सरदार इकट्टे होकर मिले, सहयोग हुआ, ब्रिटिश रेजीडेंटसे मिले। नागपुर राज्यमें, केवल इसी वालकके जन्मपर ऐसा किया गया। ख़ैर, मैंनावाईका पुत्र नागपुर महलमें राजकुमारोंकी तरह पलने लगा। यह वालक जहाँ भो जाता उसके साथ विशेष राजकर्मचारी भी जाते थे। महाराजने उसकी शिक्षाका उचित प्रवन्ध किया। द्रवार या रेजीडेंटसे मिळते समय कुमार महाराजके साथ एक गद्दीपर बैटता था । मरहटोंमें वाल-विवाहकी प्रथापर महाराजने मैंनाबाई-के पुत्रके विषयमें इस नियमका पालन न किया। शुकसे ही महाराजने मैंनावाईके पुत्रको अपने पुत्रके समान ही समभा। सवका विश्वास हो गया था कि तीसरे रघूजी मैंनावाईके पुत्रकी ही गोद लेंगे। उसके विवाहमें महाराजकी विशेष विभूति न

<sup>\*</sup> Empire in India. P. 125. Keye's Sepoy War Vol I. 77-83 † Empire in India P. 176.

देखकर यह विश्वास पक्का हो गया। यशवन्तरावका नागपुर राज्यसे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था। लार्ड डलहीज़ीने २८ जनवरो १८५४ ई० को नागपुर लेनेकी जो घोषणा प्रचारित की उसमें यशवन्तरावको "साधारण विदेशी" कहा।

यशवन्तरावको गोद छेते हुए मैंनावाई, वंक्रवाई या तीसरे रघुजीकी पटरानी अन्नपूर्णावाईमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं. देखा गया। आज्ञा मिलनेके साथ ही मैंनावाई और यशवन्तराव-के पिताने सव भाई चन्धुओंके सामने पुत्र अन्नपूर्णाकी गोदनें रख दिया। रानी और राज्यके मंत्रियोंने वड़ी धीरताले सब वातें सरकारको लिखीं. सरकारके उत्तरकी प्रतीक्षा की गयी। जब रानियोंको लार्ड डलहीज़ीके नागपुर लेनेकी ख़दर मिली तद उन्होंने न्यायकी पुकार की—गोद छिये येटेकी पवित्र शास्त्र-विधि, हिन्दूधर्म और प्राचीन रीति रिवाजोंके साथ ब्रिटिशः सरकारसे जो मित्रताकी सन्धि हो चुकी थी उसका वर्णन किया। पर उनके इस यस और आग्रहका कोई फल न हुआ। और तो क्या हिन्दुस्तान छोड़ते समय २८ फरवरी १८५६ ई० को लार्ड डलहोज़ीने नागपुरके विषयमें लिखा था-''नागपुरके राजाको कोई पुत्र न था। राजाकी रानियोंने भी माना है कि महाराजकी मृत्युके बाद भी कोई पुत्र गोद नहीं लिया गया।"ो

<sup>\*</sup> Ibid P. 177.

<sup>†</sup> Papers, Minute by the Marquis of Dalhousie, February 28th 1856. No. 245 of 1856, Retrospects and Prospects P. 29.

लार्ड हेस्टिंग्सने सन् १८१८ में नागपुरके साथ जिस नोतिका अवलम्बन किया था, उसके विषयमें छाई डलहीज़ीने लिखा :--"आपालाहबने अपने दोपले राज्य खोया, और यह बात गवनेर जनरलक्षे हृद्यमें वैठ गई थी कि ब्रिटिश सरकारके साथ जो सुलह हुई थी वह तोड़ी गई। गवर्नर जनरलने इसी कारण एक वालक-को नागपुरका राज्य दिया और अपनी ओरसे उसका एक प्रति-निधि भी चुना। गोद लेनेको कोई वात उस समय हुई ही न थी। लाई हेस्टिंग्सने उस बालकको राज्य देनेमें द्त्रकका विचार ही न किया था क्योंकि राज्य देनेके वहुत समय बाद गोद्की रस्म पूरी हुई। राज्यमें इस बालकके पक्षमें एक दल था इसछिए हेस्टिंग्सने राजनीतिके नाते वालकको राज्य दिया। संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि उसी समय सरकारने नागपुर राज्यको भी अपना समभ हिया था। सरकार उस समय जिसे अच्छा समऋती उसे ही नागपुरकी गद्दो देती। इस तरहके दानमें किसी विचार या हक़का प्रश्न ही न था। सरकारकी खाधीन इच्छापर ही यह निर्मर था।"#

"लार्ड डलहोज़ीको इस सीधो बातको अगर सरकारकी क्रूट-नीति कहें तो समकता चाहिये कि नागपुरपर सरकारकी शुक्से ही टक-टकी लगी थी। किसी राज्यको जीतनेके बाद जीतने-वालेकी जो जो शक्तियां राज्यपर हो जाती हैं, आपासाहवकी

<sup>\*</sup> First Nagpur Blue Book P. 27. Empire in India. P. 185-187.

विश्वासघातकताके कारण, नागपुर राज्यपर व्रिटिश सरकारको भी वे सव शक्तियां प्राप्त हो चुकी थीं। ऐसी दशामें सरकारने केवल सज्जनता और उदारताके वश होकर राज्यके एक घनिष्ठ आत्मीयको नागपुरकी गद्दी दे दी।"\*

पर लार्ड डलहीज़ीकी वातकी लार्ड हेस्टिंग्सकी वातसे जव त्रलना करते हैं तब यह वात विव्कुल उल्टी मालूप होती है। ६ मई १८२३ ई० को लार्ड हेस्टिंग्सने जिब्रास्टरसे जो कागुजात डाइरेकृर सभाको भेजे थे, उनमें नागपुरके विपयमें उन्होंने लिखा था—"नागपुरके एक राज्यके लोमो पुरुपने आपासाहबको राज्यसे इटाकर स्वयं सिंहासन लिया। ऐसी आपत्तिकी द्शामें राज्यच्युत आपासाहवको आश्रय देकर हमने उनकी प्राणरक्षा की। इसके वाद जिसने सिंहासन लिया था, उसकी अकल विगड़ जानेसे, सरकारने आपासाहवको राजप्रतिनिधि वनांकर उनके हाथमें नागपुर राज्यकी वागडोर दी । पीछे पागल राजा शायद कोई पुत्र गोद न छे छे इस डरसे, राजप्रतिनिधि आपासाहवने, ज़हर देकर राजाको मार दिया पर नियमपूर्वक अनुसंधान करनेपर यह सिद्ध नहीं होता कि आपासाहवने विष दिलाया इसलिए आपासाहव राज्यके मालिक माने गये।" इसके बाद लार्ड हेस्टिंग्सने आपासाहबके विश्वासघात, गद्दीसे उतारे जाने और नागपुरकी गड़बड़का संक्षेपसे वर्णन करके लिखा था-"गड़बड़के कारण हम नागपुरका नया प्रबन्ध करनेपर चाधित

<sup>†</sup> Empire in India P. 186.

हुए। राज्यके प्रधान प्रधान पुरुपोंने मिलकर सलाह दी कि मोंसलावंशके किसी निकटतमको ही गद्दी दो जानी चाहिये। इस सलाहके अनुसार, नागपुरकी गद्दो आपासाहबके निकटतम पालकको दो गई क्षा" लाई हेस्टिंग्सकी रिपोर्टमें नागपुरके सम्बन्धमें यह विवरण है, साथ ही ऊपर लाई डलहीज़ीका विवरण दिया जा चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लाई हेस्टिंग्सने अपनी इच्छासे एक वालकको नागपुरका सिंहासन दे दिया गा राजनीतिके यह कैसे विचित्र पासे हैं! राजनीतिक भाषा कैसी गृढ़ होती है!

लाई दलहीज़ीने अपने काग़ज़ों और रिपोर्टी में सर्वत्र यह दिखलानेका यह किया है, कि नागपुर भोंसलावंशके हाथसे निकल खुका था। लाई हेस्टिंग्सने राज्यका नया प्रबन्ध किया था और राज्य चलानेके लिए एक वालकको चुन दिया था; पर शोक है कि लाई ,डलहीज़ीके इतना लिखनेपर भी सचाई नहीं हक सकी। अपनी रिपोर्टमें लाई डलहीज़ीने एक खानपर लिखा है—"आपालाहचकी शत्रुता और विश्वासघातके वाद नागपुर राज्यको हमने जीते हुए देशोंमें गिन लिया। इसी साल सरकारने राज्यका कुल हिस्सा मृतपूर्च राजाको दिया और सन्

<sup>\*</sup> Report of Select committee of the House of commons on the East Indian Company 1833. Appendix p. p. 103—104.

<sup>†</sup> Empire in India P. 188.

१८२६ की सुलहके अनुसार यह राज्यका हिस्सा उसे पीढ़ी दर पीद्धि लिये दिया गया 🕾 इतिहासलेखक मेजर इवान्सवेलने दो यड़ी अशुद्धियां चताई है। एक तो यह कि नागपुर कभी सर-कारके जीते हुए देशोंमें गिना नहीं गया, फौजी कानूनके अनुसार यह राज्य ब्रिटिश सरकारका कहा जा सकता था, पर कभी इस तरहकी घोषणा नहीं हुई। दूसरे सन् १८१८ में राज्यका. कुछ हिस्सा भूतपूर्व राजाको दानमें नहीं दिया गया। तीसरे रघुजी भोंसलाके अनुग्रहसे सम्पूर्ण नागपुरराज्यके खामी वने। १८२६ं की सुलहकी पांचवीं पंक्तिके अनुसार आपासाहवके विद्रोहसे पहले नागपुरमें ब्रिटिश सरकारकी जो सेना थी उसके लिए सागर और नर्मदाके प्रदेश दिये गये थे। जबतक राजा वालिग नहीं हुआ तवतक ब्रिटिश कर्मचारियोंने ही राज्यका काम किया और वालिग होनेपर १८२६में राजासे सन्घि की गई। सन्विके अनुसार राजाको राज्यका खाधीन अधिकारी माना गया। आपासाहवसे पहले जो ज़मीन ब्रिटिश सरकारकी फीजोंके लिये दी गई थी वह राजाने सब वापिस दे दी। अगर नागपुर राज्य राजाको दानमें दिया गया होता तो वह सागर और नर्मदाका प्रदेश कभी न छौटाता।"क

जिन दो प्रधान इतिहासछेखकोंने सितारा आदि छेनेके

<sup>\*</sup> First Nagpur Blue Book P. 23. Empire in india P. 192.

<sup>†</sup> Empire in India P. 192.

विषयोंपर छेखनी चलाई है वे नागपुरके विषयों भी चुपचाप नहीं
हैं। इयूक बाव आर्गाइल और सर बाल स डीक्सन होनीने नागपुर
छेनेको विधिसिख बताया है। मार्कि स आव हेस्टिंग्सके द्वारा
नागपुरके सम्बन्धों जो कुछ हुआ उसे लाई डलहौज़ीने जिस
क्षपमें दिखाया है डयूक आव आर्गाइलकी छेखनीसे भी वही
वात निकली है। उसे लाई हेस्टिंग्सने जिस नियतसे नागपुरका
काम किया और लाई डलहौज़ीने उसे जैसा सिख करनेका यसं
किया वह सब ऊपर लिखा जा चुका है। उसे पढ़नेसे मलीभांति झात होगा कि डलहौज़ी और आर्गाइलने हेस्टिंग्सके मतको
अपने अनुकूल बनानेका यस किया है। दोनोंने सिख किया
है कि नागपुरपर सरकारका अधिकार विधिसिख था।

सर चार्क्स जैक्सनने अपनी कितावमें लार्ड डलहीज़ीकी वातका समर्थन किया है। डलहीज़ीके शब्दोंको वह दुहरा गया है—"सन् १८१८में ब्रिटिश सरकारने नागपुर राज्य गूजरबंशको दान दिया।" यह उत्पर ही सिद्ध हो चुका है कि यह बात असस है। "

भारत छोड़ते समय छार्ड डलहीजीने अपनी नोटबुकमें लि-खा है—"नागपुर राज्यका कोई साधिकार उत्तराधिकारी न होनेके कारण वह ब्रिटिश राज्यमें मिला लिया गया। आपा-साहयके विश्वासघातसे नागपुरराज्य अंग्रेजोंका हो गया।

<sup>†</sup> India under Dalhousie and Canning P. 34.

<sup>†</sup> A Vindication P 17,

पर सरकारने वह भोंसलावंशको दान कर दिया। जिस राजाको दान किया था, उसका वास्तविक उत्तराधिकारी कोई न रहा, और न उसके कोई औलाद हुई और न उसने किसीको गोद ही लिया, राजाको रानियोंने इस वातको भी स्वीकार किया है; इस कारण नागपुर ब्रिटिश राजमें मिला लिया गया।"#

लार्ड डलहीज़ीने जब सब बातें विना संकोचके लिखी थीं तब उन्हें एक बार सब बातोंकी सूक्ष्म दृष्टिसे भी जांच करनी चाहिये थी। अगर वे जरा ध्यान देते या ध्यान देनेकी इच्छा भी करते तो, साफ़ दिखाई देता कि तीसरे रघूजीकी मौतके तीन दिन बाद १४ दिसम्बर १८५४ को ब्रिटिश रेजीडेंट मैंनसिलने जो रिपोर्ट राज्यके विपयमें भेजी थी, उसमें गोद लेनेका सब चिवरण दिया गया था। मैं मैंनसिल साहबने दो आदमियोंको राजाका चहुत ही निकट सम्बन्धी लिखा था। पहला यशवन्तरार्व था और यही गोद लिया हुआ पुत्र था। में गोद लेनेके बाद इसका नाम जेनोजी भोंसला पड़ा। लार्ड डलहीज़ीने इसे गहीका अधिकारी ही नहीं माना। पर जिस ग़दरका इतिहास इस

<sup>\*</sup> Papers minute by the marquis of Dalhousie February 28th, 1856, No. 245, of 1856. Retrospects and prospects P. 29.

<sup>†</sup> Papers, Rajah of Berar, 1864. P. 20.

<sup>‡</sup> Ibid. 1854. P. 20. Retrospects and Prospects P. 20.

पुस्तकमें लिखा जा रहा है, उस ग़दरमें अंग्रेज़ोंकी सहायता करने-के कारण सन् १८६० में लाई कैनिंगने, इसी जेनोजी मोंसलाको सब सम्पत्ति लीटा दी और उसे "राजा बहादुर" की पदवी दी। अप कैसे माना जाय कि लाई डलहीज़ीकी सरकारको भ्रम नहीं था ?

लार्ड डलहीज़ीने गोदके विषयमें जो सम्मित दी है वह भी विना विवेचनाके ही मालूम होती है। तीसरे रघूजीकी मौतके बाद उनकी सवसे बड़ी रानीने एक पुत्र गोद लिया। बृद्धा बंकूबाईने इस विषयमें सरकारसे लिखकर आज्ञा लेनेमें भी कुछ कसर नहीं को। 'रे रेजीडेंट मैंनसिलने ११ दिसम्बर १८५३ को जो पत्र सरकारको लिखा, उसमें नागपुर राज्यकी गोद लेनेकी इच्छा का स्पष्ट वर्णन है। इस यदि नागपुर राज्यकी निधवा रानियाँ, पुत्रोंको गोद न ले लेतों तो, लार्ड डलहीज़ीके मारत छोड़नेतक वे उनके पीछे भी न पड़ी रहतीं। इतने प्रमाणों और सचाईके रहते हुए भी डलहीज़ीने गोद लिये पुत्रको खीकार ही न किया। किस न्याय, नीति और विधानोंके अनुसार उन्होंने भोंसलाको अधिकारपून्य किया? सच्चे इतिहास लिखनेवाले इस प्रश्नको अधिकारपून्य किया? सच्चे इतिहास लिखनेवाले इस प्रश्नको अवश्य उठावेंगे, और इसके उत्तरमें अंग्रेज़ी सरकारका

<sup>\*</sup> Calcutta Gazette April 14, 1860.

<sup>†</sup> Empire in India P. 174.

<sup>‡</sup> Papers Rajah of Berar 1854: P. 56.

<sup>¶</sup> Retropects and Prospects P. 31.

यधेच्छाचार, अन्याय और अविचार देखकर रुजा, क्रोध और ' घृणाके भाव प्रकट करेंगे।

तीसरे रघूजीने पुत्रको खयं गोद नहीं लिया था, दहिक उनकी विधवा रानीने लिया था। पर मालिकके न छेनेपरं स्त्रीका नीइ लिया हुआ भी किसी दशामें नाजायज नहीं कहां जा सकता। हिन्दुओं की रीति और शास्त्रकी वाज़ा है कि खामीके मरनेके वांद भी बड़ी स्त्री अपने पतिके नामपर पुत्र गोद से सकती है। कई अवसरींपर सरकारको इस तरहकी गोदको जायज्ञ मानना पडा है । सन् १८१८ में दिंवलराव सिन्धियाकी स्त्रीने अपने पतिकी मृत्यु-के वाद जब पुत्र गोद लिया तब सरकारने उसपर किसी तरहकी आपित न की। सन् १८३६ में जब जनकोजी राव सिन्धिया-की स्त्रीने पुत्र गोद लिया तब भी सरकारने कुछ न कहा। सन् १८३४में घारके राजाकी रानी मीर १८४१ में क्रच्णगढ़के राजाकी मृत्युके वाद उसकी रानीने लड़का गोद लिया तव भी सरकार कुछ न वोली। # इतने उदाहरणींके रहते हुए सन् १८५३ में तीसरे रघूजीकी स्त्रोके द्वारा लिया हुवा लड़का नाजायज क्यों माना गया ? नागपुर राज्य किल कारण ब्रिटिश लरकारका वना ? क्या इससे न्याय और सचाईका मुंह काला नहीं किया गया ?

नागपुरके विषयमें लाई डलहीज़ीने एक खानपर लिखा था—"नागपुर ब्रिटिश शासनमें मिला लिया गया। जो सेना कभी

<sup>\*</sup> Dalhousie's Administration P. 31.

हमारे लिये दुःखंका कारण वन सकती थी वह भी हाथ आ जायगी, इसके साथ ही हम एक ८०,००० वर्गमील ज़मीन और ४० लाख रुपये सालकी आमद बढ़ा सकेंगे। नागपुर राज्यके आदमियोंकी तादाद ४० लाख है। यह सब बहुत दिनोंसे अंग्रेज़ी शासन चाह रहे हैं। नागपुर राज्य अंग्रेज़ी शासनमें मिल जाने-पर निजामके चारों ओर ब्रिटिश अधिकार हो जायगा, शासन-कार्यमें भी हमें बहुत सुविधा होगी। उड़ीसा और जानदेशकी पश्चिम सीमाये भी हाथ आ जायगी, नरार, सागर और नर्मदाका प्रदेश मो हमारा हो जायगा, कलकत्तेसे वस्वईका सारा मार्ग अंग्रेज़ी राज्यमेंसे होकर जायगा, नागपुर हाथमें आजानेसे सैनिक और ज्यापारिक दोनों चल बढ़ जायगे। "#

दूसरे मौक्रेपर डलही ज़ीने लिखा था—"नागपुरवासियोंका उपकार करना हो मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिए नागपुर राज्यको हमें अंग्रेज़ी शासनमें मिला लेना ही होगा ; क्योंकि मेरा यह दूढ़ विश्वास है कि नागपुर राज्य खायीकपले अंग्रेज़ी शासनमें आनेपर उसका उपकार होगा। प्रजाकी उन्नतिके सिवाय और कोई बात मेरे सामने नहीं है।" १

एक दूसरे स्थानपर डलहीज़ीने फिर लिखा है—"हमने एक आद्मीको नागपुरका राजा बनाया। उसकी सुविधाके लिये जो कुछ करना बाहिये था, हमने वह सब किया। चचपनसे वह

<sup>\*</sup> A Vindication P. 36.

<sup>†</sup> Ibid.P. 21.

हमारी क्रपासे शिक्षित हुआ। एक कार्यकुराल' महिला उसकी संरक्षिका वनकर राज्यका काम चलाती रही। उसकी नावालगी-में दस सालतक हमने राज्य किया। जब वह वालिग हुआ तक वलवान सेना, घनसे भरा ख़जाना और सुशासित प्रजा उसके हाथमें सोंपी गयी। इतना करनेके बाद भी जंब यह राजा मरा तब, मनुष्यत्व और राजत्व दोनोंके विरुद्ध वह अपने हीनआचार और अपकीर्तिके नमूने छाड़ गया। इतनी सहायता देनेपर भी यह रिश्वत लेकर न्याय धैचता, शराव पीकर मतवाला हो जाता और इन्द्रियोंके भोगविलासमें मग्न रहता था। इस राजाका उत्तराधिकारी किसी अन्य पुरुषको वनाकर उसको गद्दी दी जाय तो इस बातका क्या प्रमाण है कि वह भी ऐसा ही नीच न होगा ? यह मान भी लिया जाय कि ऐसा नीच न होगां, तोंभी सरकारमें जो प्रजाकी भलाई करनेका सामर्थ्य है उससे वह हाथ क्यों खींचे ?"#

लाई डलहीज़ीकी जो तीनों सम्मितयां ऊपर उद्धृत की गई हैं उनमें हर एकमें अन्तर हैं। एक खानपर डलहीज़ीने लिखा है कि सरकारकी हर तरह उन्नित ही नागपुर लेनेका उद्देश्य है। दूसरे खानपर उन्होंने दिखाया है कि नागपुर राज्यकी प्रजाकी भलाई ही नागपुर लेनेका कारण है। कोई सहदय मनुष्य इस बातको नहीं मान सकता कि भोंसला ख़ान्दानके अधिकारमें रहनेसे नागपुरकी उन्नित म होती। बहुतसे विद्वानोंकी सम्मित

<sup>\*</sup> India under Dalhousie and canning P. 37.

इसके विपरीत भी है। सर जान छोने स्पष्ट छिखा है—"सव भारतवासी जानते हैं कि नागपुर राज्यके शासनमें किसी तरहकी गड़बड़ नहीं हुई।" जो शासन अच्छी तरह होता है उसमें प्रजाके सुख-शान्तिकी वृद्धि होती ही है, माळूम होता है कि छार्ड डछहीज़ीने ब्रिटिश शासनको बढ़ानेके छिये नागपुर राज्यको भी अपने राज्यमें मिछा छिया।

लार्ड डलहीज़ीने नागपुर लेकर केवल न्यायके सिरपर पेर ही नहीं रक्खा, बिक दया, दाक्षिण्य और नीतिकी भी मिट्टी खराव की। नागपुरकी समागी रानियोंने राज्यकी रक्षांके लिये जो जो उपाय किये उनमें भी रकावटें हाली गयीं। वृद्धा महारानी वंकुवाई इस दुर्विचारके विरोधके लिए खड़ी हुई, सिन्ध-वन्धुता दिखाकर इसका कैसा अपमान किया गया यह उसने ही न्यायकी प्रार्थना करके सिद्ध कर दिया। अपना प्रतिनिधि भेजकर वृद्धाने ब्रिटिशसिंहके दरवाज़ेपर न्यायकी प्रार्थना की पर उसके सब यत्त और काम निष्फल हुए। वे अपने महलोंमें ही जेलकी तरह कि कर दी गई, कई महीनेतक कोई भी उनके पास आ जा न सका। मेजर औसले उनका पक्ष लेने और राज्यकी रक्षामें बोलनेके कारण रोके गये। कई महाजन उन्हें रुपया देनेके कारण केंद्र किये गये।

बंकूवाईकी अवस्था अस्सी वर्षसे ऊपर हो चुकी थी। बुढ़ापेसे

<sup>\*</sup> Empire in India P. 31.

<sup>†</sup> Torrens, Empire in Asia P.:371.

जनका शरीर दूद चुका था, मन निस्तेज हो गया था। इस विपत्ति-से वह एक बार ही हताश सी हो गई थी। विलायतमें न्यायके लिये अपील करना ही एकमात्र उसकी आशा थी। श्लोम, क्लोध और अपमानसे बुद्धाने अपना प्रतिनिधि लंडन भेजा। पर उसके इदयमें जो आग जल सुक्षी थी वह अधिक दिनतक गुप्त न रही। रघूजीकी विधवा स्त्रीके थपमानका कोई ठिकाना न रहा। दिन जिससे सब इरते थे उसीको नागपुर राज्यसे हटानेके लिये, अधिकार भ्रंशके पत्रपर हस्ताक्षर करानेके लिये जबर्हस्ती पकडकर लाया गया । इस अन्तिम समयमें भी यशवन्तरावके अधिकारोंक विषयमें कुछ न कहा गया। रोते और कांपते हुए हाथसे रघूजी-की स्त्रीने कागजपर दस्तख़त किये। उसी समय नागपुरकी सेना-के हथियार छे छिये गये, विश्वस्त ब्रिटिश सेना सव खानोंपर तैनात कर ही गई, विश्वस्त फर्मचारी सब सरदारोंके कामपर देखरेख करने छगे। इस प्रकार लाई डलहौज़ीकी नीतिने परम्परासे चले आये राज्यकी खाधीनताका अन्त कर दिया। भींसला राज्यका अन्तिम चिह्नअस्त हो गया।#

डलहों ज़ी सरकारने केवल राज लेकर ही बस न की, राज्यके साथ साथ उसने सब चीजें भी ले लीं। हाथो घोढ़े आदि जानवर और मोती हीरे आदि जवाहिरात बाजारमें नीलाम किये गये। ' कलकत्त्रेके यहे बढ़े जीहरियोंने मोती हीरे ख़रीदे। सन्

<sup>\*</sup> Empire in Asia P. 371.

<sup>†</sup> Arnolds Dalhousie's Administration Vol. VII, P. 167

१८५५के १२ अक्टूबरके "मार्नि"ग् क्रानिकल' अख़वारमें इन चीजों-को नीलामीका नोटिस निकला। महलोंकी अच्छी तरह तलाशी ली गई। रानियोंके पलंगके नीचे चार लाख रुपया गड़ा हुआ था जो उनका निजू धा, पर वह भी छे छिया गया । \* रानी अन्तंमें , अपने दानपुण्यके लिये रूपया मांगती रही पर उसको अन्तिम इच्छा भी पूरी न हो सकी । ' संसार वाव्ययंसे ब्रिटिश सरकारकी ओर देखता रह गया! विधवाशोंके गहने और उनका निजू धनतक भी न छोड़ा गया। पापका राज्य देखकर धर्म भाग गया। इस तरह मित्रराज्यका सर्वस हरण करके सरकारने सम्यताका नाम बदनाम किया। डलहीज़ी सरकारकी क्या अपूर्व महिमा है! जिल समय इ'ग्लैंडकी महारानी विकोरिया पूर्वी देशोंके राज्योंकी रक्षाका विचार कर रही थी, उस समय डलहीज़ीकी सरकार मित्रराज्योंको समुचा निगळ रही थी। जब इंग्लैंडके परराष्ट्रविमागके मन्त्री पोछेएडके कुछ सम्म्रान्त घरानींकी सम्पत्ति होनेके सन्देहमें रिशयाको धिकार रहे थे उसी समय ब्रिटिश सरकार मित्रराज्य नागपुरकी असद्यय विधवासींका धन हरुए रही थी।

लाई दलहीज़ीकी इस अन्यायनीतिका समर्थन. करनेवाले कहते हैं कि नागपुरके राजघरानेके भरणपोपणका प्रवन्ध करनेके लिये उन्होंने पेका किया । पर यह बड़ा ही भद्दा समर्थन है।

<sup>\*.</sup> Empire in Asia P. 372.
† Ibid P. 169.

<sup>‡</sup> Sir charls Jackson, a Vindication P. 74-81,

जब सरकारने नागपुर राज्य छै लिया तव उसका यह कर्सन्य था कि अपने रुपयेसे नागपुर राजघरानेका भरणपोषण करती। पर डलहीज़ीने जो कुछ किया वह नीति नहीं, नीचता थी। एक बड़ा भारी राज्य लेकर, उसके हो गहने कपड़े बेचकर, उसके खानेपीनेका प्रयन्य करना कौनसी उदारता है। रेजीडेंट मैंनसिल साहवने प्रस्ताव किया था कि राजघरानेकां चीजें उन्होंके पास रहने ही जायँ। इस विषयमें उन्होंने सरकारको रूपप्र लिखा था—"नागपुरको सम्पत्ति लगभग २० लाख है, ५० से ७५ लाख-के हीरे मोती राजपरिवारके पास रहने देने चाहिये. अपनी मर्जीके अनुसार वे जब और जैसे चाहेंगे इन्हें बेचेंगे। मेरे विचारसे राज्यके सिवाय नागपुरवंशकां और सब वातोंमें पूरा अधिकार है।"# पर लार्ड हलहीज़ीने रेजीहेंटके इस प्रस्तावपर कुछ ध्यान न दिया। उन्होंने कहा था कि अपनी मर्यादाके अनुसार जिस सम्पत्तिका रखना यावश्यक है केवल वही उनको रखनेका अधिकार है, शेष सब वेचकर उनके खानेका प्रवन्ध करनेके लिये रक़मकी शकलमें रक्खा जायगा। कमिश्नरने जितनी रक़म नियत की है वह यदि कम हुई तो शेष सरकारके ख़जानेसे पूरी कर दी जायगी । १

इस राजनीतिका सहारा लेकर लाई डल हीज़ोने नागपुर राज्य-

<sup>\*</sup> Comp. Empire in India P. 229,

<sup>†</sup> Parliamentary Papers, Annexation of Berar 1859 P. 10.

वंशकी सम्पत्ति बेच डाली। नागपुरके समान एक बड़ा भारी राष्ट्रय ले लिया गया और सरकार राजपुरुषोंके भरणपोषणका प्रबन्ध न कर सकी, उनकी निजी सम्पत्ति बेचकर भरणपोषणका प्रबन्ध करना पड़ा। चृद्धा महारानी बंक्सवाईके सामने यह चीजें निकाली गई, उनके वार बार मना करनेपर भी किसीने उनकी वात न सुनी, गुस्से और अपमानसे उसने राजमहलमें आग लगाकर सम्पत्ति नाश कर देनेको कहा, फिर भी किसीने ध्यान न दिया। क्या इतिहासके सामने यह घटना अन्याय नहीं है ? क्या इस तरह सम्पत्तिका छीन लेना राजनीतिक डकती नहीं ?

सव न्यायप्रेमी पुरुषोंने डळहीजीके इस कामकी निन्दा की है। के, टरेंस आदि लेखकोंने इस राजनीतिको कलंकका कारण वताया है। 'के' ने अपनी पुस्तक "सिपाही संप्राम" में लिखा है— "मैंने अपने कानोंसे लोगोंको यह कहते सुना कि केवल नागपुर ही नहीं, विका आसपासके देशोंतकमें सरकारकी निन्दा लोगोंने की है। नागपुर राज्य ले लेनेसे लोगोंके चित्तमें इतनी चोट नहीं लगी जितनी राजपरिवारका सामान लीन लेनेसे पहुँची। चाहे सच हो और चाहे झूठ हो पर इससे हमारी निन्दा हुई है। धनके वदलेमें इस तरह अपने चरित्रको कलंकित करना योग्य नहीं ।#

हैं मिल्टन कम्पनीने नागपुरकी सम्पत्तिका जो विद्यापन दिया था, उसके विषयमें टरेंसने छिका है—'जो राजा अपने सम्पूर्ण शासनकालमें हमारा मित्र बना रहा उसकी विधवा स्त्रियोंकी

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol. I. P. 84 and note.:

सम्पत्ति राजधानी कलकत्तेके वाजारोंमें वेची गयी। इससे भारतके राजाओंके विचारमें कैसे भाव पैदा हुए होंगे, इसका कोई अनुमान कर सकता है ? हर एक वाजार और हर एक घरमें किल कोधको नज़रसे यह विद्यापन देखा गया, क्या कोई समझ सकता है ? खबके चित्तमें यह विचार उत्पन्न होने छग गये कि अब यह अन्याय और अत्याचार देशका नाश करेगा और जल्द किसी न किसी राजाका घर फिर लटा जायगा। वैपोलियन वोनापार्टने जिस घोषणा द्वारा फ्रांसके वोरवंशका राज्य नष्ट क्षिया और जिस कठोरतासे एक कमजोर राजाको राज्य त्यागने-पर मजबूर किया उस घोषणा और कडोरताकी निन्दा करते करते अंग्रेज़ इतिहासलेखक नहीं थकते । नेपोलियनने जो योर-वंशका एक धातुका बना घोड़ा हृटाया उसीके कारण उसकी निन्दा होती है, पर नेपोलियनने किसीके गहने नहीं छुटे और उनको नीलाम नहीं किया। फुंडिरककी एक तलवार ले लेना अन्याय था, इसमें सन्देह नहीं, पर नेपोलियन प्रशियन रानीकी अंगूठी और गलेका हार लेकर वेचते हुए खयं ही लजा करता ! अत्याचारमें अर्थलोलुपता बड़ा नीच दुर्गुण है। जिस समय महारानी विक्रोरियाका प्रतिनिधि भारतमें इस तरहका अत्याचार और लूट मचा रहा था, उसी समय, रशियामें राजद्रोह फैलाने-के सन्देहके कारण वहाँकी सरकारने कुछ पोलॅडवासियोंकी सम्वित्त जप्त की थी। इस जसीवर अंग्रेज़ राष्ट्रसचिवने प्रशियन सरकारको फटकारकी चिट्ठी छिखी थी। ज़ारकी सरकार

घृणाके साथ इसका जवाब दे सकती थी—"डाकृर, पहले अपना इलाज कर।"#

के और टरेंसके समान आरनोहड, वेळ आदि छेखकींने भी ळार्ड डळहीज़ीके इस दुर्गु णकी निन्दा की है। अस्वमुच नागपुर राजपरिवारकी सम्पत्ति छेना सरकारके छिए कळंककी वात है। जवतक पवित्र इतिहासका सम्मान रहेगा, जवतक पवित्र धर्मका गौरच रहेगा, जबतक पवित्र नीति, समाज और उंदारताका आदर मनुष्य समाजमें बना रहेगा, तबतक यह कळंककी काळिमां अंग्रेज़ सरकारके माथेसे मिट नहीं सकती।

इसं प्रकार कुछ वर्षों में ही तीन प्रसिद्ध महाराष्ट्र राज्योंका नाश हुआ। तीन बढ़े बड़े देश ब्रिटिश इंडियामें शामिल हुए। ब्रिटिश कम्पनीका राज्य बढ़ने लगा और मारतका इतिहास नित्य नई घटनाओंसे रैगा जाकर सर्वसाधारणके सामने उपस्थित होने लगा। न्याय और सचाईके लिये यह कहना पढ़ेगा कि सितारा और नागपुरराज्य एक दिन सरकारको जीते हुए राज्य-की तरह मिले थे, पर उस दिन उन राज्योंको उसने उन्हीं वंश-वालोंको वापिस कर दिया। किसी नियम या ज्यवसासे सर-

<sup>\*</sup> Torrens' Empire in Asia P. 373.

<sup>†</sup> Arnolds' Administration of Lord Dalhousie Vol II. P. 166.

<sup>‡</sup> Arnolds Dalhousie's Administration Vol. II. P. P. 130. 146.

कारने यह प्रयत्न नहीं किया कि भविष्यमें यह राज्य हमारे दाथ आवे, विल्क उस समय उदार राजनीतिके वशवर्ती होकर सर-कारने सितारा और नागपुरको गछे छगाया, नयी सुछह की और पीढ़ी द्र पीढ़ी राज्य क्रवेका अधिकार दिया। पर जिस दिन-से छार्ड डलहीज़ीने भारतमें पैर रक्खा, उस दिनसे अपूर्व कीशल और राजनीतिसे उन्होंने उदारताकी जड़ क़रेदी। डलहींज़ीने र्मित्रता तोड़ी, सन्धिका अपमान किया और राजनीतिके गौरवको . नीचा दिखाया। सितारा छेते समय जैसी खार्थपरतासे काम लिया गया, वह ऊपर लिखा जा चुका है। झांसीके विषयमें जैसी थन्यवस्था हुई वह भी कही जा चुकी। नागपुर छेते समय इस खार्थका पूर्ण विकास दिखाई देता है। पहले लार्ड डलंहीज़ीके कुछ वाषय उद्भत करके दिखाया गया था, अव इसके समर्थनमें उनके कुछ और वाक्य उद्भृत करते हैं। नागपुर लेनेके कारणोंमें डलहीज़ीने लिखा है—"नागपुरका शासन यदि सुवारकपसे हो तो इ'ग्लैंडकी एक कमी पूरी हो सकती है। इस कमीके पूरा होने-पर भी इंग्लैंडकी व्यापारिक नीति,ठीक प्रकारसे जम सकती है। इंग्लैंडकी व्यापारिक उन्नति कई तरहके कच्चे मालोंसे हो सकती है, इन कवे मालोंमें रुई सर्वप्रधान है। नियमसे यदि इंग्लैंडको रुई मिलती रहे तो जैसी न्यापारिक उन्नति हो स्कती है चैसी और किसी तरहसे नहीं हो सकती। जो इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के राजकार्यों में लगे रहे हैं वे इस कमीको सदा अनुभव करते रहे हैं, और दस साल राजनीतिके मैदानमें काम करके मैं

भी इसे अच्छी तरह समझ गया। जब इंग्लेंडसे हिन्दुस्तानके लिये रवाना होने लगा तब मैंचेस्टरके व्यापारियोंने आकर मुझसे यह वार्ते कही थीं। इंग्लेंडके प्रधान मंत्री पीछेसे पत्रोंमें बार बार लिखते रहे कि इंग्लेंडके व्यापारका सबसे अधिक ध्यान रहना चाहिए। इंग्लेंण्डको रुई मिलती रहे, इसपर मेरा सबसे अधिक ध्यान रहा है। इंग्लेंण्डको अगर यह चीज़ मिलती रही तो वह किसी देशका मुँह न ताकेगा।" #

स्वार्थको कैसी मोहनी शक्ति है! नागपुर राज्यको अंग्रेज़ी शासनमें मिला छेनेसे मैंचेस्टरके ज्यापारियोंको बरावर रुई मिलेगी और साथ ही सरकारका भी लाम होगा। नागपुर बिना हाथ आये सारी रुईपर अपना वश नहीं हो सकता इसलिये रुईकी फसल अपने हाथमें करनेके लिये नागपुर लेना अवश्य न्यायोचित है। क्या विचित्र लाम दिखाकर लाई डलहीज़ीने नागपुर लिया! इयूक आव आर्गाइल जैसे लेखकने भी डलहीज़ीकी इस नीतिका समर्थन किया है। ए सरकारने नागपुरके राजाके हाथमें सुलहके द्वारा सर्वदाके लिये जो अधिकार दिये थे वे सब लोभके अधीन होकर मुला दिये गये। कल जिनको राज-सम्मान दिया जाता था आज वे ही मामूली वृत्तिपर अपने दिन बसर करने लगे। भाग्यका क्या शोचनीय परिवर्तन है! विचार और

<sup>\*</sup> Duke of Argyll, India under Dalhousie and canning - P. 38

<sup>†</sup> India under Dalhousie and canning P. 38

श्यायकी कैसी हैंसी हैं! एक इतिहासछेखकने सच छिखा है— "रुईने ब्रिटिश न्यायके कान बन्द करके उसे बहरा कर दिया और आंखोंमें पड़कर अन्धा कर दिया था।"#

सितारा छेनेके बाद सरकारने एक और राज्यपर कठजा करनेका विचार किया था। सितारा छेनेके बाद और कांसी नागपुर छेनेसे पहले यह विचार हुआ। यह बात साधारण नहीं थी। इ'ग्लैएड और भारत दोनोंकी राजनीतिक सभाओं बड़ा भारी विचाद हुआ। '१ १८५२ की गर्मीके मौसिममें राजपु-तानेके करौली नामक राज्यका राजा परलोकवासी हुआ। मौतसे पहले राजाने भरतपाल नामक एक निकटसम्बन्धी वालकको गोद लिया। इस समय सेनापित लो ब्रिटिश सरकारकी तरफले राजपूतानेके प्रतिनिधि थे। उन्होंने ज़ोरदार भाषणमें सरकारको लिखा कि, इस गोदका समर्थन करना ही सरकारकी नीति होनी चाहिए।

लाई डलंहीज़ीका हृद्य हिला। उन्हें मालूम हुआ कि सिताराकी तरह गोदको नाजायज़ कहकर करौली भी ब्रिटिश शासनमें मिलाया जा सकता है। डलंहीज़ी अपने निश्चयको पूरा करनेके लिये लिखंने लगे। जिस बज्जलेखनीने सिताराका पाश किया था, वही करौलीके विरुद्ध भी चलने लगी। डलंहोज़ीने

<sup>\*</sup> F. B. Norton, The Rebellion in India: How to. prevent another P. 98.

<sup>†</sup> Bell, Retrospects and Prospects. P. 190,

३० अगस्तको करौलीके विरुद्ध एक मिन्ट# लिखा । पर इस मिनटके विरोधमें, गवर्नर जनरळकी समाके संशासद, सर फ्रेंड-रिक कारीने करौलीकी गोदको जायज्ञ बताते हुए दूसरा मिनट लिखा। 🕆 ३१ अगस्तको यह मिनट पूरा हुआ। इसमें कारीने अपनी विद्या, वृद्धि और भले विचारोंका पूरा परिचय दिया ! सर जान छो ने भी सर फ़ेंडरिक कारीका पक्ष लिया। छो के वाद संर हेनरी लारेंस राजपूतानेके रेज़ोडेंट वने, उन्होंने भी लो का समर्थन किया। यह राजतरंग कलकत्ते और राजपूतानेमें ही लहराकर शान्त न हुई, बल्कि, इंग्लैएडतक पहुंची। जान डिकनसन और हेनरी सेमूर आदि मारत हितैषियोंके उद्योगसे लंडनमें एक भारत संस्कारक समा वनी थी। यह समा करौली राज्यका पक्ष समर्थन करने लगी 🏗 जव यह विषय पार्लमेंटके सामने पेश हुया तव हाउस आव कामन्सके अनेक सभासदीने जोरदार भाषामें करीलीका समर्थन किया। भारतकी डाइरे-कटर सभा विचार करनेके लिये बैठी। सीभाग्यसे उसमें भी करौळीके समर्थकोंकी सम्मति अधिक रही। । डाइरेक्टरोंने स्पष्ट भाषामें कहा कि "हमारे सामने करौळी और सिताराकी घटना

<sup>\*</sup> गर्बनींट या गवर्नर जनरख शम्सनके विषयपर जो स्तास मन्त्र्य प्रकाशित करते हैं उसे ''मिनट" कडते हैं।

<sup>†</sup> Karolee Papers 1855. P. 7.

<sup>‡</sup> Retos. and Pros. P. 190.

<sup>¶</sup> Quarterly Review 151, P. 269,

विल्कुल पृथक् पृथक् हैं। गवनंर जनरलने वारीकीसे विचार करके अपना मिनट नहीं लिखा। सितारा राज्य नया है, वह सब तरहसे सरकारका वसाया हुआ है, सरकारने जो जमीन दी उसीसे यह राज्य वसा है। पर करौली राजपूतानेका अत्यन्त प्राचीन राज्य है। भारत सरकारके वननेसे भी चहुत पहले वह देशी राजा द्वारा शासित था। इस राज्यका राजा इस समय हमारे आश्रित है, हमारी मित्रताकी सन्य है। किसी वहे सारी कारणके विना ऐसे प्राचीन राज्यकी स्वतन्त्रतापर हम हाथ नहीं डाल सकते। हमारे विचारसे करौलीमें ऐसा कोई कारण नहीं हुआ। इसलिये हम भरतपालको हो करौलीका राजा स्वीकार करते हैं। "#

पर इससे भी भरतपालका भाग्य न चमका। डाइरेक्टरोंकी लिखावट हिन्दुस्तान पहुंचनेसे पहले ही भरतपालका एक विरोधी धैदानमें आया। इसका नाम था मदनपाल, वह भरतपालसे चड़ा और भरतपालकी अपेक्षा पहले राजाका अधिक निकट-सम्बन्धी था। जब कलकत्ते और लंडनमें करौलीके विषयमें वादिववाद हो रहा था तब मदनपाल अपने आपको करौलीकी गदीका असली उत्तराधिकारी प्रमाणित करनेमें लगा हुआ था। करौलीका राजपरिवार, सरदार और प्रजा मदनपालका समर्थन कर रही थी। राजपूतानेके ब्रिटिश रेजीडेंटने भी इसीका समर्थन र्थन किए। हैनरी लारेंस जैसे विचारशील विद्वानने जब मदन-

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol I. P. 94.

पालका समर्थन कियां तब मरतपालके राजा चननेकी आशा जाती रही, पर हिन्दुयाँको गोदकी रस्म सबसे वड़ी मानी जाती है। शास्त्रके अनुसार यह किया हो चुकने पर उसके और सव सम्बन्ध नाजायज्ञ हो जाते हैं। हेनरी लारैंस इस वातकी जांच करने लगे कि भरतपालकी गोदकी रस्म वाकायदा हुई है या नहीं। जांचसे मालूम हुआ कि हिन्दूधर्मके अनुसार गोदके लिये जिन जिन वातों और कियाओं की ज़करत होती है वे सब भरतपालको गोद् लेते समय पूरी नहीं हुई'। करीलीकी प्रजा भी इस गोदको बाकायदा नहीं मानती। इसिछये हेनरी छाउँसकी अभीष्टिसिद्धिमें किसी तरहका विद्या न हुआ। उस समयतक डाइरेक्टरोंने भरतपालको गद्दी देनेकी घोषणां न की थी। ऐसी दशामें हेनरी ठारेंसने सरकारको मदनपालका पक्ष समर्थन करने-के लिये लिखा। डलहीज़ीकी सरकारने अधिक विरोध न किया। परिणाममें करौछोकी गद्दी भरतपाछके यद्छे मद्दनपाछको मिछी।

इस प्रकार डलहीज़ीकी सर्वसंहारक नीतिसे राजपूतानेके एक प्राचीन राज्यकी रक्षा हुई। जुलाई १८५२ ई० को करीली-का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और ५ जुलाई १८५५ को डाहरेक्टरों-का आझापत्र आया। तीन साल तक सारे भारतमें करीलीका आन्दोलन रहा। स्व उत्सुकताके साथ ब्रिटिश सरकारका मुंह देल रहे थे, संव करीलीकी स्वाधीनतापर सन्देह करने

<sup>\*</sup> Karolee papers 1855. P z Retrospects and Prospects P: 195.

BVCL 10754

<sup>954.03</sup>E-16 D961S(H)

लगे थे, महाराष्ट्र राज्योंकी जो दशा हुई उसे कोई भूला नहीं था। पर राजपूतानेकी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य विल्कुल नये थे। सुगलराज्यके अन्तमें महाराष्ट्रका प्रादुर्भाव हुआ। जिस समय अंग्रेज़ व्यापारी व्यापारके वहाने भारतमें घुस रहे थे, उसी समय महाराष्ट्रशंकिका विकास हुआ। पर राजपूत राज्य इस तरहकां नया नहीं था। भारतमें जब मुसलमानोंका नाम भी न थां, तिरीरीके संग्राममें जब मारतका गौरव नप्ट न हुआ था, तवं भी राजपूत राज्य खिर थे। जब अंग्रेज़ व्यापारियोंको हिन्दुस्तानका पता तक न था, तव भारतंमें राजपूत राज्य पूर्ण विकसित थे। वास्तवमें राजपूत राज्य और राजपूतवंश भारतके ंगीरवकी सामग्री हैं। ऐसे प्राचीनतम राज्य और प्राचीनतम वंशके मूलमें कलके आये अंग्रेज़ लोग कुटाराघात करेंगे; इस विचारसे सम्पूर्ण भारत न्याकुळ था । हेनरी लारैंसपर बहुतोंका विश्वास और आशा जहर थी, पर सिताराका उदाहरण देखकर सव हताश थे। सब गम्भीर आन्दोलनके बाद एक दूसरेकी ओर देख रहे थे। जब हेनरी लारेंसने मदनपालका पक्ष समर्थन करंना प्रारम्भ किया तव भी किसीको विश्वास न हुआ कि करी-लीकी रक्षा होगी। अन्तमें डाइरेक्टरोंकी आहाकी घोषणा हुई, मदनपाल करौलीके सिंहासनपर धेठे, सब आशंकायें निर्मूल हुई और सब शान्तिसे डलहीज़ीकी नोतिकी आलोचनां करने लगे। इसी समय छाई डलहीज़ीकी दृष्टि एक बीर राज्यपर पड़ी। दक्षिणभारतके मानचित्रपर दूष्टि डालनेसे, बीचमें बरार,

पाइमघाट, तुंगभद्रा और कृष्णाके बीचका तुआब आदि देख पड़ेंगे। कृषिके विचारते इस प्रदेशका महत्त्व चहुत अधिक है। इस ज़मीनमें जैसी अच्छी कई और अफीम पैदा होती है वैसी क्योर कहीं भी नहीं होती। इस ज़मीनके वंशपरस्पराके मालिकका नाम निज्ञाम और राजवानो हैदरायाद है। इसी नवावकी दया और कृपाले प्रथम अंग्रेज़ व्यापारी दक्षिणमें ठहरे और वादमें उनके व्यापारका विस्तार हुआ।

प्राणिसंसारमें अंजनहारीनामका एक कीड़ा होता है। यह कोड़ा अपने अंडे दूसरे जन्तुके शरीरमें प्रवेश करा देता है, और खसके शरीरके रक्त मांसको चूस कर ही अंडे बढ़े होते हैं; वह मर जाता है, वच्चे निकल आते हैं। हिन्दुस्तानके जिन राज्योंके साथ मित्रताकी सुलह हुई थी उनके राज्यक्रपी शरीरमें लाई · डलहौज़ीने अपने प्राणघातक अंडे · दे दिये थे । डलहौज़ीकी . सरकारने. सब मित्रराज्योंमें अपनी सेना रक्खी:थी। इस ·सेनाका सारा कृर्च इस राज्यको देना पड़ता था, सेना हिंछ-यारोंसे तैयार होकर मौक्रेपर उसी राज्यका नाश कर डाळती थी। १२ अक्तूबर १८०० ई० को लार्ड वेलजलीने निजामके साथ जो सन्धि की उसकी १२ वों शर्त सर्वनाशका मूळ वनी। यह तय हुआ कि निजामके यहाँ सरकारकी सेना रहेगी उसका सारा खर्च निजामको उठाना होगा और छड़ाईके समय यह सेना तथा निजामकी निजी सेना सरकारका काम करेगी।

<sup>\*</sup> Airchison, A Collection of Treaties Vol. V. P.P. 8, 73

जब दक्षिणसे टीपू सुक्तानकी शक्तिका नाश हुआ तब हैदरावा-दक्ते रेजीडेंट हेनरी रासेछने आसपासके राज्योंका सैनिक वछ देखकर, हैदरावादके प्रधानमन्त्री चंडूळाळसे कहा कि—"धीरे धीरं मरहटा ताकृत बढ़ती चळी जा रही है, होक्कर और सिन्धि-याकी सेनायें वहुत बढ़ गई हैं, वे छोग छड़ाईकी तैयारी कर रहे हैं।"\* निजामके मन्त्रीने रेजीडेंटकी वातसे प्रेरित होकर ब्रिटिश सेनापतियोंकी सहायतासे, अपनी सेनाओंको नियमपूर्वक तथ्यार किया। इससे अंग्रेज़ी सेनाओंको जड़ निजाम राज्यमें और पक्की हो गई।

पर निजामने यह वादा न किया था कि इतनी बड़ी फीज वह सदा तथ्यार रक्षेगा। जे ज़ीर जो कुछ हो, मित्रताके नाते निजामने चालीस वरस तक इस बड़ो भारी फीजका ज़र्च सहा। अन्तमें इस सेनाके कारण निजामपर कर्ज होने लगा; कई बरसमें इस कर्जनी रक्षम ७८ लाख हो गई। कर्ज देखकर सन् १८५१ में लार्ड डलहीज़ोको सरकारने साफ़ लिखा कि—"निजामको चहुत जल्द अपना कर्ज अदा करना होगा। अगर वह फर्ज अदा न करे तो सालियाना ६५ लाख रुपयेकी आमदकी ज़मीन सरकारके सुपुर्द करे, तीन सालमें सरकार अपना सब रुपया वसूल कर लेगी।" इससे निजामको कर्जकी चिन्ता

<sup>\*</sup> Arnold's Dalhousie's Administration Vol. II. P. 132.

<sup>†</sup> Ibid P. 133.

<sup>‡</sup> Ibid P. 139

हुई। चालीस लाख रुपया उसी समय दिया गया और वाकी-मी जल्द अदा करनेका वादा किया गया। पर ज़र्च लगा हुआ था, इस कारण सारा कर्ज अदा न ही सका, सन् १८५३ में बढ़कर वह कर्ज ४५ लाख हो गया। अपना रुपया वस्तूल करनेके लिए और कोई बात न सुनकर डलहोज़ीने निजामके मातहत इलाकेको छेनेकी तैयारी की। ११

निजामने ज़मीन देकर कर्ज अदा करनेसे इन्कार किया। पर डलहोज़ी जबईस्ती छेनेको तैयार हुए। निजामके विश्वस्त मंत्री सिराजुल्पुल्कने निज़ामकी तरफसे पूरी पैरवी की, सन्धिपत्रकी और मित्रेताकी दुहाई दी, पर कोई वात सफल न हुई। जल्द नये सन्धिपत्रके बहानेसे जमीन लेनेका कागुज लिखा गया। रेज़ीडेंट कर्ने छ लो ने निजामसे कहा कि कछकत्तेसे सरकार नया , सुछहनामा भेजनेवाळी है, उसपर आपको दस्तज़त करने होंगे। निजामसे यह चात न सही गई। उन्होंने गस्भीर दुःख, श्लोस और अपमानसे अधीर होकर रेज़ीडेंटसे कहा कि-"आप जैसे भादमी—आपके यूरोपवासी अंग्रेज़ जो हिन्दुस्तानमें आये हैं वे पहले सरकारकी नौकरी करते हैं, फिर फौजी वनते हैं, फिर नाविक हो जाते हैं, फिर नौकरी छोडकर व्यापार करने लगते हैं। :मैंने सुना है कि आपके देशके बढ़े बढ़े आदमी बनिये ् हैं ; इसलिए आएकी जाति मेरे दिलकी दशा नहीं समभ

<sup>\*</sup> Aitchison, A Collection of Treaties Vol. V. P. 9.

<sup>†</sup> Aitchison, A Collection of Treaties Vol. V. P. 9.

सकती। मैं एक खतन्त राजा हूं, सात पुश्तसे मेरे घरमें यह राज्य है। इसी राज्यमें मैं पैदा हुआ, इसीमें वड़ा हुआ और इसीमें महंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं अपने राज्यका कोई हिस्सा कस्पनीको देकर प्रसन्न हां अंग ? कमी नहीं, में कभी ख़ुखी नहीं हो सकता। ज़मोनका कोई भाग दे देनेपर भी में अपना अपमान समभूगा। मैंने सुना है कि, आपकी जातिके पक आइमीने मेरे विषयमें कहा है कि अगर मेरी दशा मुहम्मद णाउसखां (आर्काटके नवाव) के समान हो जाय तब भी मुझे खन्तोष करना चाहिए। ऐसी दशामें मेरे लिये फिर कोई काम शेष न रहेगा ; सरकारके पुराने नौकरकी तरह पेंशन छेकर खाने, सोने और नमाज़ पढ़नेका ही काम रह जायगा।" यहाँतक कहकर नवावते हृदयके आवेगमें एक अरवीका शेर पढ़ा, इसके चाद फिर कहा—"आप खयं जैसे हैं वेसा ही सबको समक कर जो भाव अकट करते हैं उनके विषयमें मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे दिलकी वात आप तभी समभ सकते थे जब आप भी एक खतन्त्र शासक होते। अभो आप कह चुके हैं कि इस सन्धिसे मुझे आठ लांख रूपये सालकी वंबत होगी। पर अगर मुझे थाठ छोड़ बत्तील लाखकी वार्षिक बचत हो तव भी में ख़ुश नहीं हो सकता। मेरे राज्यका थोड़ा सा भी खएड हिया गया तो मैं अपना दड़ां भारी अपमान समकूंगा।"\*

<sup>\*</sup> Blue Book, The Nizam 1854. P. 120. Empire in India P. 123.

यहाँतक कहकर नवाव नसीरुद्दीला चुप हो गये। पर उनके इस गुल्से और दु:खसे कहे हुए शब्दोंका फल कुछ भी न हुआ। उस काग़जपर उन्हें इस्तज़त करने पढ़े जिसमें लिखा था कि जव-तक कर्ज अदा न हो तवतक वरारका इलाज़ा सरकारके अधीन रहेगा। २१ मई १८५३ को इसपर इस्तज़त हुए। १८ जूनको सरकारने इस सन्धिकी घोपणा कर दी। हा! दुरन्त शाइलाकने वेरहमीसे वेचारे एन्टोनियोके शरीरसे मांस काट ही लिया। एक भो पोर्शिया इस समय न्यायकी रक्षाके लिए न आई।

इस प्रकार ४५ छाल क्षयेके वद्छेमें सारा वरारका उप-जाऊ प्रदेश, अहमद नगरसे शोछापुरकी हदतक ७६ कस्चे, हज्णा और तुंगमद्रा नदीके वीचका उपजाऊ दोभाव—सरकारके हाथ छगा। मक्षीचूस वनिया जैसे अपने कर्ज़की वस्लीके छिये देन-दारसे हर तरहका नीच व्यवहार करता है वैसे डलहीज़ीकी सर-कारने निजामके साथ मी किया। उस प्रान्तमें कई और अफीम बहुत पैदा होती है। ऐसा अच्छा प्रान्त थोड़ेसे रुपयेके वदलेमें छैकर सरकारने मित्रद्रोह किया, राजनीतिका अपमान किया।

वरारके वाद एक और मुसलभान राज्यपर सरकारकी दृष्टि पड़ी। इस इतिहासके साथ उसका अधिक सम्बन्ध नहीं है, इसलिये संक्षेपमें उसका विवरण देते हैं।

दक्षिणमें कर्नाटक नामका एक प्रान्त है। मुग़र्छोंके ज़मानेमें

<sup>\*</sup> Aitchison, A collection of Treaties, Engagements & relating India and neighbouring countries Vol. V, P. 104

यह प्रान्त निजामके अधीन था। उसकी राजधानीका नाम आर्काट था। कर्नाटकके साथ अंग्रेज़ोंके इतिहासका गहरा सम्बन्ध है। यहीं पहले पहल ब्रिटिश कम्पनीने अपना किला सेंट डेविड बनाया, यहींसे डुप्छेका गौरव और लालीका पतन हुआ 🌗 राबर्ट क्लाइव सबसे पहली वार यहीं विजयी हुआ, यहींपर हैद्रअलीने अंग्रेज़ोंके विश्वासघातके कारण अपनी हिंसावृत्ति चरितार्थ की । सन् १७६३ में मुहम्मद्भली यहींपर अंग्रेज़ोंकी मदद्से सिंहासनपर वैठा । मुहम्मद्थलीको कर्नाटकके सिंहा-सनपर वैठाकर अंग्रेज़ कम्पनीने राज्यकी रक्षाके लिए थोड़ी फौज रक्ली। नवावने इस फौजका ख़र्च देना मंजूर किया। धीरे धीरे राज्यके प्रबन्ध और वेहद ख़र्चके कारण सुंहरमद्वली कर्जदार हो गया। ब्रिटिश कम्पनीने सन् १७८५ में मुहम्मद-अलीसे नई सन्धि करके इस कर्ज़के चुकानेका प्रवन्ध किया। सन् १७६० में मैसोरकी लड़ाई हुई। इस मौक़ेपर नवावके मंत्रियोंने कर्जका रुपया चुकानेमें अपनी कमज़ोरी दिखाई। कम्प-नीने सारे कर्नाटकके शासनका कारवार अपने हाथमें छे छेनेका निश्चय किया। सन् १७६२ में लार्ड कार्नवालिसने नवाबसे जो सन्धिकी उसके अनुसार यह मार्ग और भी खुळ गया। सन्धिके अनुसार सम्पूर्ण आयका पांचवां हिस्सा लेकर हुकूमतका भार करपनीको दे दिया # ।

मुहस्मद् अलीके बाद सन् १७६५ की १६ अक्तूवरको उमद-

<sup>\*</sup> Aitchison's Treaties Vol. V, P. 181.

तुलडमरा आर्काटके सिंहासनपर वैठे। उस समयके गवर्नर जनरल लार्ड वेलजलीको शक था कि इस नवावने टीपू सुस्तानके साथ मिलकर सरकारके विरुद्धं पड्यन्त रचा है। पर १५ जुलाई सन् १८०१ को डमदतुल्लउमराकी मृत्यु हो गई। चेलजलीका सन्देह उसके मरनेके वाद भी न टूटा। उन्होंने विचित्र कारण और अद्भृत राजनीतिके प्रतापसे उमद्तुलंडमरांके वेद्रे अलीहुसेनपर सन्देह किया। उमद्तुलडमरासे इस्तज़त करनेके लिये जो सन्धिपत्र तैयार किया गया था वह अलोहुसे-नके सामने रक्खा गया। अलीहुसेन तेजस्वी और आत्मसम्मानी पुरुष था, उसने इस सन्धिको माननेसे इन्कार किया। अली-हुसेनके नामंजूर करनेपर उमद्तुलउमराके भाईका बेटा अजीमु-दौला उस सन्धिपत्रपर इस्तज़त करके कम्पनीकी सहायतासे सिंहासनपर वैठां। सन् १८०१ को ३१ जुलाईको यहं सन्धि हुई। सन्धिके अनुसार अजीमुद्दीलाने पैदावारका पांचवां हिस्सा लेकर सारे दीवानीं और फीज़दारी अधिकार कापनींको सौंप .दिये ।# · इस प्रकार कर्नाटकके नवावका अधःपात हुआ । इस प्रकार अंग्रेज़ी व्यापारी कम्पनीकी द्यासे 'नवाव' पदवी मात्र रह गई। जिन्होंने एक दिन अंग्रेज़ कम्पनीकी आश्रय दिया था, खयं तीसरे जीजने मित्रताका पत्र लिखकर जिनको सट भेजी थी, वेही इंग्लैंडके वैश्योंके आश्रित और अधीन बन गये। 🕂

<sup>\*</sup> A Collection of Treaties Vol. V. P. 250.

<sup>†</sup> Empire in India P. 50.

अधिकार ब्रिटिश सरकारको दे दिया था, सरकारने संभलपुरके एक प्राचीन राजधरानेको ही वहांकी गद्दो दी थी। १८४६ में संभलपुरके राजा नारायणसिंहका देहान्त हुआ। इसके न कोई सन्तान थी और न कोई निकटका सम्बन्धी। इसलिये संभलपुरकी गद्दीका कोई उत्तराधिकारी नथा। लार्ड डलहीज़ी-की सरकारने आज्ञा निकाल दी कि संभलपुर ब्रिटिश शासनमें मिला लिया जाय।

भारतके इतिहासमें सितारा, नागपुर और पूनाके मरहटे वंश प्रसिद्ध हैं। सितारा और नागपुरका वर्णन यथासमय कर दिया गया, तीसरा राज्य पूना डलहीज़ीसे वहुत पहले ब्रिटिश कम्पनीके हाथ था गया था। सन् १८१८ की ३ जूनको दूसरे महाराष्ट्रयुद्धके अन्तमें प्रसिद्ध पेशवा वाजीरावने अपने आपको ब्रिटिश सरकारके हाथोंमें सौंप दिया था। वाजीराव वीरधर्म और वीरप्रधाके अनुसार युद्धविद्यामें शिक्षित और हीक्षित थे, विजयके लिये उन्होंने हथियार उठाया, घोर संग्राम किया, अन्तमें हारकर वीरधर्मके अनुसार हथियार छोड़कर विजेताकी शरण ली। विजयीने पवित्र वीरधर्मका अपमान नहीं किया, वीरधर्मका गौरव नहीं गिराया। ब्रिटिश सेनापित सर जान मलकमने वाजीरावको छातीसे लगाया, शरणागत शत्रुके ख़ीमें जाकर हारनेपर शोक प्रकाशित किया। वाजी-

<sup>\*</sup> The Life and Correspondence of Major-general Sir John Malcolm, Vol. II: P. 253.

रावका राज्य भी ब्रिटिश शासनमें मिल गया, सर जान मलकसने सरकारको चार्षिक आठ लाख रुपया बाजीरावको देनेके लिये लिखा।

कितनोंने बाठ लाख रुपया अधिक कहकर सेनापतिपर आक्षेप किया पर मलकमने उसपर कुछ ध्यान न दिया। उन्होंने ब्राक्षेपकारियोंको उत्तर देते हुए साफ लिखा—"जिन सब राजाओंने विश्वासघातकता यादि दोष देकरके भी वपने राज्य किटिश सरकारके हाथ समर्पण किये हैं, उनके अपराधोंपर दृष्टि न देकर सज्जनताका बर्ताव करना ही सरकारकी चिरन्तन नीति रही है। भारतवर्षमें सरकार सदा इसी नीतिसे काम करती रही है। इस तरहके व्यवहारसे सब श्रेणियोंके लोग सरकारका शासन मानने लगते हैं। मुझे यह कहनेमें प्रसन्नता है कि इस तरहके उदार व्यवहारसे सरकारके राज्यकी नींव, तलवारसे भी अधिक पक्षी होती है, इससे केवल राज्य ही नहीं विक प्रजाके हृदयपर राज्य होता है। भारतमें जो आचार व्यवहार और अपने खोटे संस्कारोंके जालमें जकड़े हुए हैं, उनपर भी क्सका वडा अच्छा प्रभाव होता है।" ए इस सहद्य सेनापतिक वाक्योंका अनादर न हुआ प्रत्युत उसके सव वचन सरकारको मानने ही पहें।

इस प्रकार पेशवा बाजीरावका पतन हुआ। आठे लाख

<sup>\*</sup> A Collection of Treaties Vol. III. P. 99.

<sup>†</sup> Kaye's Sepoy War Vol. I. P. 99.

रुपये सालकी वृत्तिपर वे कानपुरके समीप बिद्धूर नामक एकान्त सानमें रक्षेत गये। अपने परिवार और जातिवालों के साथ बाजीराव गंगाके पवित्र किनारेपर अपने दिन शान्तिसे विताने लगे। सैकड़ों मरहटे उनके साथ बिद्धूर गये, सैकड़ों दास दासियोंसे उनका महल भर गया। सरकारने वाजीरावको बिद्धूरमें एक जागीर दी। सन् १८३२ की व्यवधाके अनुसार इस जागीरके दीवानी फौजदारीके अधिकार वाजीरावको मिलेक इस प्रकार जागीर प्राप्त करके वाजीराव अपने दिन विताने लगे।

वाजीरावको दलबद्ध देखकर सरकार ज़रा चौंकी। पेशवा लड़ाईमें बड़े चीर माने जाते थे, इस तरहके अनेक पेशवाओंको एक जगह रहते देखकर सरकारको संदेह हुआ। पर उस समय बाजीराव और उनके सब अनुयायी शान्त थे कि वे मौक़े पर सहायता करनेसे भी कभी पीछे न हटें। जब अफगानिस्ता-नकी लड़ाईमें सरकारका ख़जाना ख़ाली हो गया था और रूप-येके लिये सरकार चारों ओरसे निराश्रय थी, तब बाजीरावने पांच लाख रुपया कर्ज देकर सहायता की थी और जब पंजाबकी खालसा सेना मतवाले हाथीकी तरह सरकारपर आ दूरी थी, उस समय एक हजार पेंदल और एक हज़ार सवार सेना देकर बाजीरावने सरकारकी सहायता की थी।

इस तरहकी सदाशयता और विश्वास दिखाकर वाजीरावने

<sup>\*</sup> A collection of Treaties Vol V. P. 11.

सरकारकी कृपा प्राप्त की थी। एक समय जो पूना साम्राज्यका हर्ताकर्ताविधाता था, जिसके प्रतापसे सम्पूर्ण दक्षिणभारत कांपता था, वह वाजीराव छोटी सी जागीरमें रहकर सब कुछ भूल गया। जो ब्रिटिश कम्पनी एक दिन बाजीरावके डरसे कांपती थी वही बाजीराव ब्रिटिश कम्पनीके आश्रयमें रहकर सरकारके प्रसन्न करनेका यह करने छगा। वह साहस, वह वीरता, वह रणोन्माद सब भूतकाछमें छीन हो गया। पवित्र गंगाके किनारे बाजीराव शान्ति और पवित्रतासे अपने दिन विताने छगा।

वाजीरावके पास धनकी कमी तथी। प्रतिवर्ष आठ ळाख रुपयेकी आय और विठूरकी जागोर उन्हें मिल गयी थी। पर इस सम्पत्तिका कोई भी वारिस पैदा न हुआ। सब सोचने लगे कि इस धनको कीन भोगेगा। वाजीरावको भी यही चिन्ता थी। इस चिन्तासे छूटनेके लिये उन्होंने शीघ्र ही एक पुत्र गोद लिया। अध्यानी मृत्युसे कई वर्ष पहले वाजीरावने सरकारको लिखा था कि यह लड़का ही मेरी सम्पत्ति और वार्षिक वृत्तिका मालिक है, इसे हो मैंने अपनी 'पेशवा'की उपाधि हो है। सरकार इसे खीकार करे। वाजीरावकी वात न मानी गई, इसपर भी उनकी वाशाका लोप न हुआ। ब्रिटिश कम्पनीकी तरफ से यह जवाव दिया गया कि हम पेशवाकी मृत्युके

<sup>\*</sup> Ms. Records, Comp, Kaye's Sepoy War Vol I. P. 101 note.

वाद सोचं विचार कर परिवारके भरणपोषणका प्रवन्त्र कर सकते हैं। यह निर्णय भविष्यपर रहा, वाजीरावको भी इसीमें सन्तुष्ट रहना पड़ा। धीरे घीरे वाजीरावका शरीर शिथिल हो गया, लक्षवेसे वे विवश हो गये। ७७ वर्षकी अवसामें २८ जन-वरी १८५१ की पेशवाका शरीरान्त हुआ। सन् १८३६ में जो अपनी वसीयत लिख गये थे उसके अनुसार उनका गोद लिया हुआ वड़ा पुत्र गद्दीका मालिक वना और वही 'पेशवा' उपाधिसे विभूषित हुआ। इसका नाम घुंधपन्थ नानासाहव था। जव वाजीरावकी मृत्यु हुई तब नानासाहव २७ वर्षके थे । नाना-चाहव सरलसभाव, मधुरभाषो, चरित्रवान् और अंग्रेज़ कमि-श्नरकी सलाह लेकर काम करनेवालोंमेंसे थे। अंग्रेज़ इतिहास-खेबककी कठोर छेबनी भी नानासाहबके गुण गाती है। पिताकी मृत्युके बाद नानासाहबको छगभग तीस लाख रंपये ही प्राप्त हुए। इसके आधें धनसें उन्होंने कम्पनीके काग़ज़ (प्रामेसरी नोट ) ज़रीदे । बाजीरावंके आश्रयमें बहुतसे दास, दांसो और मरहटे थे, इन सबके भरणपोषणका भार नानासाहबपर ही पड़ा। नानासाहव सरकारसे आठ लाख रुपये सालकी वृत्ति पानेके छिये प्रार्थना करने छगे। इस समय बाजीरावके विश्वस्त वन्ध्र रामचन्द्ररावके हाथमें सारे परिवारके भरणपोषणका कार्य था । रामचन्द्रराव बाजीरावको सन्मार्गे दिखानेवाला और उनके अधीनोंका प्रधान था। अब रामचन्द्र पन्त अपने

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol. I. P. 101.

मित्रके पुत्रके अधिकारोंकी रक्षाके लिये खड़ा हुआ। सरकारको नानासाहबके अटल विश्वासका परिचय देकर उसने लिखाः— "माननीय कम्पनीने जिस प्रकार भूतपूर्व रक्षण और पालन किया है उसे याद करके नानासाहब सब तरहसे निश्चित्त और आशान्वित हैं। ब्रिटिश सरकारकी दया और उदारता ही उनका सहारा है। वे सदा सरकारकी क्षमताका अभ्युद्य चाहते हैं, और भविष्यमें सदैव उनकी यही इच्छा बनी रहेगी।"

विट्रके ब्रिटिश कमिश्चरने पेशवाकी प्रार्थनाका समर्थन किया-पर सरकारने इसे स्वीकार न किया। टामसन साहब इस समय यू॰ पी॰ के छेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वाहरसे वह बड़े सजान थे परन्तु उनके हृद्यमें वर्समान नीति घर किये हुए थी। भारतके राजा और माननीय व्यक्तियोंके साथ उनकी अधिक सहानुभूति न थी। उन्होंने कमिश्चरको किसी तरहकी भी आशा दिलानेसे रन्कार किया। लार्ड डलहीज़ी गवर्नर जनरल थे, इसंलिये टामसनका लिखना अक्षर अक्षर पूरा हुआ । तुरन्त डल-हीज़ीकी घोषणा प्रकाशित हुई—"पेश्वाने ४३ साछं तक आठ लाल रुपये सालकी वृत्ति और जांगीरका भोग किया है। अहाई करोड़से अधिक रुपये उन्हें मिले—िकसी तरहका ख़ास जर्च उनके जिम्मे न था, उनका कोई पुत्र भी नहीं। मौतके समयं वे अपने परिवारके लिए २८ लाख रुपया छोड़ गये हैं। इस समय जो पेशवाफे परिवारमें हैं, उनका कानूनके अनुसार कोई दावा नहीं; क्योंकि पेशवा ज़ो कुछ छोड़ मरे हैं वही उनके लिये काफी है। जो रक्तम बताई गई है, उससे अधिक, शायद पेशवाने छोड़ी है।"\*

नानासाहबकी प्रार्थना निष्फल गई; वे अपनी पैतृक पेंशन-से वंचित हुए। जिस आशापर पेशवाने हृदय बाँघा था, जिन आशाओंपर वे प्रसन्न थे, जिनकी मित्रता, सज्जनता और मनुष्यत्व-पर विश्वास करके उन्होंने पुत्र गोद छिया, डळहीज़ीकी क़ल्मने इस आशाको समूल खलाड़ फेंका। काबुल और पंजावके यूद्रके समय जिसने ब्रिटिश करपनीको धन और सेनाकी सहायता देकर मित्र शब्दको सार्थक किया, कम्पनोने उसीके पुत्रकी पेंशन वन्द करके मित्रताका अपमान किया। सरकारने पेशवाको **ळिखा था कि उनकी मौतके वाद सीच विचारकर पेंशनका** फैसला किया जायगा, पर फैसला उसे वंद करनेका हुआ। एलहीज़ीकी यह आज्ञा बहुत जल्द बिटुरमें सुनाई गई। टामलन-के मतानुसार डलहीज़ीने पेशवाकी पेंशन वंद की थी, पर जागीर-के सम्बन्धमें न टामसनने कुछ लिखा और न डलहीज़ीने ही उसपर इस्तक्षेप किया, वह नानासाहबके पास ही रही। पर जागीरके जितने अधिकार पेशवाको थे उतने नानासाहवको न रहे। सन् १८३२ में सरकारने दीवानी और फौजदारी सब अधिकार अपने हाथमें छे छिये। #

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol. I. P. 102. note, A Vindication P. 56.

<sup>†</sup> A collection of Treaties Vol. III. P. 10.

· धुंधूपंथकी सब आशायें जब निराशामें बद्ह गयीं, भारतसः-काश्ने जब सब तरहसे उसका विरोध किया, तब हलहीज़ीकी सरकारसे आशा छोड़कर नानासाहवने छ'डनकी डाइरेक्टर-सभासे प्रार्थना करनेका निख्यय किया। वाजीरावके जीते हुए भी यह प्रस्ताच हुमा था, स्बेदार रामचन्द्रराचके पुत्रको विला-यत भेजकर अपील करनेका निश्चय किया गया था, पर उस समय इन्हें कमिश्रपने ऐसा करनेसे मना किया था। इस घार कमिश्ररकी बात न सुनकर नानासाहवने वर्पीलका पक्का इरादा किया। प्रार्थनापत्र तैयार हुआ। प्रचलित रीतिके अनुसार नानासाहवने भारतसरकार द्वारा उसे डाइरेक्ट-सभामें भेजा। इस पत्रमें लिखा गया था कि,—"स्वर्गीय पेशवाके परिवारके बहुतसे आदमी कम्पनीके वचनपर जीवनकी प्रार्थना कर रहे हैं। भारतसरकारने जो व्यवहार किया वह केवल सहातुभूतिहीन ही नहीं, बल्कि एक प्राचीन राजवंशके प्रतिनिधिके प्राप्य अधि-कारींका भी विरोधी है, आवेदनकारी केवल सन्धिके नियभीं-प्र निर्भर करके ही न्यायकी प्रार्थना नहीं, बल्कि ब्रिटिश ' कम्पनीने महाराष्ट्र साम्राज्यके अन्तिम स्वामीसे जो उपकार प्राप्त किया, उसपर भी भरोसा करके यह प्रार्थना की जाती है।" इसके बाद आगे यह निर्देश किया गया,- "अपने उत्तरा-धिकारियोंके प्रतिनिधि वनकर जब पेशवाने कम्पनीकी अपना राज बेचा, तव कम्पनी पेशवा और उनके. उत्तराधिकारियोंको उसका मूल्य देनेके लिये बाध्य है। अगर रांज्य लेना खायी हो

तो उसका मूल्य भी खायी मिलना चाहिए।" इसके बाद सुल-**छनामेसें जहाँ पेशवा और उनके परिवारके भरणपोषणका** ज़िस्मा लिया गया था, वहाँ "परिवार" शब्दकी व्याख्या करके -दिखाया गया कि वंशागत उत्तराधिकारियोंका नाम परिवार है। इस प्रकारके कारणोंके बाद प्रार्थनापत्रमें इतिहासका आश्रयः लिया गया था,—"कम्पनीने और राजवंशोंके समान पेशवाके : राजवंशके साथ जो व्यवहार किया है, उसे देखकर चिकत होना पड़ता है। मैसोरके शासकने कम्पनीका मुकावला किया। जिन राजाओंकी सहायतासे कम्पनीको उस शत्रुपर विजय भिली उनमें पेशवाका नाम सबसे पहले है । जब तलवार हाथमें लिये हुए भ्रेसोरके शासकका पतन हुआ तब कम्पनीने उसके · साथ कोई बुरा व्यवहार न करके, उसे और उसके परिवारको भरणपोषणके लिये वार्षिक वृत्ति दी। दिल्लीके सम्राट्के प्रति भी फरपनीने ऐसा ही, बल्कि इससे भी अच्छा, व्यवहार किया । यह शासक केंद्र हो गया था, कम्पनीने उसे जेलसे निकालकर राजमर्यादाके साथ वार्षिक वृत्ति दी। सम्राट्के वंशवाले इस समय भी वृत्ति भीग रहे हैं, पर इस प्रार्थनापत्रके प्रार्थीके साधः ही यह सव बातें उल्टी क्यों हुई ? यह सत्य है कि बहुत दिनोंतक : फरपनीका मित्र बनकर पेशवाने उसकी सहायता की, ५º लाख रुपयेका राज्य दिया, अन्तमें तलवार उठाकर अपने सिंहासन-पर विपत्ति बुलाई, पर जब उन्होंने ब्रिटिश सेनापतिके प्रस्तावके अनुसार अपने आप और अपने परिवारको कम्प्रनीके अधीन कर-

दिया और कम्पनीने बढ़े भारी राज्यके बद्देशेमें पेशवा और पेशवाके वंशके भरणपोषणका भार लिया, तव किस नियमके अनुसार उस राजचिह्नका छोप करके पेंशन बंद की गयी ? किस विचारके अनुसार सरकारकी दृष्टिमें मैसोरके वंशज और मुग़ल सम्राट्के वृत्तिमोगी वंशजोंकी वरेक्षा पेशवाके वंशवाले पेंशनहीन किये गये ?" इसके वाद नानासाहबने अपने आपको वाक़ायदा गोद् लिया हुआ पेशवाका पुत्र सिद्ध किया, यह दिखाया कि गोद लिया हुआ पुत्र औरस पुत्रके समान ही होता है। इसके बाद नानासाहबने एक और आक्षेपका खंडन किया। बाजीराव अपनी आयमेंसे ही बहुत घन छोड़ गये हैं इस-लिये उनके वारिसोंको पेंशन न देनी चाहिये, इस युक्तिके बएडनमें घृणाके साथ उन्होंने लिखा—"स्वर्गीय पेशवा अपनी र्थेशनसे बहुत कुछ बचाकर परिवारके भरणपोषणके योग्य पर्याप्त छोड़ गये हैं, यह युक्ति इस विषयमें लग ही नहीं सकती। ब्रिटिश इंडियामें इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं। ब्रिटिश सरकार सन्धिके अनुसार पेशवा और उनके वंशवालोंको जीवन-निर्वाहके लिये आठ लाख रुपया साल देनेके लिये बाध्य है। पेशवाने उसमेंसे कितना खर्च किया और कितना बचाया इसका हिसाव किताव लेने देनेका कोई नियम या कायदा कभी निश्चितः नहीं हुआ। न पेशवाने ऐसा नियम किया, न सरकारने। प्रार्थी साहसके साथ पूछता है कि भारतमें सरकारसे जिन जिनको पेंशन मिल रही है उनके खर्चका हिसाब म्या सरकार पूछ

सकती है ? वैधे हुए आदमीकी पेंशनका रुपया उसके पास जमा हो गया, यह देखकर पेंशन वन्द करना क्या कोई युक्ति या प्रमाण है ? भारतके एक राज्यका माछिक, एक पुराना राजवंश जो सरकारकी द्या और न्यायपरतापर जीवन विता रहा हो, उसे नौकरोंसे भी नीचा समन्द्रना क्या सरकारकी उचित विवे-खना है ? यदि इस विषयमें सरकारको कोई भ्रम या भूछ हो, तो यह प्रार्थी विशेष सम्मानके साथ याद दिलाता है कि सन् १८१८ में पेशवाके साथ जो सन्धि हुई थी उसमे उनके और उनके परिवारके लिये ही आठ लाख रुपये निश्चित नहीं हुए थे, बल्कि पेशवाके विश्वासी कर्मचारियोंकी जीविकाका निर्वाह भी उसीके साथ था। सरकार जानती थी कि पेशवाकी जैसी कम आय थी उससे उनके परिवारका ख़र्च भी चलना मुश्किल है। भारतके राजा क्षमताहीन होकर पेंशन पाते हों तब भी उन्हें अपने नाम और राजिवहको मर्यादा रखनी पड़ती है। पेशवाने ५० लाख वार्षिक आयवाली भूमि सरकारको देकर ८ लाख रुपये सालकी वृत्ति ली, इसमें जो कुछ बचा वह नहींके बरावर है। जो क्रुछ बचाकर पेशवाने कम्पनीके कागुज खरीदे उससे ८० हज़ार रुपये सालकी आय होती है। बचाकर खर्च करना क्या पाप है ? क्या मितव्ययिताके कारण आज पेशवा-परिवार पेंशनसे चश्चित होगा ?"\*

ंपर ऐसी लिपि, ऐसी विचारप्रणाली और ऐसी उक्तिका

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol I, P. 104-108.

विलायतमें कुछ भी आद्र न हुआ। डाइरेकृरगण पर्वतके समान अटल अचल रहे, घुंधूपंथकी प्रार्थनासे उनका हृदय न पसीजा; वे पहले ही डलहौज़ीकी नीतिका समर्थन कर चुके थे। सन् १८५२ की १६ मईको डाइरेक्ट्रॉका मन्तन्य प्रकाशित हुआ कि-"हम गवर्नर जनरलकी इस सम्मतिसे सहमत हैं कि वाजीरावका गोद लिया वैटा और उसके परिवारका पॅशनपर कोई हक नहीं है। म्हर्गीय पेशवा ३३ साल पेंशन लेकर जो सम्पत्ति अपने वारिसोंके लिये छोड़ गये हैं वही काफ़ी है।"\* जो पहली वार ऐसा कठोर फैसला कर चुके थे उन्हींके पास दुवारा नाना-साहवका प्रार्थनापत्र पहुंचा। डाइरेकृरींने सरकारको लिखा कि-"प्रार्थनापत्र भेजनेवालेको लिखा जाय कि पेश्वाकी पेंशन भी वंशपरम्पराके लिये नहीं थी, इसलिये उनकी मौतके बाद वह यंद कर दी गई। प्रार्थनापत्र नामंजूर हुआ।" इस जवाबके पहुंचनेसे पहले ही नानासाहबने अपना पक्ष समर्थन करनेके लिए एक आदमीको लंडन भेजा। यह आदमी एक अंग्रेज़ीका योग्य विद्वान् मुसलमान था। इसका नाम था अजीमुहाखां। १८५३ में लंडन पहुंचकर अजीमुल्लाख़ां एक बीडन नामक अंग्रेज़की सहायतासे नानासाहवका. पक्ष समर्थन करने लगा, पर सफल न हुआ। डाइरेकृर-सभासे पहले ही आज्ञा लिखी जा चुकी थी। अजीमुहाके भरसक प्रयत्नसे भी कुछ फल न हुआ। इस प्रकार नानासाहबकी , आर्शाका समूळ नाश हुआ।

<sup>†</sup> The court of Directors to the Govt. of India. Ms.

बाजीरावका परिवार आश्रयहीन हो गया। जिनपर भरोसा । करके बाजीरावने अपना राज्य छोड़ दिया था, जिनके मनुष्यत्व-पर बाजीरावको पूरा विश्वास था, उन्होंने ही बाजीरावके परिवारको फोरा जवाब दे दिया। ५० छाख रुपये सालकी । ज़मीन छेकर उसके बारिसोंको ८ छाज रुपये साल देना कम्प-नीके लिये महापाप हो गया।

अजीमुह्णाकां पेशवाके वारिसोंकी पैरवी करने गये थे, वे उसमें सफल न हुए। पर उनका शरीर सुन्दर और आयु कमा थी, इसलिये इ'ग्लैंडकी युवितसमाजमें उन्हें सफलता हुई। अपने देशकी मोहमाया त्यागकर वे वहीं रह गये। नाना- साहबको इसका व्यय सहन करना पड़ा।



## तीसरा अध्याय



डलहोजी शासनका सिंहावलोकन—अयोध्या—मुसलमानोंका आधिपत्य—नवाबके साथ ब्रिटिश सरकारकी सन्धि—सिराजुद्दौला— आसफुद्दौला—मिर्जा अली—शहादत अली—गाजीउद्दीन हैदर—नसीरु-दीन हैदर—मुहम्मद अली शाह—१==१ की सन्धि—अमजद अली शाह—वाजिद अली शाह—अवधका शासन—कर्नेल स्लीमनकी रिपोर्ट—आउटराम—अयोध्यापर अंग्रेजोंका अधिकार।

उत्तर काव, नागपुर, कांसी आदि लेकर भी लाई कि प्रिक्ट कि डलहीज़ीका राज्य-लोभ शान्त न हुआ। शीध ही उत्तर हिंदी एक और समृद्ध राज्यपर इनकी दृष्टि पड़ी। पंजा-वर्क समान अराजक कहकर उन्होंने इसपर अधिकार न किया; कारण, उसके खामो सदासे ब्रिटिश सरकारके मित्र थे, सदासे अपना धन और शक्ति सरकारके कामोंमें लगाते थे। नागपुर, और झांसीके समान उत्तराधिकारीहीन कहकर भी इस राज्यको न लिया गया, क्योंकि इसके वास्तविक उत्तराधिकारी मौजूद से। केवल इन्लाहीके कारण इस राज्यपर ब्रिटिश कंडा लहराया गया। आदि कवि वाल्मीकिके मधुर काल्यके साथ जिसका गहरा सम्बन्ध है, रधुकुलतिलक रामकी जन्मभूमि कहकर हिन्दू आज भी जिसका आदर करते हैं, मेकालेकी लेखनीने जिसकी

समृद्धिका वर्णन करके यूरोपको विस्मयमें डाल दिया था, जिस राज्यकी समृद्धिको फ्रेंच और जर्मनराज्यसे तुलना दी गयी थी, एक मात्र डलहीज़ोको इच्छाके कारण वह साधीत देश ब्रिटिश शासनमें मिला लिया गया।

इस समृद्ध राज्यका नाम अयोध्या या अवध्र हैं। इसकी उत्तर और पूर्वसीमा नैपाल, पूर्वमें अंग्रेज़ी गोरखपुर, दक्षिणमें इलाहाबाद और पश्चिममें फतेहपुर, कानपुर, फर्च लावाद और **उत्तर पश्चिममें** शाहजहाँपुर था । इसकी ज़मीन २३,६२३ वर्ग-मील और जनसंख्या ५० लाख थी। अत्यन्त प्राचीनकालसे रायोध्या सुखसम्पत्तिका घर था, धन वैभवमें यह प्रदेश इतिहा-समें प्रसिद्ध रहा है। हज़ारोंके बाद हज़ारों साळ बीते, पर. अयोध्याकी सम्पत्ति सदा वैसी हो वनी रही, उसमें कोई अन्तर न आया। अयोध्या मारतकी प्राकृतिक सौन्दर्यभूमि रहा है। वहुतसे लोग शायद यह कहें कि धन सम्पत्ति हो अयोध्याके नाशका कारण वनी । दरायूकी बेटी यदि सुन्दरी न होती तो सिकन्दर धार्मिक इतिहासका नायक होता, यदि अयोध्या सम्पत्तिमयी न होता तो वह राज्याधिकारियोंकी कूर दृष्टिका लक्ष्य कभी न बनता।

तरीरीकी संग्राममूमिमें महाराज पृथ्वीराजका पतन होनेके याद सुहम्मद गोरीका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐवक दिल्लीके सिंहासन-पर बैठा। कुतुबुद्दीनने अवधको जीतकर दिल्लोके राज्यमें मिला लिया। तबसे अवध्विद्विके अधीन समझा जाने लगा। अकबर- के जमानेमें राज्यके पन्द्रह सूत्रे बनाये गये। उनमेंसे अवधभी एक 🦠 माना गया। बहुत दिनतक अवध दिल्लीके अधीन रहकर कुछ अतर्कित कारणोंसे ब्रिटिश करपतीके साथ मिल गया। भीर-कासिम अंग्रेजोंसे लडकर जब हार गया और अवधका नवाव सिराजुद्दीलाकी शरण गया तबसे अवधके नवाव और अंग्रेज़ीं-का सम्बन्ध शुरू हुआ। मीरकासिमको शरण दैकर सिराजुदी-लाने अंग्रेज़ोंके विरोधमें सेना एकत्र की । १७६४ ई० की २३ अन्तूवरको वन्सरमें लड़ाई हुई । लड़ाईमें हारकर सिराज़्हीलाने अंग्रेज़ींसे सिन्य की। सन् १७६५ की १६ वीं अगस्तको सिन्य हुई। यह निर्णय हुआ कि मित्रराज्योंकी रक्षाके लिये ब्रिटिश करपनी जो सेना अवधमें रक्खेगी उसका सारा व्यय नवाव-को देना होगा। इसके अतिरिक्त लड़ाईका तावान ५० लाख रुपया नवायने देना मंजूर किया । अध्यतक कभी नवायने अंग्रेज़ोंके साथ विश्वासमंग न किया था, सदा मित्रताकी रक्षा की । पर ब्रिटिश शासनका मूळ सन्देहपर रहा है। सन्धिके

<sup>\*</sup> Aitchison's Treaties, Vol. II, P. 76-79.

<sup>†</sup> धवधका नवाव सदा विटिश राजका अनुगामी रहा है। सन् १००२ की एक घटना प्रसिद्ध है कि प्रसिद्ध हैदरभलीने अयोध्याके नवाव ग्रजासहीलाकी लिखा कि— "आपके पास इतनी फीजें और लड़ाईका सामान है, फिर आप ईसाई राज्यके मात- एत है, यह देखकर धायर्थ होता है। मैं इधर्म अंगे ज़ोंको तंग कर रहा ह, आप स्थरसे हमला करें, निलकर हम इन विदिश्यियोंका नाम करें।" इसके जवावमें नवा- कने लिखा कि—"जो संसारसे वासा नहीं रखते वे ही धर्मान्य हो सकते

तीन साल वाए अफवाह उड़ी कि शुजाउद्दीला कम्पनीके विरुद्ध पड़्यन्त्र रचकर सेना एकत्र कर रहे हैं। इस अफवाहने सरकार- के दिलमें यड़ा संदेह पैदा किया, सरकारने नवाबसे वास्तवि- कताकी पता लगाई। नवाबने अपने उत्तरमें अफवाहकी असारता सिद्ध की, इधर भारतकी मंत्रीसमाके समासदोंने भी जांचके वाद इसे अफवाह हो माना। इसपर भी ब्रिटिश कम्पनी प्रसन्न हुई। संदेहके कारण नवाबसे फिर सन्धि हुई, इस सन्धिमें यह निश्चित हुआ कि नवाब ३५ हज़ारसे अधिक सेना न रख सकेंगे। # इस प्रकार ब्रिटिश सिंहसे दोस्ती करके नवाबके भाग्यका ग्रह बदलने लगा। कम्पनीने देखा कि अयोध्या एक धनधान्य समृद्ध प्रान्त है, नवाब भी अगाध धनका खामी है। इसकी प्रजा समृद्ध है, नगर धनी है, दुर्ग अमेद्य है, सबसे वहकर धन भी अपार है, कम्पनीकी आंखें अवधपर लग

हैं, कर्चव्य जिसके सामने हैं वह ऐसा नहीं कर कर सकता। मेरे पास जो सेना फीर सामयी है वह सब ईस्ट इंडिया कम्पनीके शतुश्रींके विरुद्ध काममें जानेके लिये हैं। श्राप यह न ससमें कि मैं इसका माजायज प्रयोग करके वचनवात कहंगा।" धटनावश यह दीनों पत लखनकके ब्रिटिश रेजीडेंटके हाथ लगे। रेजीडेंटने दीनों धच गवर्नर जनरलके पास सेजनेकी आजा नवामसे मांगी। अन्तमें यह पत्र गवर्नर जनरलके पास सेजनेकी आजा नवामसे मांगी। अन्तमें यह पत्र गवर्नर जनरलके पास सेजनेकी आजा नवामसे मांगी। अन्तमें यह पत्र गवर्नर जनरलके पास सेज गये थे। .M. Musseehooddeen. Comp, Dacoittee in Exclsis. P. 12-13 note.

<sup>&#</sup>x27; यह लिखा गया था कि इस ३५ इनारमें कोई सेना चंगे नी सेनाक समान 'तैयार न होंगी। Aitichison's Treaties Vol II. P. 64.

गई'। कापनीके चतुर सूत्रधार सन्धिसे, कौशलसे, मित्रतासे सब कुछ लेनेपर तय्यार हो गये।

विलायतसे डाइरेक्टरोंने लिखा कि चुनारका किला सरकार-के हाथमें आना चाहिये, यदि कोई असुविधा हो तो छोड़ दिया जाय#। सन् १७६५ को सन्धिके अनुसार ५० लाख रुपये जब-तक नवाव न चुका दें तबतक यह क़िला अंग्रेज़ कम्पनीके हाथमें धरीहर रखनेका वादा करता पड़ा था। रुपया चुकानेके बाद वादेके अनुसार किला फिर नवाबके हाथमें चला गया था। कम्पनीने फिर इस किलेको अपने हाथमें लेनेकी कोशिश की। कोशिशमें अधिक सिर न पचाना पडा । मरहटाफीजींसे भारतमें अंशान्ति मच रही थी। अवकी बार रुहेळखंडमें इन बागी फीजोंने हमला किया। अवध रुहेळखंडके उत्तरपश्चिममें है। इससे विपरीत दिशामें अर्थात् अवधके दक्षिणपूर्व नवाबका चुनारका क़िछा है। इस मौक़ेपर क़िला छेनेके लिये कम्पनीने अपनी कूट राज़नी-तिका जाल विद्याया । सन् १७६५ की सन्धिके अनुसार नवाबके अधिकृत कोरा और इलाहाबाद दिल्लीके बादशाह शाहआलमकोः दिलाये गये। बादशाहने सन् १७३१ में यह फिर नवावको वापिस दे दिये। मरहर्टोंसे राज्यकी रक्षाके छिये सन् १७७२ की २० मार्चको कम्पनीने फिर नवावसे सन्धिपत्र लिखाया। इस सन्धिपत्रके अनुसार कम्पनीने चुनारके किलेपर फिर अधिकार

<sup>\*</sup> Dacoittee in Excelsis P. 14

िया और इलाहाबाद हाथमें रक्खा । कहना चाहिए कि मित्रवा करनेमें दो वार शुजाउदीलाने अपनी सम्पत्तिसे हाथ घोये। पहली बारमें उसकी फीज़ोंकी संख्या ३५ हजार रक्खी गई और दूसरी बार चुनार किला और इलाहाबाद देना पड़ा।

इस समय ब्रिटिश कम्पनीकी टैक्सकी आय बहुत गिर गई थी। रुपयेकी कमीके कारण लार्ड हेस्टिंग्सकी सरकार वेहद तंग थी। लार्ड मेकालेने इस दशाका बहुत मनोहर वर्णन किया है—"शान्तिसे राज्य करो और रुपया सेजो, आसपासके राज्योंको शान्ति दो, शान्तिका व्यवहार करो और अधिक धन भेजो।" इस तरहके उपदेश लंडनसे वड़े लाट हेस्टिंग्सके पास गाते थे, संक्षेपमें यही उनका सारांश है। इन उपदेशोंको सीधी शाषामें कहा जाय तो वर्थ यही होता है कि प्रजाके मातापिता, शान्तिरक्षक वनकर न्यायकी दुहाई देते हुए अन्यायसे ध्न हरण करो । ऊपरसे शान्ति दिखाकर भीतरसे कूर रहो। प्राचीन कालमें ईसाई लोग अन्य धर्मवालोंसे जैसे व्यवहार करते थे लंडनके डाइरेक्टरोंका हिन्हुस्तानियोंके साथ ठीक वैसा ही व्यव-द्यार था। प्राचीन ईसाई सम्प्रदायवाले वकरेको कसाईके हाथमें देकर कहा करते थे कि इसपर एया और सज्जनताका व्यव-हार होना चाहिए। पन्द्रह हज़ार मील दूर बैठे डाइरेक्टर लंड-नसे जो आज्ञा लिख भेजते थे उसका भाव वे न समऋते थे, पर

<sup>\*</sup> Dacoittee in Excelsis P. 10, A collection of Treaties. P. P. 82-84.

<sup>+</sup> Ibid P. 15.

उनका कलकत्तेका प्रनिनिधि उसका मतलय खूब समझ लेता था। जब गवर्नर जनरलका ख़जाना खाली पड़ा था, फीजोंकी तनखाहें चढ़ गई थीं, घटा कर फीजें कम कर दी गई थीं, प्रजा मारी मारी फिरती थी, उस दशामें लंडनसे आज्ञा आई कि दस लाख रुपये भेजो। हेस्टिंग्सने देखा कि जैसे हो धन संप्रह होना चाहिये। डाइरेक्टरोंके नीतिके उपदेशोंसे रुपया अधिक शक्ति रखता है, इस बातको हेस्टिंग्सने समझा था। "#

नवाब शुजाडदीलाके पास अपार धन था, हेस्टिंग्सने उसी-की ओर हाथ बढ़ाया। १७७२ की २० मार्चकी जिस सिन्धके अनुसार कम्पनीने कोरा और इलाहाबाद लिया था वह सन् १७७३ की १२ सितम्बरको ५० लाख रुपया लेकरं वापिस नवा-बको दिया गया और तो क्या, जो सेनायें नवाबकी मददके लिये मेजी गई उनका सारा ज्यय २,१०,००० रुपया मासिक नवाबने देना मंजूर किया। एक अपर अप्रेज़ोंकी दोस्ती नवाब शुजाउद्दीलापर हाथ फेरने लगी। एक ओर उसका धन ब्रिटिश खजानेको भरने लगा और दूसरी ओर उसके किलों और शहरों-पर अप्रेज़ी फंडा लहराने लगा।

सन् १७७५ में नवाब शुजाउद्दीलाकी मृत्यु हुई। इनके पुत्र आसफुद्दीला अयोध्याके सिंहासनपर बैठे। शुजाउद्दीला सिन्धिके अनुसार जो रक्तम अंग्रेजी फौजके ख़र्चके लिये दे रहे थे उसमें

<sup>\*</sup> Macaulay, Essay on Warren Hastings.

<sup>†</sup> Aitchison's Treaties Vol II. PP. 65, 85, 86,

नये नवाबसे एचास हज़ार और वढ़वाये गरे। सन्धिके अनु-सार बनारस, जीनपुर और गाजीपुर अंग्रेजोंने लिये। #

सन् १७६३ में नवाय आसफूद्दीलाका देहान्त हुआ, इनके पुत्र मिर्जा अली सिंहासनपर बैठे। पर ब्रिटिश कम्पनीने देखा कि मिर्जा अलीकी अपेक्षा आसफुद्दौलाका भाई शहादत अली यदि ग्रहीपर बैठे तो अधिक सुविधा हो सकती है। इसिंखे मिर्जा-अलीके खानपर शहादतको सिंहासनपर वैठानेका इरादा हुआ। सर जान शोर इस इरादेको पूरा करनेकी गरजसे वनारस गये और मिर्जा अलीको आसफुद्दीलाका जायज लड़का न मानकर उसके स्थानपर शहादत अलीको गद्दी देनेका इरादा प्रगट किया । .इसलिये, सन् १७६८ की २१ वीं जनवरीको शहादत सली सिंहा-सनपर बैठे । 🕆 सिंहासनपर बैठनेके एक मास बाद (२१ फरवरी) सर जान शोरने शहादत अलीसे जो सन्धिपत्र लिखायां उसमें नये नवावने, फीजी खर्चके लिए ब्रिटिश कम्पनीको ७६ लाख रुपये साल देने मंजूर किये और पहले नवावको जो ३५ हज़ार फीज रखनेका हक था उसे घटाकर १० हज़ार कर दिया।

इस प्रकार प्रत्येक सन्धिमें अवध राज्यके अंग कटने लगे। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सन् १७७२ की २०

<sup>\*</sup> Aitchison's Treaties P. 65, Comp. Dacoittee in Excelsis P. 21.

<sup>†</sup> Dacoittee in Excelsis P. 35.

<sup>‡</sup> Ibid P. 35.

मार्चकी सन्धिके अनुसार चुनारपर कब्जा किया गया था। इसके वाद १७७५ की २१ वीं मईकी सुलहके अनुसार वनारस, गाज़ीपुर, क्तानपुर और १७८७ में फतेहगढ़का क़िला, १७६८ में इलाहावाद अंग्रेज़ी अधिकारमें चला गया। अयोध्यामें काप-नीकी जो सेनाथी उसे वार्षिक ५५ छाख रुपया देनेका निश्चय था, सर जान शोरके ज़मानेमें वह ७६ छाल हो गया ।# इतना करने . पर भी कम्पनीकी मित्रता आशाके अनुसार दूढ़ न हुई। नवाव-को और अधिक मित्रताके पाशमें बांघनेके लिये एक और महा-पुरुपका वाविर्माव हुआ। छाड मानिँदन ( मार्किस वाव वेलजली ) १७६८ के मई मासमें विलायतसे कलकत्ते आये। अक्तूवरमें अवधपर उनकी भी नज़र पड़ी। कम्पनीकी जितनी सेना अयोध्यामें थी उसके अतिरिक्त दो नई सेनायें और बढ़ा-: नेका विचार किया गया। लार्ड वेलजलीने अयोध्याके नवाब शहाद्त अलीको लिखा कि-"नवाव शहाद्तअली यातो वार्षिक. पेंशन छेकर अपना प्रान्त कस्पनीको दे दें या राज्यकी आधी आय कम्पनीकी सेनाके व्ययके लिये हैं।" वेलजलीकी वात केवल लिखने भरको ही न थी, बहिक वे जो कुछ लिखते थे उसे शीव्र कार्यमें भी लाते थे, इसलिये उनकी वात बहुत जल्दी सफल हुई। सन् १८०१ की १४ वीं नवम्बरको फिर एक सन्धि हुई। इस सन्धिके अनुसार नवाब शहादत अलीने, ब्रिटिश फीजोंके

<sup>\*</sup> A collection of treaties Vol II PP: 66, 115, 116, Dacoittee in, P. 39. 37

ए। र्चके लिये १,३५,२६,४९४ रुपये सालकी: आयवाली ज़मीन, (आधे राज्यसे भी अधिक) ब्रिटिश कम्पनीके हाथ सींप दी।\*

इस प्रकार वयोध्याके नवावकी शक्ति कम हो चली और ब्रिटिश फस्पनीका हाथ दिन पर दिन शक्तिशाळी होने लगा। सन् १८१४ की ११ जुलाईको नवाव शहादत अली इस लोकसे चले गये । प्रहाद्त अलीके वाद उनके सबसे बढ़े पुत्र गाज़ीउद्दीन नवाब ब्रिटिश फम्पनीका लाभ ज्योंका त्यों कायम रहा। गाज़ी-उद्दीन भी मौक़े मौक़ेपर और धन देकर मित्रताकी रक्षा करने लगा। सन् १८१४ में जब त्रिटिश सरकारकी नैपालके साथ लडाई हुई तव नवाब गाज़ीउद्दोनने कानपुरमें लार्ड मेयरसे मिलकर एक करोड़ रुपया दिया। पर गवर्नर जनरहने नवाबसे यह कपया न लेकर वार्षिक ६ रुपये सैकड़े सुद्वर १,०८,५०,००० रुपया फर्ज़ लिया। ३ पर नेपालकी लड़ाईमें और भी रुपयेकी जंकरत होनेके कारण फिर नवावसे एक करोड रुपया और लिया गया। १८१६ में ब्रिटिश सरकारने गाज़ीउद्दीनको वंशपरम्पराके िलये 'राजा' ( King ) की उपाधि दी।

गाज़ीउद्दीनके बाद नसीरुद्दीन हैदर अयोध्याके शासक वने। सन् १८३७ में इनकी मौत होनेपर इनके चचेरे माई

<sup>\*</sup> A Collection of Treaties Vol II. P. 67, Dacoittee in Ex, P. 48.

<sup>†</sup> A collection of Treaties Vol II, P. 69. ¶ Ibid P. 69.

सुहम्मद् अली शाह नवाब वने । लाई आकलैंडने सन् १८३७ की १८ सितम्बरको इनसे सन्धि की । इस सन्धिके ७ और ८ कालममें लिखा गया कि अगर अवध राज्यमें कभी गड़बड़ या अव्यवस्था हो तो ब्रिटिश सरकार योग्य कर्मचारियोंसे राज्य-की व्यवस्था और शान्ति स्थापित करके किर नवाबके हाथमें उसका राज्य लीटा देगी ।\*

जय पञ्चाव आदि प्रान्तोंको अपने हाथमें छेकर लार्ड डलहीज़ीने अयोध्याकी ओर दृष्टि उठाई तब इस सन्धिपर उनको बड़ी
निराशा दिखाई दी। वे साफ कहने लगे कि १८३६ की सन्धिका समर्थन डाइरेक्टर-समाने नहीं किया इसलिये वह वाक़ायदा
नहीं मानी जा सकती। के जो दूसरेका अधिकार हड़पनेके
लिये मौका ताकते रहते हैं, उन्हें मौक़ोंकी कमी नहीं रहती।
लार्ड डलहीज़ीने अवध छेनेपर कमर कसी थी, इसलिये १८३६
की सुलहको वेकायदा बताकर कुछ समयके लिये शान्त रहे,
पर न्याय और सचाईके सामने उनका यह प्रयत्न तुच्छ था।
जिस सन्धिपत्रको वे डाइरेक्टरोंसे असमर्थित बताते थे वह
१८ मित्रवरको बाक़ायदा डाइरेक्टरों द्वारा समर्थित हो चुका था
और दूसरे सन्धिपत्रोंके साथ रखा जा चुका था। ‡ नीतिक
दोवाइस द्वीसने इस सन्धिको बाक़ायदा और अवश्य प्रति-

<sup>\*</sup> A Collection of Treaties Vol II. P. 176-177.

<sup>†</sup> Retrospects and Prospects P. 54.

Collection of Treaties Vol II, P. 173-177,

पाल्य लिखा है—"मैं स्क्ष्म विचारके वाद इस सिद्धान्तपर पहुँचा कि सन् १८३६ की सन्धि कानून और सचाईके अनुसार वाकायदा है।" # लाड हार्डिंगने सन् १८४६ में जो पत्र अव-धके नवावको लिखा था. उसमें भी १८३६ की सन्धिका वैध होना स्वीकार किया गया था। 🕆 कर्नल स्लीमनने १८५१ में लिखा था-"सन् १८३६की सन्धिके अनुसार हमें अपने कर्मचारी: द्वारा शासनका जो अधिकार मिला है, मेरे विचारसे सरकार-को वह शक्ति काममें लानो पढ़ेगी।" सर हेनरी लारेंसने लिखा था-"नई. सन्धि (१८३६) के अनुसार हम अवधके शासनको अपने हाथमें छे सकते हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। । जब सन् १८३६ की सिन्ध सीकार की गई तव लार्ड बीटन वोर्ड आव कंट्रोलस्के सभापति थे। उन्होंने साफ छिखा है—"सन् १८३६ की सन्धि सरकारने पास की थी-उसपर मेरा दृढ़ विश्वास है। इस सन्ध्रिका एक हिस्सा नहीं माना गया था, पूरी सन्धि अस्वीकृत न थी।"\$ ख़ास ख़ास आदमी सन् १८३६ की सुलहको वाक़ायदा और

<sup>\*</sup> Dacoittee in Excelsis P. 192.

<sup>†</sup> Oude Papers 1856, PP. 31-32. Ibid 1858. P. 62,

<sup>†</sup> Oude Blue Book P 166, F. Malcolm Ludlow, War in Oude P. 29, note.

<sup>¶</sup> Sir Henry Lawrence's Essays P. 131, Calcutta Review No. VI, Vol III. P, 424,

<sup>\$</sup> Beveridge's History of India Vol. III. P. 548,

अवश्य प्रतिपाल्य मानते थे। अर्थात् जो सिन्ध वाकायदा हुई, सरकार और डाइरेक्टरोंने जिसकी घोषणा की—उसके ग्यारह सालके वाद वह वेकायदा हो गई। # सच्चे आदमी इसपर कभी भरोसा नहीं कर सकते।

आञ्चर्य इस बातका है कि कई लेखकोंने डलहौड़ीके मतका ही समर्थन किया है। सर चार्ल्स जैंकसनके मतानुसार १८३६ की सन्धि पास करनेमें डाइरेक्टरोंने इन्कार किया था। 🕆 ड्यू क आव आर्गाइलने लिखा है कि-"सन् १८३६ की सन्धि वाकायदा पास न होनेसे हमारा यथार्थमें लाभ नहीं हुआ, विक यदि वह स्वीकार हो जाती तो लाई डलहीज़ी अधिक सन्तुष्ट होते। इस सन्धिके अनुसार उन्हें सव अधिकार मिलतेथे और ज़रुरत पड़नेपर वे अवधका शासनभार भी ग्रहण करते।"\$ ड्यू क आव आर्गाइलकी यह वात कहांतक ठीक है सो नहीं कहे सकते। १८३६ की सन्धि डलहीज़ीको पूरा स्वत्व नहीं देती थी। न तो वे इस सन्धिके अनुसार राज्यकी आयको खर्च कर सकते थे और न वह रुपया ही छे सकते थे। इस सन्धिने अवधका शासन करनेका उन्हें अधिकार दिया था, पर वह भी सदाके लिये नहीं, थोड़े दिनके लिये। थोड़े दिनोंतक अव-धका राज करके वे फिर उसे नवावके हाथमें लौटा देनेपर वाध्य

<sup>\*</sup> War in Oude P. 29-30.

<sup>†</sup> A Vindication P. 124.

<sup>‡</sup> India under Dalhousie and canning P. 110 note.

थे। # पर जैकसन आदिके इस तरह लिखनेसे पवित्र इतिहास. की महिमा घट गई है। जो लाड डलहीज़ीके मतके पोषक हैं उनसे सहदयताकी आशा ही नहीं को जा सकती।

१८४२ के मई मासमें मुहम्मद वली शाहकी सृत्यु हो गई। उसके पुत्र अमजद् अली शाह नवाव वने । अमजद्अलीकी मौतके बाद सन् १८४६ में वाजिद अली शाह अवधके नवाव हुए। अव-तक ब्रिटिश कम्पनीकी जो लोमकी दृष्टि अवध्यपर थी वह वाजिद अली शाहके ज़मानेमें सफल हुई। कम्पनीने अवधके राज्यके सम्बन्धमें जो अपवाद प्रचलित कर रक्षा था वही अवधको छेनेका प्रशस्त मार्ग चना। एक नवावके वाद दूसरा नवाव वेटा, एक गवर्नर जनरलके बाद दूसरा आया, एकके वाद दूसरेके हाथमें शासन जाने लगा, पर अवधका अपवाद न मिटा । इसी वदनामीसे अन्धे होकर वे टिंकने नवावको उपदेश दिया, किर आकर्लेंडने १८३६ में उपदेश दिया, किर हार्डि झुने नवावकी ताड़ना की, इतनेपर भी सरकार सन्तुष्ट न हुई। अन्तर्मे एक सर्वस्वभोगीने आकर अवधकी नवाबीकी इतिश्री ही कर डाळी ।

सिन्धिके सिरपर पैर रखकर लार्ड डलहीज़ीने अवध लेनेका प्रादा कर ही लिया। कर्नल स्लीमन नवावके द्रवारमें रेजोडेंट थे। वे शासनके क्रप्रबन्धकी शिकायत ज़क्कर करने लगे पर साथ ही उनका यह प्रयक्त भी था कि राज्यमें इन्तजाम हो और नवाब-

<sup>\*</sup> Retrospects and Prospects P. 54.

के सिंहासनकी रक्षा हो। सन् १८५२ के सितम्बर्से स्लीमनने डलहीज़ीको साफ लिखा कि—"अगर हमने अवध या उसके किसी भागको है लिया तो हमारी चहनामी होगी। ऐसे १२ अवधोंके वद्लेमें भी हम अपनी नेकनामी नहीं देना चाहते।" \* पर लार्ड डलहीज़ीने इसपर कुछ ध्यान न दिया, स्लीमनके प्रस्तावके अनुसार अवधका प्रवन्ध सुधारनेपर भी ध्यान न दिया। नावर्नर जनरलकी इस उदासीनतासे दुःखी होकर स्लीमनने अपने एक मित्रको लिखा था कि-"मुझै शक है कि, लार्ड डलहौज़ी मेरे साथ इस विषयमें सहमत नहीं हैं। मैं जिस कार्यको सम्मान-योग्य न समझुंगा, वैसा कार्य यदि गवर्नर जनरलने मुझे करनेको दिया तो मैं वह दूसरेके छिये छोड़कर स्वयं इस्तोफा दे दुंगा। राज्य हथिआलेनेका हमें कोई अधिकार नहीं है। १८३६ की सन्धिके अनुसार हम राज्यका जिम्मा छे सकते हैं. पर राज्यकी आयका एक पैसा भी अपने लिये नहीं रख सकते। हम अपनी सरकारकी नेकनामी और प्रजाके कल्याणके लिये प्रयन्य अपने हाथमें छे सकते हैं पर उसे हड्पना नीचता और वेईमानी है।" 🕆 ११ सितम्बर १८५४ को यह पत्र लिखा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि छः वर्ष रेजीडेंटका काम करनेपर भी कर्नल स्लीमनको लार्ड डलहीज़ोकी हुच्छाका पता न लगा। 🛊 . केवल

<sup>\*</sup> Sleeman's Oude, Vol II. P. 379.

<sup>†</sup> Ibid Vol I. PP. XXI. XXII.

<sup>‡</sup>Retrospects and Prospects P. 68.

कर्नल स्लीमन ही अवधके विरुद्ध न थे, सर हेनरी लारेंसकी समिति भी यही थी। हेनरी लारेंसने उस समयके "कलकत्ता रिच्य" नामक मासिक पत्रमें "अवध" के सम्बन्धमें एक लेख लिखा था,—"अवध यथासम्भव नवावके अधीन ही रहना चाहिए। उसका एक रुपया भी कम्पनीके ख़जानेमें न आवे।"# हेनरी लारेंसकी यह सम्मति सदैव ऐसी ही रही। पंजावहरणके पांच साल बाद सन् १८५४ में, गृहरके प्रसिद्ध इतिहासलेखक 'के' साहवको, जो पत्र उन्होंने लिखा था, उसमें भी स्पष्ट था कि "एक आदमी नवावके धनका दुर्व्यवहार कर रहा है या प्रजापर अत्याचार करता है, इसी वहानेपर हम उसका राज्य नहीं छे सकते। उसका राज्यकर हम अपने ख़जानेमें नहीं हो सकते. हाँ उसकी प्रजाका प्रयत्थ कर सकते हैं।" के कर्नल स्लीमन और सर हेनरी लारेंसके जैसे पवित्र भाव थे वैसी सलाह उन्होंने लाई डलहीजीको दी, पर डलहोजीने उसपर ध्यान ही न दिया। बल्कि क्रुप्रवन्ध, अविंचार, अत्याचार और प्रजाकी वर्वादीकां नाम लेकर अवधराज्यके लिये उन्होंने हाथ बढाया।

२४ नवस्वर १८५४ को कर्नल स्लीमनकी जगह जनरल थाड-टराम अवधके रेजीडेंट नियत हुए। अन्तिम शोचनीय कार्य आडटरामके ही हाथमें दिया गया। १८५५ की गर्मीमें नीलगिरि-

<sup>\*</sup> Sir Henry Lawrence's Essay, P. 132, Calcutta Review No. VI, Vol III. P. 424,

<sup>†</sup> Kaye's Lives of Indian Officers Vol. II. P. 310.

की ठंढी हवाका सेवन करते करते छाई डलहीज़ीने अवधकी सब घटनाओंपर एक'भिनट'' छिखा। १८ जूनको उसपर दस्तख़त किये। # दूसरे सालके जनवरी मासतक सब प्रबन्ध हो गया। कोर्ट आव डाइरेक्टरने अवधके छे छेनेकी आज्ञा दे दी, बोर्ड आव कंद्रोलरने माज्ञा दे दी, लंडनकी मंत्रिसमाकी भी माज्ञा भा गई, अब डलहीज़ो चुप कैसे रह सकते थे ? ३ जनवरीके प्रातःकाल उन्होंने सभा की। सब कार्यवाही पहले ही हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकारकी घोषणा अवधकी नई शासनप्रणाळी आहिके कागज्-पत्र सेकेटरीके पास तैयार थे। समाने काम शुक्र करनेकी आज्ञा दी, तुरन्त रेजीडेंटको समाचार दिया गया। जनवरीके अन्तर्मे व्याउटरामको समाचार मिला। ३१ जनवरीको नवाबके बड़े मंत्रीको रेजीडेंटने सरकारकी थाक्षा सुनाई। मंत्रीने प्रवन्धमें सुधार करनेके लिये समय मांगा, नवावकी माताने अपने बेटेके अपराध-पर विचार कराना चाहा, सव प्रस्ताव हुए पर आउटरामने एक-के बाद दूसरी बातका कुछ जवाब न दिया। विचारका समय चला ग्या, सहनशीलताकी हद हो चुकी, अब केवल नवावकी सरकारकी बाज्ञा सुनानी शेष है, यही उत्तर आउटरामने दिया। मंत्रीने भावीके सामने सिर झुकाया, नवाबकी माताने आंसू शिराये ।

४ फरवरीको ब्रिटिश रेजीडेंट नवाव वाजिद अली शाहंसे मिलने गये। नवाबके महलके दरवाज़ेसे तोप हटाई गई और सि-

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol I. P. 143.

पाहियोंके हथियार लिये गये। जो पहले हथियारसे रेजीडेंटकी सलामी लेते थे उन्होंने केवल हाथसे संलाम किया। अपने भाई भीर कुछ मंत्रियोंके साथ नवावने रेजीडॅरका दरवारमें स्वागतं किया। शोचनीय घटनाका श्रीसनय प्रारम्भ हुआ। रेजीडेंटने गवर्नर जनरलका पत्र और सुलहकी शर्तीं का एक मसीदा नवाय-के हाथमें दिया। उंढी आह भरकर नवावने कागज हाथमें लिये, अपनी पगड़ी उतारकर रेजीडेंटके हाथमें देते हुए कहा कि सन्धि तो बरावरवालोंमें हुआ करती है, ब्रिटिश सरकारने उसका मान, सम्प्रम और राज्य सब कुछ हो लिया, अव सिन्ध तो एकः मजाक है। नवाबके इस गिड्गिड्ग नेका कुछ फल न हुआ। सदासे जिनको उसने मित्र समभा था, जिनसे सदा विनयका व्यवहार किया, उन्हीं मित्रोंने आज उसे कड़ा बदला दिया ! दु:ब और क्रीधसे नवाव वाजिद् थली चूप हो गये। उसी समय रेजीडेंटने सरकारकी आज्ञा सुनायी । सारा अवधराज-लगभग २४ हजार वर्गमील जमीन ब्रिटिश इंडियामें था मिला। और नवाय सरं-'कारके पेंशनभोगियोंमें गिने जाने छगे।

इस प्रकार भारतके प्रधान प्रधान राज्य ब्रिटिश इंडियामें भिलाकर लार्ड डलहीज़ीने लार्ड कैनिंगके हाथमें शासनकी वागडोर दी। अवधपर अधिकार जमा लेना हो डलहीज़ीकी सबसे अन्तिम कीर्ति थी। एक इतिहासलेखकने डलहीज़ीके इस काम-को वाटर्लू विजयकी उपमा दी है। # यदि हमसे पूछा जाय तो

<sup>\*</sup> Kaye's History of the Sepoy War, Vol I. P. 143.

इस मंहापापकी सीमाको, स्मिथफील्डका अग्निकांड कहेंगे। मोहान्य मेरीने प्रोटेस्टैंट लोगोंको जलती आगर्मे ढकेलकर धर्म-के वर्ले पाप पेदा किया था, शुम नामके ददले पाप कमाया था। डलहीज़ीकी सरकारने नवावका राज्य लेकर ही वस न किया। चल्कि नवावने पार्कमेंद्रमें अभियोग चलानेहे लिये विलायत जाते-की आहा मांगी: उसे रेजीडेंटने वहे कौशळसे रोक लिया और जिन युक्तियों तथां कागजोंके आधारपर अभियोग चल सकता था उनपर जवर्दस्ती कव्जा किया । नवावकी धन सम्पत्ति, गृह-सुखकी'सामग्री, कपड़े, घोड़े गाड़ी, पुस्तकालयकी दो लाख हाय-की लिखी कितावें, हाथी घोडे सब नीलाम किये गये. सारा धन विटिश कम्पनीके ख़जानेमें पहुंचा। 🛊 इतना करके भी डलहीज़ी--की पापवासना पूरी न हुई । छिखते हुए कुछम कांपती है, नीकरोंने नवावके जनाने महलोंमें घुसकर वेगमोंको जवर्द्स्ती वाहर निकाला, जबर्हस्ती उनके गहने छोने और उनके खर्चके लिये जो धन था वह रोक लिया। १ एक निष्पक्ष अंग्रेज लेखकने इस विषयमें लिखा है—अंग्रेज़ोंने जो अवधराज्यकी सम्पत्ति लूटी यही वडा पाप है। सी बरससे नवाबखान्दान अंग्रेजोंका वफादार मित्र रहा, 🛊 उस मित्रताका बद्ला उसे बहुत अच्छा मिला। इस प्रकार इस सर्वस्वहरण नाटकका पदी गिरा।"

<sup>\*</sup> Dacoittee in Excelsis P. 145,

<sup>†</sup> Dacoittee in Excelsis P. 145,

Dacoittee in Excelsis P. 145.

किस अपराधके कारण अयोध्याकी यह शोचनीय दशा हुई ? किस दोषसे नवाब और उनका परिवार अपमानित हुआ ? एक बार इसका विचार होना आवश्यक है। इतिहासकी दुहाई देकर सवं कहते हैं कि वाजिद अली शाहके सिंहासनपर वैठे हुए भी अवध अराजक हो गया था। चोरी डकैतीके डरसे प्रजा सदा सशंक रहती थी। अंग्रेज़ोंने अयोध्यापर अधिकार करके शान्ति खापित की, यदि अंग्रेज़ अवध न होती । स्क्षुलमें पढ़नेवाले वालकसे लगाकर अस्सी वरसके बुड्ढे-तकके मुंहसे यही वात सुनी जाती है। डलहौज़ीके पोषक भी यही बात कहते हैं। उनकी क़लमसे अवधका वर्णन इस प्रकार लिखा गया है—"अवध कँटीले दरक्तोंसे घिरा हुआ जंगली प्रदेश था। जहाँ पहले जङ्गल न भी था वहाँ ताल्लुके-दारोंके कारण खेतीका नाश हो जानेसे अपने आप **उजाड़ हो गया था । अधिकांश अवधकी यही दशा थी।** जान माल सदा ख़तरेमें रहनेके कारण वाणिज्य व्यापारका नाश हो गया था, बस्ती घट गई थी। प्रजा चोरों डाकुओंसे सताई जा रही थी—चोर डाकुओंसे भी छुटकारा हो सकता था पर नवावकी सेनासे किसीका भी छुटकारा नहीं हो सकता था।"\* इसमें सम्मति देकर हम इतिहासको पवित्रता खोना नहीं चाहते। हाँ, भारतके अन्य प्रदेशोंके समान अवधमें भी कभी कभी अत्या--चार होते थे। पर जिन अत्यांचारींको राजद्रोह कहा जाता है,

<sup>\*</sup> Life of Sir Henry Lawrence, Vol II. P. 287,

संक्षेपसे जिन अत्याचारोंसे दुःखी होकर सरकारने नवावको राज्य से उतारा, ऐसा कोई अत्याचार अवधमें नहीं हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा शासित देशोंके साथ तुल्ना करके हम सिद्ध करेंगे कि ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ। ऐसा कोई अत्याचार नहीं था जिससे नवाव गद्दीसे उतारा जाता— जिसके कारण अयोध्याकी इतिहासमें निन्दा की जाती।

सवसे पहले चोरी और डकैतीकोही लीजिए। कप्तान वान्वारी आदिने साफ़ लिखा है कि "अयोध्यामें हकैतियाँ पहलेकी अपेक्षा बहुत कम हो गई थीं। सन् १८४८से १८५४ तक छः सालमें ५० ळाख निवासियोंमें छोटे छोटे अपराघोंकी संख्या १६०० थी और वहे अपराधोंकी संख्या कुछ अधिक २०० हो गई थो। दूसरे प्रदेशोंके साथ इसकी तुलना करें तो ज़मीन आसमानका मेद माळूम होगा। अंग्रेज़ शास्त्रित इलाहाबाद अयोध्याका पांचवाँ हिस्सा और वनारस छठा हिस्सा था । पर सन् १८५५में इलाहावादके अपराघोंकी संख्या १४५२ और वनारसमें ८००३ हो गई थी। वनारस अयोध्याके मुकाविलेमें छः गुनी कम थी पर अपराधोंमें चारगुनी अधिक हो गई थी । हिन्दुस्तानमें वंगाल अप्रेज़ीं द्वारा सुशासित प्रान्त कहा जाता है। इसमें सन् १८५०में ६६, ३५२ आदमियोंपर फौजदारी मुक़दमे चळाये गये जिनमेंसे ५५,२५१ आदमी दोषी सावित होनेपर दंडित किये गये । फिर इसी वंगालमें सन् १८५१में अपरार्घोकी संख्या ६४,६६३ हो गई ब्रीर सन् १८५२में यह संख्या ६२,११५ तथा १८५३में. ६२,६२६

हुई। वंगालकी आवादी अयोध्याकी आवादीसे ८ गुनी और अपराधोंकी संख्या ३६ गुनी अधिक #।

Dacoittee in Excelsis P. 182.

लार्ड खलहीजीने सन् १८५६ की परनरीमें श्रयोध्याने लुगासनका घोषणापंत प्रचारित किया था—सन् १८५६वे दिसन्तरमें सिग्नरी लोगोंने बंगालके सन्तन्तमें एक श्रावेदनपत गवर्नमेंटके पास भेजा था। सुकानिलेमें खलहीज़ीकी घोषणासे श्रवधकी दशा श्रीर सिग्नरियोंने प्रार्थनापतोंसे विटिश बंगालकी दशाका छल्लेख करते हैं।

डलहौज़ी द्वारा लिखित अयोध्याकी दशा ।

डकैतोंके इल प्रजाकी शान्ति नाश करते हैं।

क़ानून और न्यायसे लोग परिचित नहीं।

ख़ून ख़राची तो रोज़की वात है।

्एक घंटेके लिये भी जान-मालकी ख़ैर नहीं। मिश्नरियों द्वारा लिखित वंगालकी दशा । डक्टैतोंको रोकनेकी पुलिसमें शक्ति ही नहीं।

इस प्रदेशमें दुर्वल कमज़ोरों पर अत्याचार होते हैं। धन संग्रह करनेकी शक्ति ही शक्ति समभी जाती है [हालिडेकी रिपोर्ट ]

भयंकर और दिलको दहलानेवाली डकेती साधारण घटना है। सीमाका भरगड़ा सदा रहता है।

सदा रहता है। वंगालके अधिकतर भागोंमें जानमालकी ख़ैर नहीं।

इससे मालूम होगा कि सन् १८५६ में वंगालकी दशा अयोध्यासे किसी प्रकार कम न थी। जो कसूर अयोध्याके नवावपर लगाया; जाता है वही बंगालकी सरकारपर भी लगता है। War in Oude P. 24-25 note.

अंग्रेज़ी सरहद्पर नीच और दुर्ख्यात्त्र चोर और डाङ्क समय समयपर उत्पात करते थे इसी कारण अयोध्या शासनहीन नहीं कही जा सकतो। जनरळ आउटरामने सरहदके ब्रिटिश मैजिस्ट्रेटसे रिपोर्ट मांगी थो कि—"पिछछे कुछ वरसोंमें (छः वरस) ब्रिटिश सीमापर हकैतियों और हत्याकी संख्या कम हुई हे या नहीं ? अगर कम हुई है तो अवधके शासकोंके प्रयत्नसे हुई है या प्रजाके सरने और भाग जानेके कारण हुई है !" मजिस्ट्रेटने इसका जो जवाव दिया वह इतना असंगत और असम्बद्ध है कि उससे कोई सिद्धान्त नहीं निकाला जा सकता। फतहपुरके मजिस्ट्रेटने इस विषयमें लिखा था—"अवधकी सरहद होनेके कारण इस ओर अपराघोंकी संख्या कम हुई है या अधिक यह कहना वडा कठिन है। पर जो कुछ डकैतियां हुई हैं उनमेंसे एकके अतिरिक्त शेष अयोध्याके आद्मियोंकी हैं।" जीनपुरके मजिस्द्रेटने जवाब दिया कि—"पिछछे कई चरसों में डकैतियाँ कम हुई हैं। नवाबके सुलतानपुरके नाजिम वडी होशियारीसे काम कर रहे हैं। अपराधीको कभी उत्साह नहीं मिलता।" गोरखपुरके मजिस्द्रेटने लिखा है कि अपराधोंकी संख्या कम हुई है। फर्रु ख़ावादके मजिस्द्रेटने लिखा—"यहाँ जो आदमी चोरी और डकैती फरते हैं उन्हें भागने और माल छिपानेको अवधर्मे जगह मिछती है। पर अवधके पुछितकप्तान जपराधियोंको पकड़ने और सज़ा देनेमें बड़ी दक्षतासे काम छेते हैं।" कानपुरके मजिस्द्रेटने विस्तारसे वाउटरामके प्रश्नका

जवाव दिया—"इस तरहके ज़ियादातर अपराधो अनधमें गिरफ्तार हुए हैं। अपराधोंकी संख्या घटी या बढ़ी नहीं, विक वरावर है। १८५४में जो डकेंतियाँ हुई उनके सरगना अवधवाले न शे—यह गवालियर और दक्षिणपश्चिमसे आये थे।" \*

इस मोक्नेपर अगर यह सब मजिस्ट्रेट यह छिख डालते कि ब्रिटिश सीमापर अवधके चोर डाकू आकर सब उत्पात मवाते हैं तो किसीको ज़रा भी आश्चर्य न होता। जिन दो मुल्कोंकी स्रोमा मिला करती है उनमें सदा एक देशके गुण्डे दूसरे देशमें जाकर अपना चरित्र छिपाया करते हैं। दुनियाके सब देशोंकी सरहदोंपर यही हाल है। सरकार अभिमानके साथ अपने राज्यको सुशासित कहती थी, पर सरकारके इलाक़ेके आदमी अवधमें जाकर चोरी करते और डाके डालते थे। सुलतानपुरके नाजिमने जीनपुरके मजिस्ट्रेटको अनेक बार इस विषयमें ढिखा था । अयोध्याके कप्तान वान्वारीने आज़मगढ़के अंग्रेज़ कर्मचारियोंके पास अनेक बार इस तरहकी शिकायतें भेजी जिन पांच मजिस्ट्रेटोंसे जनरल आउटरामने 'रिपोर्ट मांगी थीं उनमेंसे दोने यह लिखा था कि अयोध्याकी सीमापर डकैतियाँ होती हैं। दोने अयोध्याकी पुछिसकी प्रशंसा को और एक भला बुरा कुछ भी न कह सका। इसलिए इस आधारपर अवधके राज्यको अराजक नहीं कहा जा सक्ता । लाई

<sup>\*</sup> War in Oude P. 15.

<sup>†</sup> War in Oude P. 18, Oude Blue Book P.P. 47:57.59.

डल्होज़ीने जिस अवधको अराजकता और डकैतियोंका घर लिख डाला वह सवृतोंके सामने सावित नहीं होता।

अवधके राजकर्मचारी अयोग्य न थे इसके भी अनेक सबूत दिये जा सकते हैं। जनरळ आउटरामने स्वीकार किया है-"अवधकी निकटवर्ती व्रिटिश सीमाको अधिक लाभ अवधकी पुलिससे पहुंचा है। इसमें सन्देह नहीं।" लखनऊके ब्रिटिश. रेजीडेंट सेनापित 'छो'ने सन् १८५५ को १५ अगस्तको अपने "मिनट" में लिखा था—"हमारे प्रदेशसे जो अपराधी भाग कर अवधमें चले जाते हैं उन्हें गिरपतार करनेके लिए हमारी सेना जब अवधसे होकर जाती है तब अवधकी सरकार उनके खाने पीनेका प्रवन्ध करती और हर तरहकी सहायता सुविधा उप-खित, कर देती है। अयोध्याके सभी नवाव उगी, डकेंती और त्रोरी रोकनेके लिए हमारे साथ सहमत रहे और काम करते रहे। मैं जब लखनऊमें रेज़ीडेंटके कामपर नियत था तब अयोध्यादरवार हमारी इच्छाके अनुसार काम करता था और अव भी करता है। भारतका कोई राज्य मेरी नज़रसे नहीं गुजरा जो वेदवाक्यकी तरह तामील करे।" #

'लो' आदि कर्मचारियोंकी कलमसे अवधके सम्बन्धमें इसी प्रकारकी प्रशंसा निकली है। लखनऊ राज्यके विषयमें वे सचे वाक्य सदा सुरक्षित रहेंगे। आश्चर्यका विषय यही है कि ऐसे दूरदर्शी पुरुषोंके वाक्योंकी उपेक्षा करके लाई डलहीज़ीने अवध-

<sup>\*</sup> Oude Blue Book P. 226, War in Oude P. 19.

के राजको अराजकताका घर मान छिया और वैसा ही छिखं डाला।

हीनचरित्रताके दूपणको छोड़कर अराजकता और अशान्तिका दोप भी नहीं देखा जाता। नवावके आधिपत्यमें अवधकी सव प्रजा प्रसन्नतासे समय व्यतीत करती थी। प्रसिद्ध डाकृर हिवरने अवधका भ्रमण करके छिखा था—"मैंने अवधके विपयमें जो कुछ सुन रक्खा था, यहाँ आकर कुछ भी नहीं पाया। देशके सव खेतको जोते और वोये हुए हो देखे, इससे मेरे चित्तमें जैसी प्रसन्नता हुई वैसा ही आश्चर्य भी हुआ। यद्यपि सचमुच अयोध्यामें घोर अत्याचार होता तो इतनी मनुष्यसंख्या और ऐसा अच्छा वाणिज्य मुझे कभी देखनेको न मिळता।" अथोध्याकी सुखशांतिका इससे अच्छा और क्या प्रमाण चाहिये शिवर साहवने खुद देखकर अयोध्याकी सुखसम्पत्तिका उल्लेख किया है। अत्याचार—पीड़ित देशमें सीभाग्य-छक्ष्मीका विकास नहीं हुआ करता।

अगर अयोध्यामें अत्याचार ही होता तो प्रजा राज्य छोड़ कर दूसरे खानोंपर चली जाती, पर यह वात अवधमें कभी नहीं हुई। अवधनिवासियोंके खानत्यागका जो कुछ विवरण मिला है उससे अवधके शासकोंका अत्याचार सिद्ध नहीं होता। जनरल आउटरामने इस विषयमें लिखा है—"अवधकेवासी यदि अत्याचार पीड़ित होते तो वे पासके ब्रिटिश राजमें ही खले आते

<sup>\*</sup> Herbs Journal Vol II. 49:

यह लरल वात है। इस विषयमें मुक्ते मिलस्ट्रेटोंका जो विवरण मिला उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। फतेहपुरका मिलस्ट्रेट इस विषयमें कुछ नहीं लिखता। आजमगढ़, शाहजहांपुर और इलाहावादके मिलस्ट्रेटसे भी कोई ऐसी वात मालूम नहीं होती। अवधवासी ब्रिटिश राजमें आकर वसे या नहीं इस विषयमें मिलस्ट्रेट कुछ नहीं लिखते। कानपुरके मिलस्ट्रेटने एक सूची चनाई है। इस सूचीसे पता लगता है कि छः सालमें २३३३ आदमी अवधसे आये इनमेंसे १३५४ किसान और वाक़ी दूसरे लोग हैं। यह आदमी अपने परिवारके साथ खायी क्रपसे आकर वसे हैं। गै

यव इस वातपर विचार करना है कि किसी देशके वासी दूसरे देशमें जा वसें तो उनका देशान्तरमें चला जाना देशमें अलाचार सिद्ध करता है या नहीं ? आदमियोंकी तादाद बढ़ जाने, वीमारी फैलने, दुसिंक्ष पड़ने आदिसे भी लोग स्थान छोड़ कर दूसरी जगह जा वसा करते हैं। राजाके अत्याचारी होनेपर भी लोग दलके दल देश छोड़ कर दूसरे देशमें चले जाया करते हैं। इस विषयमें अराकानवासियोंका उल्लेख किया जा सकता है। पिछली सदीमें ब्रह्मदेशकी सरकारके अत्याचारोंसे दुःखी होकर वहाँकी प्रजा विना संकोचके ब्रिटिश राज्यमें आ वसी। इस समय विचारणीय विषय यही है कि अराकानवालोंकी तरह अयोध्यावासी भी देश छोड़ कर किसी दूसरे स्थानपर जा वसे धे

<sup>†</sup> Oude Blue Book 44,

या नहीं। जनरल आउटरामने मजिस्ट्रेटोंसे जो वर्णन संप्रह किया था वह तो इस स्थानपर न्यर्थ है—उससे यह वात सावित ही नहीं होती। 'छ: सालमें ५० लाख प्रजामेंसे २३३३ आदिम-योंका जा वसना, दूसरे स्थानपर उपनिवेश स्थापित करना नहीं कहला सकता। फिर यह जितने आदमी जाकर वसे उनकी अपेक्षा इस वातका कोई प्रमाण नहीं कि वे अत्याचारोंके कारण गये। दूसरी ओर कानपुरके अलावा और किसी मजिस्ट्रेटने आद्मियोंका आना या वसना स्वीकार नहीं किया। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि अयोध्यामें ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ जिसके. कारण प्रजाने देश छोड़ा हो। कुछ भादमी एक खान या एक राज्यसे दूसरे राज्यमें जा वसें तो इसका सबृत नहीं हो सकता कि उस राज्यमें अन्याय या अत्याचार है। अगर इसका नाम अन्याय हो तो, बोलोन नगरमें कुछ अंग्रेज़ोंको वसते देखकर नेपोलियन कह सकता था कि इंग्लैंडमें अत्याचार हो रहे हैं।

सारांश यह है कि, अवधमें इस प्रकारका कोई अन्याय या अत्याचार नहीं हुआ। इतिहासलेखकने लिखा है कि भारत-वासी अपनी अवखासे नित्य सन्तुष्ट और समवेदनाहीन होते हैं, हसी कारण अपना निवास छोड़कर वे दूसरे स्थानपर जाना अच्छा नहीं समकते। पे यह बात कुछ अंशोंमें ठीक हो सकती है पर घोर अत्याचार और विश्वके समय इसकी यथार्थताकी

<sup>\*</sup> War in Oude P. 29.

<sup>†</sup> Kaye's Administration of East India: Company .P.54

रक्षा नहीं,हो सकती। इस वातके काफी प्रमाण हैं कि विश्लव या अत्याचार होनेपर भातरवासी दलके दल खान त्याग देते हैं। निजाम राज्यकी प्रजाके दलके दल एक वार इसी तरह ब्रिटिश शासनमें जा बसे थे। इसलिए नित्यसन्तुष्ट और समवेदना-होन भारतवासी भी अत्याचारके कारण एक स्थानपर वैधे नहीं रहते।

अवध लेनेके बीस साल पहले फर्क ख़ावादके जज फ्रेडरिकने लिखा था—'मैंने अवधके कई स्थानोंमें अमण किया है। मेरी समातिमें जैसी आबादी है उसके अनुसार खेतीकी दशा वहुत अच्छी है। जो कर्म चारी सीतापुर रहते और पड़ोसके गावोंमें कभी कभी शिकारके लिये जाया करते थे वे वहांकी तमाम भूमियोंको सरसद्ध थाग कहते थे। वहांकी प्रजाके घर, मकान, जानवर, कपढ़े और गहने देखनेसे वे सव खुशहाल मालूम होते थे, विल्क हमारी ब्रिटिश प्रजाकी अपेक्षा उनकी दशा अच्छा थी। लखनऊ शहरमें, नव्यांके सिवाय, व्यापारियों और महाजनोंकी सम्पत्ति अंग्रेज़ी राजके बड़ेसे बड़े शहर (कलकत्तेको छोड़कर) से भी बढ़कर थी। श्वदि वहाँके शासक अविचारी और अत्याचारी होते तो प्रजाकी इतनी अच्छी दशा कभी हो ही नहीं सकती थी। सम्भ तो यह है कि लखनऊकी सरकार, हमारी

<sup>\*</sup> Laudlow, s, British India its Races and History Vol. I. P. 217.

ब्रिटिश सरकारकी अपेक्षा, कहीं अधिक द्यालु और समवेदना-पूर्ण थी। पुश्तेनी ज़मीनके वेचनैका किसीको हकही न था।

हर्मन मार्चेल नामक एक अंग्रेज़ लेखकने, सर हेन्री लारेंसके जीवनचिरतमें, लिखा है—"सन् १८५३ से पहले किसी पर राज्यग्राही लेखकने अवधकों कांटेदार फाड़ियोंका जंगल लिख हाला है। अब ब्रिटिश कर्मचारी अवधका कैसा वर्णन लिखते हैं यही देखना है। अबोध्याके राज्यका विसार लिखा है २५ हज़ार वर्गमील और कुल आवादी लिखी है लाख। पर तीन साल वाद यही जनसंख्या ८ लाख लिखी गई गीर सन् १८६६—७० में यह संख्या लिखों गई एक करोड़ दसलाख। अबोध्या राज्यके नाशका कारण लिखा गया सन् १८७ का ग़दर। इन्हीं बातोंसे मालूम होता है कि अंग्रेज़ लेखकोंने तिलको ताड़ और मेंसकों वकरी वना डाला। पर सच यह है कि जब अवधपर कब्ज़ों किया गया उस समय यह प्रदेश धन-न-सम्पत्तिपूर्ण था वह अंग्रेज़ी अमलदारीके अच्छेसे अच्छे इलाक़ों बढ़ कर था।" श्री

लेखकोंने अवधके राजको जैसा अत्याग्यूर्ण लिख मारा है, वास्तवमें वैसी एक भी वात न थी। नवाव विद्वान्, वुद्धिमान् और अंग्रेज़ोंका परामश्रेग्राही था। सिडहोन नामक एक इतिहासज्ञने लिखा है—"नवाव वाजिद ली शाहने पूर्वी-भाषाकी अच्छी तालीम पाई थी। नवीन औराचीन इतिहास

<sup>\*</sup> Notes on Indian Affairs Vol I. P 152.

<sup>†</sup> Merivales Life of Sir Henry Lawrence VII. P. 288

तथा स्रोहित्यमें उनकी विशेष गति थी। उन्होंने फारसी और उर्दू भाषामें कई उच कोटिके काव्यव्रन्थ लिखे थे। यह यूरोपके पुस्तकालयों में विशेष भादरके साथ रखे गये थे। एक फूँच विद्वत्मंडलीमें एक प्रसिद्ध विद्वान्ने नवावके ब्रन्थोंकी वड़े आदरके साथ आलोचला की थी।"

जनरळ 'क्लो'ने लिखा था—''अवधके पहलेके पांचों नवाव ब्रिटिश सरकारके परम मित्र थे। वे ब्रिटिश कर्मचारियोंसे सलाह लेकार हर एक काम करते थे। इनकी कार्यप्रणाली प्रशंसनीय थी। अवधके वर्तमान नवाब और उनके कर्मचारियोंसे हमारा ब्रन्डा उपकार हुआ। यह नवाबगण केवछ हमारे मित्र ही न धें विक दूसरे मित्रराज्योंको जो पत्र लिखते वे भी हमारे ब्रिटिश रेज़ीडेंटके पास मेज देते थे। किसीके साथ सरकारका युद्ध होते ही यह मोले मित्रकी तरह आकर मिलते। नैपालकी लड़ाईके समय हमें रुपयेकी बड़ी ज़करत थी, नवाबने सरकारको तीन करोड़ रुपया कर्ज़ दिया। सन् १८४२ में जव लार्ड एलनवराकी सरकार अफगानिस्तानकी लडाईमें व्यव्र थी तव वर्तमान नवावके वावाने १४ छाख और बापने ३२ छाख रुपया देकर सहायता की। नैपालकी छड़ाईके समय नवाबने हमें ३०० हाथी दिये थे। पहाड़ींपर तोपें और तस्त्र छेजानेमें हाथियोंसे हमें विशेष सहायता मिळी थी। विना हाथियोंकी मद्द्के हम अपने सामानको पहाड़ोंपर छे ही नहीं जा सकते थे।"

इतनी दूर आकर लार्ड डलहीज़ीकी दूसरोंके राज्य छैनेकी नीतिका स्पष्टीकरण होता है। आठ वर्ष राज्य करके सन् १८५६ के फरवरी मासमें लार्ड डलहीज़ी भारतसे विदा हुये। लार्ड डल-हौज़ी विदा तो हुए पर भारतमें गृहरका बीज भी बोते गये। अवतक भारतके जो प्रधान प्रधान राज्य उन्होंने अपनी राज्य नीतिसे लिये उनका संक्षेपसे विवरण दे दिया गया है।



## चौथा अध्याय

लाई डलहौजीके शासनकी अनुवृत्ति—ताल्लुकदारोंका अधःपात-्राजकरकी अवस्था—पश्चिमोत्तर प्रदेशकी जमीनका वन्दोबस्त ताल्लुकेदारी हक—जमीनकी कुर्की—बम्बईका इनामं कमीशन—दीवांनी अदालतका विचार—ज्योतिप्रसादका विचार—समाजकी आन्तरिक दशा।

ब भारतके प्राचीन राज्य, एकके वाद एक, ब्रिटिश कम्पनीके अधिकारमें चले जा रहे थे, प्राचीन में कुट्टिश राज्यकर्ता, राजा और नवाब पेंशन ला रहे थे, उसी समय हमारे ज़मींदारों और तालुकदारोंके विरुद्ध एक संग्राम उपिथत हो रहा था। जैसे राज्य प्रहण करनेसे असन्तोष फैला था वैसे ही इससे भी असन्तोष बढ़ा। डलहीज़ीके द्वारा इस संग्रामकी प्रथम घोषणा न हुई थी, बल्कि अनेक ब्रिटिश राजनीतिक्रोंकी बुद्धिका फलस्वकपही यह संग्राम था।

प्रजाको साक्षात् अपने अधीन करके राज्य करना, सव तरहके अविचार अत्याचारसे उनकी रक्षा करना, सव तरहसे ब्रिटिश शासनका फळ भोगने देना, मंगळकर व्यवस्था कही जाती है। पर इसी व्यवस्थाके कारण मारतमें प्रजासे गवर्नमेंटका साक्षात् सम्बन्ध करनेमें विशेष सम्प्रदायकी हानि होती है— नाश होता है। प्रजा और सरकारके बोचमें तालुकदार और ज़मीदार हैं।

सरकारने कामका जो तरीका शुद्ध किया था उसका उद्देश्य बड़ा भारी था इसमें सन्देह नहीं। अधिकके लामके लिए थोड़ों-की हानि पहुंचानेका सिद्धान्त उन्नत कहा जा सकता है। पर एककी उन्नति करते हुए दूसरेको अवनति और एकके अंगको पुष्ट करनेके लिये दूसरेका शरीर काटना योग्य नहीं कहा जा सकता। सबको समान भूमिपर वरावर बैडाना उदारताका काम है, पर बराबर बैठानेके लिये एकको अधिकारच्युत करना, उसे स्वत्वसे वंचित करना, निष्पाप और उदार राजनीतिका काम नहीं है। सरकार किसीके अधिकारको हानि पहुंचाये जिना भी यह काम कर सकती थी-अपने मूल उद्देश्यकी रक्षा करते हुए भी खरकार निम्न श्रेणियोंको उन्नत कर सकती थी। पर तालुकदारोंके विषयमें उत्तरपश्चिम प्रदेशकी सरकारकी कोई निहोब धारणा न थी। उनका अन्तःकरण शुद्ध था, उनके हृद्यमें समवेदनाका अंश था; पर वे नीची श्रेणीवाळोंके भछेके लिये उच्च श्रेणीवालोंके नाशके सिवाय और कोई मार्ग तलाश न कर सके।

यह संहारका कार्य दो प्रकारसे पूरा किया गया। एक ज़मीनके बन्दोबस्तसे और दूसरे कुर्कीसे। अवधके नवावका जो प्रदेश लिया गया वह और मरहटाराज्योंको जीतकर उनसे जो यसुनाका मध्यवर्ती भाग मिला वह—स्थायी बन्दोबस्तके योग्य ितमका गया। लाई विलियम वेंटि कके जमानेमें उत्तरपश्चिम प्रदेशरें यह बन्दोदस्त काममें लाया गया था। इस प्रस्तावको एक वड़ा उद्देश्य पूरा करनेके लिये रक्खा गया था। सरकारने घोपणा की थी कि-"द्रिद्ध और असहाय किसान तथा घनी ज्ञाल्लुकदार-दोनोंके अधिकारोंका निरूपण उनकी रक्षा सर-हार करेगी ।" इस राजनीतिसे वहकर और कोई नीति **उदार** नहीं कही जा सकती। पर जिन कर्मचारियोंके हाथमें बन्दोवस्त-का काम दिया गया उनके हाथसे वहे वहे अनर्थ हुए । न्यायका अनुसरण करते हुए उन्होंने अन्याय किये, न्यायके स्थानपर अन्याय हुआ। उनकी पुस्तकके पृष्ठ दो कालमोंमें विमक्त थे— एक कालम किसानोंके लिये और दूसरा ज़मींदार या तालुकदारों-के लिये था। प्रायः जुर्मीदार या तालुकदारोंका कालम खाली पड़ा रहता था, या ज़र्मीदारको भी किसानोंके स्तम्भमें लिख डालते थे। इस तरहकी अन्धाधुन्धीसे ज़र्मीदारोंकी मौकसी जमोने नाश होने छगीं । जव आद्पुरुष बावाबादम ज़मीन छोटने छो थे तब धनी कौन था ? और जिस दिन सबसे पहले गांवकी नींव पड़ी उस दिन ज़मीन किसकी थी ? अर्थात् ता-हुकदारोंका और जमींदारोंका अस्तित्व मिटने लगा। कर्मचा-

<sup>\*</sup> Letter of mr. John Throutons, Secretary to Govt. N. W. Provinces to Mr. H. M. Elliot, Secretary to Board of Revenue. April 30. 1854.

रियोंने इसी प्रकारकी नीतिका सहारा छेकर जमींदारोंका नाः करना शुद्ध किया।

पश्चिमोत्तर प्रदेशमें इसी प्रकार ज़मीनका बन्दोवस्त होने लगा । बहुतसे तालुकदार अपने पैतुक अधिकारींसे वंचित होकर खाधारण आदमी वन गये। बहुतोंकी कानूनन (Sale law जमीने नीलाम हो गई'। चन्दोवस्तके ब्रिटिश कर्मचारियोंक ब्रहार धनी और निर्धन सवपर हुआ। अनुदार भावसे राजनीतिः को अक्षुण शक्ति पैदा होती है, वह चएडीके समान चारों ओर संहार करती है, प्रतिकूळतासे पुष्ट होकर अन्तमें समूळ नाश कर डालती है। यदि कोई घटनावश अनुकूल रहकर राजशक्ति-से बच जाता तो वह इन्द्रजालका खेल समका जाता। तालुक-ःदार या ज़मींदार प्रायः मूर्खं, दुराचारी और प्रजापीड़क या तीनीं विशेषणोंसे एक साथ ही युक्त समभ्दे जाते थे। यही उनकी सम्पत्तिहरणके लिये उचित प्रमाण था। इसका एक उदाहरण भी खीजिये। मैनपुरीका राजा पश्चिमोत्तर प्रदेशमें एक बड़ा ता**छ**-कदार समझा जाता था। उसका यंश जैसा ही प्राचीन था वैसा ही सम्मानित भी था। राजभिक्तिके कारण ब्रिटिश सरकारके यहाँ भी उसका सम्मान था। उसका तालुका करीव दो सी गांवोंका था । इसका प्रवन्ध उस जमानेके शक्तिशाली ज़मींदारों-कि समान ही था। जब बन्दोबस्तका काम आया तब जो व्यव-हार औरोंके साथ हुआ था, वही यहाँ भी हुआ। कर्म-चारियोंका यह दृढ़ विश्वास था कि राजा, तालुकदार और

ज़नोंदार सभी प्रजापीड़क, दुराचारी और अन्यायो होते ही हैं। फल यह हुआ कि २०० गाँवोंमेंसे सिर्फ ५१ इनके नाम लिखे गये, याको गांवोंके बद्लेमें कुछ धन देनेका भी प्रस्ताव था।

दन्दोवस्तके कर्मचारियोंमें कमिश्नर, कमिश्नरसे अपर रेवेन्यू दोई और रेवेन्यू वोर्डके अपर छेफ्टिनेट गवर्नर रहता था। शतरंजके बोहरोंको तरह एक हो मौकेपर यह सब पृथक पृथक वर्ग अधि-कारके साथ काम करते थे। जब कमिश्नरके पास मैंनपुरीवाछे मामलेवाला जार्ज पडमनस्टोनका प्रस्ताव पहुंचा तब कमिश्नर रावटं हैमिल्टनने सुत्मतासे विचार कर इसका खंडन किया। हिमिल्टनका कहना था कि धनके बद्छेमें किसीकी ज़मीन नहीं छीनी जा सकती। राजा यदि प्रवन्ध न कर सकता तो वह पेंशन छे सकता है, पर उसके वंशवाछे किस अपराधसे वंचित किये जायं ? कोई राजा किसी जागीरदार या अधीनकी ज़र्मान देवे या उसका कब्ज़ा छोने तो उसे सरकार अयोग्य और दुए कहकर घोषणा करती है, फिर सरकार खुद ऐसा करे तो उसे क्या कहा जाय। # पर उस समय रेवेन्यू वोर्डके सभापति रावर्ट वार्ड थे, उन्हें यह मत पसंद न था, अतः पास न हुआ।

पर मामला यहीं न ठहरा। रेवेम्यू योर्डसे ऊपर लेपिटनेट गवर्नर थे। उनके सामने मामला पेश हुआ। रावर्टसन वास्तवमें प्रजाहितेपी थे, उनका काम पक्षपातहीन हुआ करता था। उन्होंने उदारनीतिका ही समर्थन किया। पर वोर्डके विरोधके

<sup>\*</sup> Despatch of court of Director, August 13, 1851.

दारण आद्या निकलनेमें देर हुई। मैंनपुरीके राजासे वन्दोवस्त. होनेसे पहले ही रावर्टसनने छुट्टी ले ली। उनकी जगह जार्ज क्रार्क विटे। क्रार्क भी पहले शासकके समान उदार थे। पर अधिक दिन वे भी न रह सके। सास्थ्यभंगके कारण वे भी छुट्टीपर गये। हनके स्थानपर टामसन नियत हुए। यह भले सभावके थे पर हनमें अपने मतको सबसे बड़ा माननेका बड़ा दोप था। यह नवीन संस्कारोंके भक्त थे, इसिलये नवीन दलको संस्कृत नीति-का ही पालन करते थे। आसनपर बैठते ही उन्होंने देखा कि मैंनपुरीका मामला विचाराधीन है। उन्होंने भी फैसला किया। उनका भी वही फैसला था जो समिति कर चुकी थी। मैंनपुरी राजकी ज़मीन तीन चौथाई ले ली गई। एक बड़े भारी तालुक हारको साधारण आदमी बना दिया गया।

वोरहर्सन नामक एक ब्रिटिश कर्मचारी सन् १८४४ में आगरे फे रेबेन्यू मेम्बर थे। ताल्कुकदारी बन्दोबस्तके विषयमें उन्होंने एक छोटी पुस्तक छिखो थी। ख़ास आदमियों में बांटनेके छिये यह पुस्तक छपी थी। वोरहर्सनकी पुस्तकमें मैंनपुरीके तालु-कदारकी ज़मीनके सिवाय एक ज़मीनका और भी विवरण दिया गया है। ज़मीनकी मालकिन पूनीकी रानी थी। जब यह प्रदेश अंग्रेज़ी शासनमें छिया गया तब रानीका अधिकार ज़मीनपर स्वीकार कर छिया गया; पर वादमें उसकी ज़मीनका अनु-

<sup>\*</sup> Ludlow's Thoughts on the Policy of the Crown towards India P. 227.

सन्धान किया गया। जांचसे सिद्ध हुआ कि रानोकी सारी सम्पत्ति उसकी अपनी ही है। पर जब रानी पूर्ण युवती हुई और उसने अपनी ज़मीनका स्वट्य लिया तब बन्दोबस्त करके कोर्ट आफ वार्डने उसपर भी अपना कब्ज़ा कर लिया।

बन्दोवस्त प्रणाली जैसे ज़र्मीदारोंका नाश कर रही थी वैसे ही विक्रोका कानून भी उन्हें पैरींतले रींद रहा था। जिस साल अकाल पड़ता उस साल लोग दुर्मिश्रसे मरते और ज़मीन-का लगान न दे सकनेके कारण ज़मीन नीलाम हो जाती। तालु-कदार और ज़र्मोदार समयपर रुपया न दे सकनेके कारण सर्वस्वहीन हो बेठते थे। रावर्टलन्ने सन् १८४२ की १५ अप्रेल-को लिला था कि — "मुझै पूरा शक है कि तालुक़दारी बन्दोबस्त, .जमीनकी कुर्की और नीलाम घोड़े दिनमें उच्चश्रेणीके सव चिन्हों-का नाशं कर देंगे। इन सब कानूनोंको चलाकर सरकारने द्याके मार्गमें कांटे वो दिये।" केवल राबर्टसन ही नहीं, जितने उदार राजनीतिके पोषक थे वे सब इस नीतिके ख़िलाफ थे। मार्टिन गविन्तने नीलामसम्बन्धी कानुनके विषयमें लिखा है-"मारतवासियांसे राजकर वसुछ करनेकी जो प्रणाछी हमने चलाई है उसमें अनेक दोष हैं। कर देनेके अयोग्य आदमीके साथ इम जो कठोरताका न्यवहार करते हैं वह सबसे वड़ा दोष है। इस कानूनके अनुसार उसकी ज़मीन नीळाम होती है और

<sup>\*</sup> Ludlow's Thoughts on the Policy on. P, 230.

<sup>†</sup> Return on Revenue Survey, India 1853, P. 125.

वंशपरम्परासे चलो थाई जमोनसे वह हाथ घो वैठता है। उत्तर भारतके जमींदार इस कानूनसे बहुत घुणा करते हैं। मैं जब राजकर विभागमें था तब मैंने कभी इस कानूनका प्रयोग नहीं किया। भारतीय जमींदारोंकी तरह मैंने भी उस कानूनकी अवज्ञा की क्षा" उच्च हृदयवाले अंग्रेजोंने ऐसे जालिम कानूनसे घुणा दिखाई थी। जमीनसम्बन्धो ऐसे कानून बनाकर सरकारने भारतको आश्चर्य, भय और क्षोभमें डाल दिया। इन कानूनोंकी कठोरताके कारण पश्चिमोत्तर प्रदेशके तालुकदारोंमें एकके बाद एकका नाश होने लगा। ए

सभी दूरदर्शी व्यक्ति इस वातको मानते हैं कि इन कानूनोंके कारण एक वड़ा राजनीतिक अनर्थ हुआ। उदार राजनीति जिन पश्चिमोत्तर प्रदेशवालोंको अपना मित्र बना सकती थी, उसके खानपर संकुचित नीतिने सबको शत्रु बना डाला। दूरदर्शियोंको इस नीतिका विषमय फल स्पष्ट दिखाई दे गया था। शोध्र ही इस बीजसे वृक्ष फूटनेवाला था वे, समक्त गये थे कि यह संहारिणी नीति एक बड़े ग़दरको पैदा करेगी। डाइरेक्टर-समाके अन्यतम सम्य दुकरने लिखा था—"किसानोंके साथ ऊँचे दर्जके ताहलुकदारोंका सम्यन्य तोड़ना मेरे विचारसे किसानोंकी दशा सुधारनेका सबसे अच्छा मार्ग नहीं है। इम एक सर्वोच्च श्रेणीवाले पुरुषोंको तोड़ चुके हैं, पर उनके दिलसे स्मृति और

<sup>\*</sup> Gubbin's The Mutinies in Oude P. 439.

<sup>†</sup> Ludlow's Thoughts on the Policy P. 247,

अनुभूतिको नहीं मिटा सके। वे और उनकी सन्ताने यह अवश्य समभ्रेंगी कि उनका पूर्व गौरव नष्ट हो गया । वे इस समय चुप है, क्योंकि राज्याधिकारियोंकी इच्छाके अधीन होना भारत-वासियोंका स्वाभाविक धर्म है। पर यदि पश्चिमी सीमापर हमारा कोई शत्रू आ खड़ा हो या दुर्माग्यसे ग़द्र हो, तो हम जरूर देखेंगे कि, जमींदार और ताड़ुकदार हमारे खिलाफ हो जायंगे और उनको माननेवाली प्रजा भी उनके साथ होगी 🕬 इसके पचीस साल बाद एक दूरदर्शी राजकर्मचारीने, राबर्ट-सनसे राजनीतिकी शिक्षा पाकर बसंकुचित भावसे ( १८५६ में ) जमीनको नीलामीके कानून और कुर्कीको अमानुषी बताया था। उसने स्पष्ट छिखा था कि 'प्रजाके साथ ताल्खुकदारोंके सम्बन्धको मैं नहीं मिटा सकता।' उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा था कि, दुर्भाग्यसे यदि कमी भारतमें राजविष्छव हुआ तो सशक्त ताल्छकदार भीर उनके अञ्चगत पुरुष हमारे शत्रु होंगे। मेरे परामर्शपर कभी ध्यान नहीं दिया गया, मुझे केवल वहमी और काल्पनिक समझा जाता था, केवल राजनीतिक विभागमें काम करनेके कारण मुझे राजकर विभागसे विलक्षुल अनिभन्न और तर्कमें निष्ठ कहा जाता था।

"वदायूं विभागकी समग्र निम्नश्रेणोकी प्रजा दळवंद्ध हो चुकी थी। अराजकता और ग़दरके बादळ उठ चुके थे। जिन तालुकदारोंकी जमीनें सरकार नीळाम कर देती था, वे नीळाममें

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War, Vol I. P. 106.

करीद्वेवाळेको जानसे मार कर फिर कन्जा कर छेथे थे। जा सरकार एक बार सकतो कर चुकी है, जिस सरकारको कार्य-प्रणाकीने एक बार सकतो सर्वस्वहोन कर हाला उस सरकारको फिर शक्तिशालो बनानेके लिये देश तैयार नहीं हो सकना। मेरा एका विचार है कि यदि इसका सुवार न किया गया और प्राचीत वंशोंको फिरसे प्रतिष्ठित न किया गया, तो बड़ो मारो सेना भी हमारी रक्षा नहीं कर सकतो। मैंने इस बातको बड़ो अच्छो तरह सपझा है कि जो प्रामोण लोग सिपाहियोंसे घृणा करते हैं, यदि बड़ा भारी असन्ताब हनमें न होता तो वे सिपा-हियोंके साथ सरकारके विकस कमी कड़े न होते। कारत्सोंके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं, घमरहाका भी प्रश्न हतना प्रबल्ध न था। जो जमीन इनको जानसे प्यारो थी उससे बेदकल करने के कारण ही इनको उस्तेवना हुई का

कर्नेळ स्ळोमनने ज्ञान काळविनको एक समय छिला था कि—"भारतके ताळूकशारोंके प्रति सज्जनता दिखानेका जो मौका रावर्ट मार्टिन वार्टको मिळा उसमें उन्होंने इनका सम्मान नष्ट किया और टामसनने इनका अनुकरण करनेमें कमी न की। इनके द्वष्टान्तोंका कितनोंने अनुकरण किया। हिन्दुस्तानमें भूमिकी सम्पत्ति ही आदमीके मानका कारण है अधिकारियोंने जमीनों-

Indian Rebellion, P. P. 12-17.

परसे बड़े बड़े जमोदारोंके अधिकार छे छिये। सब जमींदारोंको अत्याचारी और कलंकी समझना उनका स्वमाव हो गया था।

अंग्रेज़ी राज्यका यह गुण था कि राजा, तालुकदार और जमींदारको ने पहलेसे ही अन्यायी, कुठा, न्यभिनारी और फरेबी समझ लिया करते थे। सूक्ष्म विचार करनेवाले राजनीतिशोंकी कठोर समालोचनाकी भी सदा उपेक्षा की जाती थी। जब यह घारा भारतमें चल रहो थी तब एक और श्रेणीके खत्वें छोने जाने लगे। जिन्होंने प्राचीन राजावोंकी सेवा की थी, राज्यों-का काम किया था, या किसी समय राज्यको विपत्तिसे वदाया था, उनको इनामोंमें जमीनें और जागोरं दी गई' थीं। मारतमें यह प्रधा बहुत प्राचीनकामले चलो भाती थी। लाखराज चंश-परम्परासे इस तरहकी जमोनके मालिक थे। उनकी भूमिका इतिहास बड़ी वंड़ी घटनागांसे भरा था, उन सबका वर्णन करनेके लिये एक पृथक् पुस्तककी आवश्यकता है। इन जमीनोंमेंसे कोई क़ान्नसे बरी थी, कोई माफीमें थी, कोई एक पीढ़ो या एक पुरुषके लिये ही थी। जिस समय अंग्रेज़ोंने बंगाल, विहार भीर उड़ीसाकी दीवानी हाथमें छी तव-इस तरहकी ज़मीनें छोगींके पास वहुतायतसे थीं। पश्चिमोत्तर प्रदेशमें भी इस प्रकारकी अनेक ळाखराज भूमियाँ थीं । वंशपरम्परासे वे जमीनका खत्व भोगते थे। समयुक्ते फैरसे इन जमीनोंका बन्दोबस्त होने लगा। लाजरा-जकी अपनो जुमानोंके कागृजात पेश करनेको आका हुई पर जमी-

<sup>\*</sup> Sleemans Oude Vol II.P. 413.

नोंका कन्जा वहुत पुराना होनेपर भी कागजात न थे या जो थे वे बहुत पुराने हो खुके थे, कीड़ोंने उनमें अपना घर कर लिया था। इस आझाके कारण बड़ी घवराहट हुई। जकरी कागजात नष्ट हो खुके थे, माफीके जमींदारोंको बड़ी फिकर पड़ी। यह फिकर अधिक दिन न करनी पड़ी क्योंकि ऐसी जमीनोंपर जसो की संहारकनीतिने शीघ्र अपना विकराल क्य प्रगट किया। जिन्होंने जबईस्ती जमीन द्वा रक्ली थी उनको भी यह दण्डं भोगना पड़ा, जो सैकड़ों घरसोंसे जमीनके मालिक चले आरहे थे उन्हें भी यह दण्ड भोगना पड़ा, जिनके कागजात नष्ट हो गये थे उनपर भी: यह वज्र गिरा।

वंगाल, विद्वार और उड़ीसामें हाहाकार मचा। वंगाली सदा से राजभक्त, भीक और संकुचित चित्तके रहे हैं। चुपचाप आंद्ध बहाकर उन्होंने यह दंड सहा, संहारकारी आज्ञाके सामने चुप-चाप सिर झुकाया। वे चुपचाप पहलेकी याद भूलकर राजासे रंक वन गये। पर पश्चिमोत्तर प्रदेश वीरताको जन्मभूमि थी, षंगालियोंकी तरह घरमें आंस्च बहाकर वे अपमान सहना नहीं जानते थे। सरकारमें यह विचार होने लगा कि इस वीर प्रदेशके साथ इस नीतिको काममें लाया जाय या नहीं। अखवारमें आन्दोलन होने लगा, बहस हुई। सबको यह निश्चय हो गया कि यदि इस वीरप्रदेशके साथ सरकार इस तरहका वर्ताव करेगी तो फिर केवल फीजोंके द्वारा ही अंग्रेजी शासनकी रक्षा होगी और किसी तरह नहीं। कई समासदोंकी सम्मित थी कि पश्चिमोत्तर देश आगरा और अवधमें यह कानून न चलाया जाय है पर सरकारकी सर्वसंहारिणी नीतिकी धारा इस कल्पनिक अयसे भी न क्की। नयी राजनीतिसे इसे सहायता मिली दावा-नलकी तरह सरकारकी यह नीति और भी बढ़ चली। अवकोई भी उससे न बचा, कोई इस राजनीतिके जालसे न छूटा, लोगोंने मुगल जमानेमें जिस जमीनका सत्व मोगा, मरहटोंके समयमें जिसकी रक्षा की, उसे अंग्रज़ी सरकारके शासनमें छोड़ना पड़ा। पश्चिमोत्तर देशमें कानूनका अस्त चला।

संयुक्तप्रदेश आगरा और अवधमें जमोनका बन्दोबस्न शुक हुआ। इस बन्दोबस्तका उद्देश्य समानता थी। वन्दोबस्तके कर्म-वारी चाहते तो नाजायज किसीको बेदखळ न करते पर यह उनकी इच्छा ही न थी। सबको समान बना देनेका दावा करके वे कामपर छगे थे। राबर्टसनने इस नीतिके सम्बन्धमें लिखा था— ''जो जमोनें रजिस्द्री नहीं हुई थीं उन सबको बिना किसी जांचके कर्मचारियोंने छीन लिया। फर्य खाबाद जिलेमें तो सर-कारकी सन्धि और आजाका भी कुछ असर न हुआ। वारन-हेस्टिंग्स जैसे आदमी जो नीति चला गये थे, उसकी भी इस विपयमें उपेक्षा की गई। ''क सरकारकी इस मनमानी नीतिने जो जहरीला फल पदा किया उसे सब बुद्धिमान मानते हैं। बंगाल, विहार, उड़ीसा और संयुक्तप्रदेशके जो लाखों आदमी बड़ी २ जागीरें

<sup>\*</sup> Minute of Mr. Robertson, August 13. 1851, Kaye's Sepoy War Vol. I. P. 173

भोग रहे थे, जो राजाओंकी तरह रहते थे वे सरकारक एस अन्यायसे मिलारी वन गये। वाइज्ञ नामक एक अंचे दर्जके अंग्रेज्ने लिखा था—"चरगांव जिलेके सब निवासी, सहासे चली आई जमीनके खामित्वसे वंचित किये गये और इससे आन्त-रिक ग़दर हुआ।" 🗱 सरकारकी इच्छा यह नहीं थी 🖙 वह अजामेंसे बहुतोंको अपना शत्रु बना छे,परन्तु उसने जो कुछ किया वह ऐसी थाग थी कि जो सिवाय ख़नके और किसी तरह बुम्ह ही नहीं सकती थी। जो परिवार सी या हो सी वरसोंसे जमीनके मालिक चले आरहे हैं, उनसे जमोनके कागजात मांगे गये। वे कागज न दिखा सके, उनके कागज नष्ट हो गये या खो गये या जिसने जमोन दी उसने कागज दिया ही नहीं; ऐसी दशामें भी जमीनें छीन ली गई बाहे उनका कब्जा दो सी वरसका हो या सी वरसका। वन्दोवस्तके इन कर्मचारियोंमें सभी निर्दय न थे, कोई कोई बहुत हो भले और सहद्य भी थे, पर दुर्भाग्य से ऐसींकी संख्या नहींके बरावर थी। अधिक कर्मवारी भूमिहरणकें पक्षपाती ही थे।

बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें नये वन्दोवस्तके कारण सामाजिक और राजनीतिक दशा बिलकुल बिगड़ गई थी। उधर वस्वई इलाकेमें भी इसी तरहकी इनामकमीशन बेठी। उधर राजाओं और वादशाहोंने जो जमीने माफीमें दं। थीं उन्हें

<sup>\*</sup> Second Report on Colonisation and Settlement (India) 1858, P.P. 44. 60,

"इनामी जमीन" कहते थे। इस तरहको हजारों जमोने और लांबों मालिक थे। सन् १८१६ में पेशवाका राज्य लेकर सरकारने जमीनका चन्दोवस्तं शुक्ष किया । यह बन्दीवस्तका कायदा ऐसा कठोर और दूषित था कि इसने किसीको बाकी न छोड़ा। जो राजा थे वे रंक हो गये और जो जमींदार थे वे किलान हो गये। सालके बाद साल बीतने लगे, कानूनके बाद कानून बनने छगे। अन्तमें १८५२ में एक कानून चना जिसके अनुंसार फौजी अंग्रेजोंको जमीनके वन्दोबस्तका अधिकार मिला । न इन्हें कानून ही मालूम था और न दीवानीका काम। जिन छोगोंके पास जमीनें थीं वे कुछमर्यादा और सम्मानमें बड़े थे, कई पीढ़ियोंसे वे इज़तकी नजरसे देखे जाते थे । उनके बुजुर्गों से यही बातें चळो आती थों कि तळवार बजाकर उन्होंने जमोर्ने लीं हैं। महाराष्ट्र देशमें ऐसे जागीरदारोंकी संख्या बहुत थो । वे द्ळील और कागजकी अपेक्षा अपना कब्जा ही सबसे अधिक मानते थे। वे कागुज़ोंकी कुछ क़ोमत भी नहीं समध्ते थें। यदि उन्हें लिखी सनद भी मिली तो उन्होंने उसकी हिफाजत न की, क्योंकि वे तो तळवारको मानते थे । उनकी यह धारणा थी कि जबतक हाथमें तलवार रहेगी तवतक हमारी जयीन कोई नहीं छे सकता। पर इनामकमीशनकी ताकतको कोई न रोक सका—सन आश्चर्यसे देखते छगे । जिनके पास कागज न धे उन सबकी जमीनें छे छी गई'। ''जो तकहीरके शिकार वनकर कचहरीमें हाजिर होते थे, अत्याचारोंसे जिनके

खुँह सूख गये थे, जो काममें असमर्थ थे, भीख मांगनेमें लजाते थे, दिरद्रतासे निम्नश्रेणीके समाजमें आ गये थे, उनके हृद्यकी वेदना और मनके दुःखका ठिकाना न था का वन्दोवस्तके कर्मचारी जवर्दस्ती मकानमें घुस जाते, ताले तोड़ते, सामान देखते, और तो क्या, ज़नानेमें जानेसे भी न हिचकते थे, अत्याचारकी उन्होंने हृद कर दी। एक इलाकेमें पैतीस हजार जमीनोंमेंसे केवल दो सी लिखे कागज पेश हुए थे ए।

जमीनके बन्दोबस्तकी मार्मिकतासे वंबई प्रान्त भी असन्तुष्ट हो गया। एक वहें अंग्रेजने लिखा था—"दक्षिण महाराष्ट्रके लोग इनामकमीशनसे वेतरह तंग हो गये। ये लोग सरकारसे इतने घए हो गये हैं कि सरकारके विरोधमें जब जो वात होती है उसीमें सहायता करते हैं का" दक्षिणके एक भ्रमणकारी लाडलो नामक अंग्रेज़ने भी इसका विषम फल होना वताया था। वम्बईकी तरह मद्रासमें भी यह कमीशन बैठी और मद्रास इलाक़ा भी इसी तरह विरुद्ध हो गया। नार्टन नामक एक अंग्रेज़ने मद्रासके बहुतसे उदाहरण संग्रह किये थे, उनमेंसे दो यहाँ दिये जाते हैं। दो देशी सेनाके स्वेदारोंने सेनाकी रंगत

<sup>\*</sup> Memorial of G. B. Seton-Karr, Kaye's Sepoy War Vol I, P. 177.

<sup>†</sup> Sepoy War Vol I. P. 177.

<sup>‡</sup> Ludlow's Thoughts On Policy, V. P. 273,

<sup>¶</sup> Ludlow's Thoughts on Policy V. P. 273.

वद्छती देखंकरं बड़े अफसरोंको सूचना दो और सहायता की.। इसके उपलक्ष्यमें त्रिचनापली उनको इनाममें दो गई। जब इनामकमीशन बैठी तब एककी सन्तानको यह अधिकार रहा और दूसरेकी विधवा स्त्रीको। विधवाके वाद जमीन वापिस ले ली गई, बेटा देखता रह गया। ऐसी अवस्थामें अपने पिताकी स्वामिसेवाको वह यदि पाप समके तो क्या आश्चर्य है #?

एक ओर इस तरहके बन्दोबस्तके कारण लोग असन्तुष्ट थे और दूसरी ओर दीवानी अदालतें भी उनके लिये काल हो गई थीं। दीवानी अदालत भी ऐसोंको जमीनके अधिकारसे खारिज करतो थी। जमीनके बन्दोबस्तमें जो कुछ कर दिया गया वह अटल अवल हो जाता था। हर साल सैंकड़ों ज़मीनें नीलाम होने लगीं। जमींदार लोग असहाय और दिख् होने लगे।

इस कलुषित नीतिके विषयमें हम लाई डलहीज़ीको दीष नहीं दे सकते। डलहीज़ीके दिमाग़से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। डलहीज़ीसे पहले ही सरकारकी यह नीति थी। उसे ही लाई डलहीज़ीने भी चलने दिया। जब पंजाब लिया गया तब पंजाबमें भी जमीनका बन्दोबस्त शुक्त हुआ और वहाँके सर्दार लोग और प्रान्तोंकी तरह जमींदारीसे खारिज किये गये। रहा सहा पंजाबका सद्भाव भी चला गया। अवध लेनेके वाद वहाँ भी ऐसा ही हुआ। जब एक राजा दूसरे राजाकी जमीन लेता

<sup>\*</sup> Norton's Topics for Indian Statesman P. 169.

<sup>†</sup> Kaye's Sepoy War Vol I. P. 179 note.

था तव यह चात न होती था, उसके भाई वेटों हो अपना वनाकर उनके सब अधिकार ज्योंके त्यों रक्खे जाते थे, नीचेसे लेकर अपरतकके सब ओहदे उन्हें मिलते थे। पर सरकारके अधिकारमें न उनके स्वत्व ही खीकार किये जाते और न उन्हें ओहदे ही मिलते। इससे जमीनके अधिकार छेनेकी सरकारकी नीतिकी बुराई दिखाई देती है। ब्रिटिश राज्यके जितने अच्छे ओहदे हैं वे सब अंग्रेज़ोंके लिये हो सुरक्षित समम्बं जाते हैं। पेसी दशामें भारतवासियोंके छिये सिवाय दिखताके और कुछ वाकी नहीं बचता। वे ब्रिटिश सरकारके काममें नियुक्त नहीं हो सकते और जमीनका सहारा उनका निकल गया, ऐसी दशामें रोम रोमसे वे पुरानी बातोंको याद करते हैं। सरकारकी कडोर नीतिने इसी प्रकारके सैकड़ों इजारों आद्मियोंको अपना शकु वना हाला । इस तरहकी जागीरें खानेवाले राजवंशियोंके अतिरिक्त पुरोहित, पंडित और सैनिक भी थे। सरकारने सबकी जमीनें छीन छीं। इस प्रकार धीरे धीरे साधारण प्रजामें सरकारके विरुद्ध कोधकी आग खुलगने लगी।

इनामकमीशनकी बहुतसी गळितयाँ बड़ी मोटी मोटो थीं। उदाहरण रूपमें एक यहाँ दी जाती है। ज्योतिप्रसाद नामक एक धनी और बुद्धिमान् ठेकेदारने अफगानिस्तान और गवाळियरकी छड़ाईके समय अंग्रेज़ी फीजको रसद पहुंचाई थी। छड़ाईके अन्तमें ज्योतिप्रसादका एक छाख रुपया सरकारके नामें निकळा। यह रुपया उसे न मिळा। जब पंजाबकी छड़ाई शुरू हुई तब फिर सामानके लिये ज्योतिश्रसादको बुलायां गया। पहले तो उसने इनकार किया, पर जब सरकारने पहलेका, सब रुंपया देनेके अतिरिक्त एक पदवी देनेका भी चचन दिया तब फिर काम लिया । पंजाबकी लड़ाई हो चुकी । ज्योतिप्रसादको न रुपया मिला न पदवी। इधर कड़ाईके साथ उसका हिसाब देखा गया और हर भी दिखाया गया । कमसरिएटके एक मुलाजिमने ज्योतिप्रसादके विरुद्ध घोखा और गवन आदिका मामला दायर किया। गवर्नमेंट उसके विरुद्ध हो गई, मेज़र रास्ते नामक एक फौजो जांचके लिए नियत हुआ । रास्तेने अच्छी तरह हिसाव जांचकर ज्योतिप्रसादको निरपराधाः बताया। इस समामें तीन मेम्बर थे, दो तो राम्सेके पक्षमें थे पर एकने सम्मति दी कि मामला गवर्नर जनरलकी सभामें पेश होना चाहिये। इस मामछेसे पहछे राजा नन्दकुमारका जैसा. नारंक की वरस पहले हुआ था वैसा ही इसका हुआ । जिसने सहायता की। फौजोंको छड़ाईमें रसद दी, उसे ही अपराधी बनाया गया । उपकार करना ही पाप हुआ । अदालतमें ज्योतिप्रसादपर मुकदमा चला। हरकर ज्योतिप्रसाद भागकर कलकत्ते गया। वार्रदके द्वारा कलकत्तेचे गिरपतार करके उसे आगरे लाये। भागरेमें मुकदमा हुआ। लांग नामक एक वैरिस्टर ज्योतिप्रसादकी ओरसे पैरवी करने लगा । वारह दिनतक कर्ज देनेवालेने कर्जदारके सामने अपने आपको निष्पाप सिद्ध किया। अन्तर्मे वह निर्दोष सिद्ध हुआ। राजा नन्दकुमारनेः

भी इसी तरह सरकारकी मदद की थी पर उसने फांसीपर लटकप्तर ही सहायताका बदला पाया था।\*

राजनीतिक अवस्थाके साथ साथ सारतकी सामाजिक अवस्था भी बदल चली थी। ब्राह्मणधर्मकी प्रधानताके कारण भारतवासी जैसे शान्त शिष्ट और विद्या शिक्षामें रत थे, समयके फैरसे, सर-कारके प्रादुर्भावके साथ साथ वह सब बदलने लगा। जो संस्कार और गुण हिन्दुओंके रक्तमांसतकमें मिल चुके थे वे सब सरकार-के प्रतापसे काफूर होने लगे; अंग्रेज़ी शिक्षा, अंग्रेज़ी अभ्यास, अंग्रेज़ी सस्यताकी लहर चली। इस प्रकार समाजमें भी एक प्रका-रका विप्लव उपस्थित हो गया।

पर इस परिवर्त्तनसे सरकारके विरोधका कोई सम्बन्ध न धा। जो छोग नई हवामें बदछ चछे थे उनकी परवा न करके प्राचीन हिन्दू अपनी प्राचीनताको ज्योंकी लों बनाये हुए थे। हां एक बातने अवश्य सबके हृद्योंपर प्रभाव किया था। जाति पांति और छुआछूतका मसला हिन्दुओंका प्रधान धर्म धा भीर इसपर आधात लगनेके कारण सब नाराज़ थे। जाति और धर्म-श्रष्ट होनेसे हर तरहके धर्मसे हीन, परलोकसे हीन, ईश्वरमक्तिसे हीन, देश और समाजसे हीन हाना पड़ता था इसलिये जातीय धर्म-का बड़ा महत्व था। सबके चित्तोंमें आशंका बनी रहती थो, कि अंग्रेज़ भारतके जातीय मसलेको समभते थे, इसलिए वे धार्मिक और जातीय बातोंमें कभी दखल न देते थे। पर इतनी होशियारी-

<sup>\*</sup> British India its Races and History Vol II, P. 182.

पर भी समय समयपर, ऐसे काम हो जाते थे कि जिनके कारण साधारण प्रजा चौंककर सरकारकी और देखती थी।

. जेळख़ानेके केंद्री प्रत्यक्ष सरकारसे सम्बद्ध होते हैं। उनके खाने पीने और जीवननिर्वाहका सम्बन्ध सरकारसे होता है। पहले जेलख़ानेमें कैदियोंको नकद दाम मिला करते थे। अपनी मर्जिके अनुसार कैदी चीजें छेते, बनाते और खाते थे। पर ब्रिटिश शासनके प्रारम्भसे ही यह नियम बद्छा। प्रारम्भमें एक एक जाति-के कैदियोंका एक एक दल बनाया गया, इस दलके कुछ आद्मी भोजन बनाते और वाकी खाते थे। फिर भोजन बनानेवाछे नीची जातिके लोग नियत किये गये। इससे सब विरक्त हो उठे। सबका विश्वास हो गया कि हमारी जाति और धर्मका नाश कर कम्पनी हमें ईसाई बनावेगी। जेळोंके अळावा बस्तियों और गांवीं तकमें यह खयाछ फैछ गया। यह परिवर्तन देखकर लोग आश्चर्य और घृणासे इतज्ञान हो गये, सरकार और अंग्रेज़ जाति धर्मनाश करनेके कारण बहुत जल्द नाश होगी, यह विचार भी सर्वसाधारणमें फैछ गया।

यह आशंका और क्रोध केवल जिन्दू जातिमें ही पैदा हुआ। क्योंकि छुआछूतका विचार हिन्दुओंके अलावा और किसीमें भी न था। इस विषयमें मुसलमानोंकी कोई सहानुभूति नहीं देखी गई। पर साथ हो एक दूसरा कारण था जिससे मुसलमानोंके हृद्योंपर भी ठेस लगी। उन्होंने देखा कि उनकी चिरमान्य फारसी भाषा उठ गई और मौलवियोंका सम्मान अंग्रेज़ मास्टरों-

के सामने कम हो गया। जो आचार, रीति और भाषा सौ वर-ससे भी अधिकसे देशमें पूर्ण प्रतापसे चल रही थी वह अनिवार्य कारणोंसे संकुचित और मृतप्राय हो गई। अंग्रेज़ी भाषा, अंग्रेज़ी शिक्षा और अंग्रेज़ी व्यवहारपद्धतिने मुसलमानोंको सशंक कर दिया। इस प्रकार मुसलमान भी क्रोध और घृणासे अंग्रेज़ी सरकारके विरुद्ध हो गये॥।

लाई डलहीज़ी जब प्रैदानमें आये उससे कुछ वरस पहलेसे ही जेलकानोंमें रसोइयोंकी प्रथा चली थी। इस परिवर्त्तनसे मालूम हुआ कि देशमें विष्लव हो जायगा इसिलये गवर्नमेंटने शीघ्रही अपनी नीति वदली। पर सालके बाद साल वीतते गये, कानूनों और रीतियोंके पाद नये कानून और नयी रीतियाँ चलायी गई, फिर सरकार पहलेकी तरह ही हो गई। इससे अनेक जेलोंके के केदी विरोधी हो गये। शाहाबाद, सारन, विहार और पटनामें चड़े लोमहर्षण कांड हुए, अन्तमें बनारसमें आकर इसकी शान्ति हुई।

जिस तरह रसोइगोंके वदलनेपर अशान्ति मची उसी तरह लोटे बदलनेपर भी घूम मची। लोटा हिन्दू सुसलमानोंकी सब आवश्यकतायं पूरी करनेका प्रश्नान साधन है। पर साथ ही उम्र आदमीके हाथमें लोटा हथियारका भी काम दे सकता है। इसलिये कई जेलोंमें कैदियोंको लोटेके बदले मिहीके वधने दिये गये। उसोई बनानेके लिये नीची जातिके आदमी नियत करनेसे

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War, Vol. I. P. 197 note.

जो गड़वड़ मची थी वही गड़वड़ मिट्टीके वथने देनेसे भी मची।
सवने एक क्षणमें समझ छिया कि हमारे धर्म और जातिका
नाश करनेके छिये यह अंग्रेज़ोंने नया जाल रचा है। कैदी शान्त
न रह सके, भारतको सर्वसाधारण प्रजा भी अशान्त हो उठी।
आरेमें ऐसी अशान्ति मची कि जेलस्को गोली चलानेका हुक्म
देना पड़ा। मुजफफरपुरमें भी यही हुआ, वहाँके मजिस्द्रेटने लिखा
कि कैदियोंसे सहानुभूति रखनेवालोंने एकाएक उठकर अशान्ति
मचा दी। नगर और देहातोंके आदमो इकट्ठे हो गये। इन्होंने
साफ कहा कि जबतक कैदियोंको लोटे न मिलेंगे तबतक हम
पीले न लीटेंगे। उसी समय जेलख़ाना टूट गया और कैदियोंने
खजाना लूटा। अधिकारी ऐसे धवरा गये थे कि उन्होंने केदियोंको लोटे दे दिये।

पकापक किसी परिवर्त्तनसे लोगोंके वित्त कैसे अशान्त हो जाते हैं, यह इस लोटेको घटनासे ही पता लग सकता है। सदा सन्तोषी मारतवासी मी धर्म और जातिके नाशके डरसे जंगलकी आगकी तरह धधक उठते हैं। भारतका इतिहास इसी बातका साक्षी है।



## पांचवां अध्याय

**\*\*\*\*\*\*** 

ब्रिटिश कम्पनीकी सेना—उसकी उत्पत्ति और उन्नति— उसके सन्तोषका कारण---मारतीय त्रप्रफसरोंकी त्र्यवनति---बिलोड्में सौनिकोंका ऋसन्तोष—भारतीय श्रीर ब्रिटिश सेना— सिन्धु श्रीर पंजाब हरण—लार्ड डलहोजी श्रीर सर चार्ल्स नैपियर—डलहौजी शासनका सिंहावलोकन—उनके उत्तराधिकारी । 🎇 🎎 भींदार सम्प्रदाय और समाजका भीतरी धार्मिक 👸 ज 🐉 शासन जैसे एक ओर अपनी पहली अवस्थासे गिर क्री कि कि वा या वैसे ही अंग्रेज़ी शासनके कारण भारतमें ं एक नया सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था । राजशक्तिको सवल वनाये रखनेके लिये इसकी वृद्धि की गई थी, चारों श्रोर शान्ति वनाये रखनेके लिये न्यारे न्यारे स्थानींपर भिन्न भिन्न दलींमें इसका संगठन किया गया था । ब्रिटिश राजनीतिक शुक्से सोचने लगे थे कि हिन्दुस्तान हमने तलवारके जोरसे लिया है, प्रसित्ये तलवारसे ही इसकी रक्षा होगी । जवतक तलवार हमारे हाथमें मज़बूत रहेगी, तवतक किसी वातका ड्र नहीं। तलवारका महत्व समक्तकर सरकारने सेनाओंकी वृद्धि की, करीब तीन छाख सेना हो गई।

पर इस तीन लाख सेनामें गोरी फौजें बहुत ही कम थीं। इ'क्लेंडकी आबादी ही हिन्दुस्तानके सामने नहींके बराबर है। कहा जाता है कि इंग्लैंडको सेना और भारतके करसे भारत रिक्षत नहीं रह सकता। इसिलिये यहाँकी सेनाओंको अंग्रेज़ी ढंगसे रणशिक्षा दी गई, सिपाही अंग्रेज़ी ढंगपर रक्खे गये, उन्हें अंग्रेज़ो हथियार दिये गये। भारतको छोटीसी फौजने राबर्ट क्राइनको विजयी वनाया था, वही फौज बढ़कर विशाल समुद्र वन गई। यह बड़ी भारी सेना दवदवेके साथ अंग्रेज़ो राज्यकी सहायक बनी, भीतरी शान्ति हुई और बाहरी शत्रुओंको डर लगा। भारतवासियोंने अपने बेटों और भाइयोंको फौजी बनाकर बीरताका परिचय दिया।

सिपाही लोग जैसे संग्राम कुशलता और खामिमक्तिके लिये प्रसिद्ध ये वैसानी उनमें असामान्य तेज भी था । सबने प्रसन्नताके साथ सदा इनकी प्रशंसा की है। एक अंग्रेज़ सज्जनने भारतीय सेनाके विषयमें गवर्नर जनरलको लिखा था— "भारतीय सेनिक अपनी जान रहते तक हमारे प्रति विश्वासी रहेंगे, इसमें सन्देह नहीं। इन सेनिकों और इनके पूर्वपुरुषोंने हमें एक वड़ा भारी सामाज्य अधिकार दे दिया। वे घोर अन्यकारके समय—उस समय जब हमारा राज्य अन्त हुआ चाहता था—हमारे साथ डटे रहे। हमारे लिये उन्होंने इससे भी अधिक कठोर काम किये हैं। हमारी आज्ञासे उन्होंने, अपने देश, अपनी जाति और अपने राजाके विरुद्ध संग्राम किया।" \*

<sup>\*</sup>Why is the native Army Disaffected—An address to H. E. the Governor General of India, by an old Indian, P. 2.

अंग्रेज़ी सेनाओं के लाय भारतीय सेनाओं का मुक़ाविला नहीं किया जा सकता। अनेक कारणों से दोनों में बड़ा मेद है। एक आदमी अपनी जाति, देश, धर्म और व्यापारकी तरकों के लिये सैनिक है, दूसरा अपनी जाति, देश, धर्म और व्यापारके विरुद्ध आज्ञाका पालन करता है। एककी प्रभुभिक रुपयेपर है, शिक्षापर है, और दूसरेको सामिमिक साभाविक है। इतना मेद होते हुए भी भारतीय सेना ब्रिटिश राजकी आज्ञा-कारिणी है।

तरह तरहके शरीरतोड परिधमसे भी सिपाही अपने कत्त्व्यसे सुंह नहीं मोड़ते । विना जवान हिलाये सिपाही आज्ञाका पालन और मालिकका हितसाधन करता है । किसी वस्तुका अभाव और कोई अनिच्छा इसे अपने कर्त्तव्यसे हटा नहीं सकती । दूसरे देश और दूसरे धर्मके माननेवालोंकी आज्ञामें रहकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सिपाही अपने कर्त्तव्यका पालन करता है। वह वित्तकी पूर्ण सरलताके साथ विदेशीका विश्वास करता और उसके हुक्मको बजाता है। किसी तरह उसकी साधनामें कमी नहीं याती, किसी तरह उसका उत्साह कम नहीं होता। कड़ी भूखमें भी, जो कुछ मिल गया वह खाकर आगे घावा करता है, अंग्रेज़ी सेना जहां आगे चढ़नेसे हिचकी वहां भी भारतीय सेना आगे बढ़ी और अपनी विजयपताका जा खड़ी की। पवित्र इतिहासके हर एक पृष्टमें भारतीय सेनाका विश्वास और वीरता सदा जाज्वल्यमान

रहेगी। सेनाका महत्वः, एकाग्रता, कर्साव्य-बुद्धि और खार्धस्याग इतिहासमें सदा अमर रहेगा। हिमालयकी ऊंचीसे ऊंची चोटीसे भी ऊंचा इसका गौरव है, समुद्रकी गम्भीरतासे भी इसको गम्भीरता अधिक है।

जव दक्षिणमें फरासीसी और अंग्रेज़ोंमें युद्ध हुआ तव अंग्रे-ज़ॉकी जीतका कारण भारतीय सेना थी। भारतका दक्षिणी हिस्सा ही सेनाकी उत्पत्ति और विस्तृतिका मादि स्थान है। घोड़ो होनेपर भी इस सेनाने कम्पनीके अधिकारींको बनाये रखनेके लिये बड़ा मयानक आक्रमण किया। धीरे धीरे सिद्ध हो गया कि रणनिपुणतामें भारतीय सेना, बहादुरसे बहादुर युरोपकी सेनासे, किसी वातमें कम नहीं। अंग्रेज़ अफसरों द्वारा शिक्षित और अंद्रोज़ी रणशिक्षा पायी हुई तैलगू , राजपूत सेनायें रणविजयिनी हो गई'। मदूराकी फरासीसी सेनापर इन सेनाओंने कैसा भयानक आक्रमण किया था, आर्काटमें कैसी वीरता दिखाई थी, कड़ालूकी लड़ाईमें कैसे संगीनोंके वारसे लथपथ हो गये थे, ऐतिहासिक बड़ी प्रसन्नतासे इनका वर्णन करते हैं। सब तरहकी ताकत, सब तरहकी जिम्मेवारी, सब प्रकारका इनाम उस जमानेमें अंग्रेज़ सेनापतियोंके हाथ थे। र णनिपुण भारतीय सैनिक भी उसके हिस्सेदार थे। अंग्रेज सेनापतियोंने रणशिक्षित हिन्दुस्तानी अफसरोंके हाथमें सेनाको वढ़ानेका काम देरे हुए कभी संकोच नहीं किया। भारतीय सेनापतियोंने घोड़ेपर चढ़े हुए अपनी सेनाओंको वरावर

आगे वढ़ाया है। साहस, पराक्रम, कौशलमें कोई भारतीय सेना-पति किसी अंग्रेज़ सेनापतिसे कम नहीं रहा। टोपी पहने हुए भारतीय गोलंदाज सदा विजयी रहे।

जब बहुतसे अंग्रज़ोंके कालकोठरीमें मरनेकी ख़बर मद्राख पहुंची, तब एक नवयुवक अपने माग्यका सितारा क्षंचा करनेके लिये मद्राससे कलकत्तेके लिए रवाना हुआ। उस समय गंगाके किनारे अंग्रेज़ी फीज न थी। पर मद्रासमें १४ कम्पनी अंग्रेज़ी सेनाकी थीं। एक कम्पनीमें एक हज़ार सिपाही थे। इन सेनाओंको जहाजपर बैठाकर क्षाइव मद्रा-ससे कलकत्ते गया। कलकत्तेपर सहजमें ही कब्जा हो गया। इसी समयसे क्षाइवने बंगालमें ही सैनिक वनाने ग्रुक किये। उसकी द्वृह प्रतिज्ञा और रणनिपुणताके कारण बंगालकी सेना मजबूत हो चली। इन बंगाली सेनाओंने मद्रासी सेनाओंके साथ पलासीकी लड़ाईमें बरावर कंग्रेसे कंग्रा मिड़ाकर संग्राम किया। आठ साल बाद एक हजार वंगाली सेनाके स्थानपर नी इज्ञार हो गई।

जिन्होंने सुशिक्षित और सुन्यविष्यत सेनायें देखी हैं उनमेंसे कोई भी इन वंगाली सैनिकोंको वीरतामें कम नहीं कह सकता। अंग्रेज़ी तरीकेपर शिक्षित और अंग्रेज़ी ढंगसे परिचालित होकर यह सेनायें अंग्रेज़ी सेनाका मुक़ाबिला करती थीं। अंग्रेज़ जाति सेनाकी ओरसे कभी उदासीन नहीं हुई। जिन वातों और कार-णोंसे इनका धार्मिक विरोध:हो सकता था, वे कभी प्रचलित न की जातीं। सिपाही अपनी अवस्थासे सन्तुष्ठ थे और सन्तोपके साथ रणक्षेत्रोंमें ब्रिटिश जातिके लिये संग्राम करते। अपनी जाति और धर्मके अनुसार वे पृथक् पथक् रहते, पृथक् पृथक् मोजन बनाते और खाते। उनके कंटी पहनने, तिलक लगाने और माला पहननेसे किसीको किसी तरहकी शंका न थी। अंग्र ज़ोंका जैसा व्यवहार उनके साथ था उससे उनके दिलमें यह आशंका कभी पैदा ही नहीं हुई कि ये लोग कभी हमारे धर्ममें हस्तक्षेप करेंगे। इसीलिये वे सब आज्ञाओंका पालन करते और सरकारके प्रति विश्वास रखते थे।

सिपाहियोंमें नमकहरामो कभी न थी। जिसका नमक उन्होंने जाया वे उसके प्रति कभी अकृतज्ञ न होते थे। जो उन्हें खाने पहननेको देता उसके विरोधमें वे कभी छड़े न होते। कृतज्ञता, खामिभक्ति और खामीके प्रति विश्वास सदा उनमें अटळ था। पर यदि उन्हें यह माळूम होता कि:उनका माळिक उनके प्रति विद्रोह कर रहा है तो वे दु:ख और क्षोभसे मर्माहत होते, इस मर्मवेदनाको वे शीघ्र न भूळते, उनके हृदयमें उसका प्रवळ थाधात हो जाता था।

सन् १८६४ में बंगाली सेनाको बने सात साल बीत चुके थे। इस समय सिपाहियोंमें असन्तोष दिखाई दिया पर भारतीय सेनासे इस असन्तोषको उत्पत्ति न हुई, इसकी जन्ममूमि गोरी सेनायें ही थीं। मीरजाफरसे ब्रिटिश सेनाके लिये जो रुपया आता था उसमें देर हुई, इसलिये सिपाहियोंमें असन्तोष

फैला, जब रुपया आया तब यह सोचकर उनमें असन्तोप फैला क्ति यह रुपया हमें न मिलेगा। उनका यह असन्तोष अकारण न था। क्योंकि गोरी फौजोंके साथ वरावर उन्होंने काम किया था, इसलिये इतामके मौक्रोपर गोरी फीजोंके बरावर ही वे इनाम भी चाहते थे। पर गोरों और कालोंमें इस विषयमें भेद किया गवा । विना कारण इस भेदभावसे भारतीय सिपाही असन्तुष्ट हुए और उनका यह असन्तोष शीव्रही दूर भी न हुआ। जो आग उनके हृद्योंमें जली थी वह सहजमें शान्त न हुई। खाळ पूरा होनेसे पहले ही एक दल सेनाने अंग्रेज़ अफंसरींको घेर लिया और द्रहताके साथ कहा कि वे कम्पनीका काम कभी न करेंगे। पर कडोर शाखन, कडोर विचारप्रणालीका वज्र इनपर भी गिराया गया। २४ सिवाहियोंको गिरफतार करके उनपर चिद्रोहका सुकदमा चळाया गया। फौजी अदाळतने इनको तोपसे उडानेकी सजा दी।

इस वातको हुए लगभग एक सदी बीत गयी। चौवीस लिपाही अपने लाथियोंके लामने मारे गये। वड़ी वड़ी संप्राम-भूमियोंमें लिपाहियोंने वड़ी वड़ी लोमहर्षण घटनायें देखी थीं, पर इस घटनाके लामने उन्हें कोई वात भयंकर नहीं मालूम हुई। यह हश्य जितना हो मयानक था उतना ही गंभीर, क्षोम और मनो-नेदमा पैदा फरनेवाला था। भारतीय और गोरी सेना एक स्थान-पर इक्तहो हुई। तोपें भरी गई, इंडित चौवीसों सिपाही लाये

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War, Vol. I. 206 note.

गये। वंगाली सेनाके सेनापित मनरो इस मयानक घटनाके संचालक पने। उनकी आज्ञासे सबसे पहले चार सिपाही बांधे गये। वाई भोपणमूर्त्ति गोलंदाज इस अन्तिम कामके लिये खड़े हुए। मनरोक्ती आज्ञा होते ही तोपें चलों और चारों सिपाही मारे गये।

इस अयानक द्रश्य और भयानक कार्यसे हिन्दुस्तानी लिपाहियोंके जमकते हुए मुर्लोपर हर्नाई उड़ने छगो। नीचा लिर
किये हुए सवकी आंखोंसे दो दो खार बूंद आंस् टपक पड़े। जिस
अंग्रेज़ी फौजके अधिक इनाम मिछनेपर उनमें असन्तोष था उसी
गीरी फौजके सामने गीरे अफसरकी आझासे अपने चार सैनिकोंकी दुईशा देखकर मार्मिक दुःखसे सिपाही अन्नेतसे हो गये।
एहछे खारके बाद दूसरे चार खिपाही छाये गये। इस तरह चीबीसों सैनिक मारे गये, खड़े खड़े सबने बज्रकी आंखोंसे इस हश्य
को देखा। अंग्रेज़ जातिका रोव कायम रखनेके छिये यह मयंकर
नाटक रचा गया था, पर इसका अन्त यहीं न हुआ। पटनेमें
छः सिपाहियोंका इसी प्रकार विचार हुआ और इसी तरह उन्हें
भी सजा मिछी। सब लिपाहियोंने गम्भीर मनोवेदनाके साथ
यह दृश्य भी देखा।

यह कठोर दंड न्यर्थ नहीं गया। सिपाहियोंने कम्पनीके प्रतापके सामने सिर झुकाया। अबसे कोई कुछ न बोळता। अब-से वे यह समझ गये कि कम्पनीका काम अपने घरका काम नहीं है, कम्पनीके विरोधसे उनके प्राणतक लिये जा सकते हैं। इस

परिणामने कुछ कल्याणकी भी आशाकी सूचना दी। क्लाइवके जमा नेमें जब गोरी फीजें असन्तुष्ट हो गई थीं, तव हिन्दुस्तानी फीजों-ने उनका साथ न दिया। हिन्दुस्तानी फीजोंके बलपर क्लाइवने गोरी सेनाको द्वा दिया। यदि इस समय मारतीय सिपाही गोरे अफसरोंका कहा न मानते तो सरकारको बड़ी असुविधा होती। पर सिपाहियोंने फिर आज्ञापालनमें देर न की। सिपा-हियोंके इस अटल विश्वास और स्वामिमक्तिकों क्लाइव अच्छी तरह जानता था। इन्हीं खिपाहियोंपर विश्वास करके झाइवने अपने सहायक स्मिध और पहेचरको गोरी फौजोंका असन्तोष बूर करनेको लिखा था । सेनापतिकी आज्ञा मिळते ही भारतीय 'सिपाहियोंने अंग्रेज़ अफसरोंपर भी बंदूकों तान हीं, यह देखकर ह्याइनकी जानमें जान थाई 🛊 । उसने समक्त लिया कि विपत्ति टल गई, समक्त लिया कि यदि गोरी कीज भी विद्रोही हो जाय तव भी चिन्ता नहीं।

वंगाली सिपाही केवल योद्धापदके कारण ही सम्मानित न धे बिक उच्च श्रेणीके ब्राह्मण और श्लेत्रय होनेके कारण समाजमें उनका सम्मान था। वे कुल मर्यादासे गौरवान्वित और धार्मिक शासनके रक्षक थे। दक्षिण देशकी सेना भी इसी तरह उच्च जाति और उच्च धर्मकी उपासक थी। इनके नियम और व्यवहार-प्रणालीकी और अभीतक किसीने दृष्टि न डाली थी। पर

<sup>\*</sup> Browne's History of Bengal Army. Vol. I. P. 689, Sepoy War. Vol I, P. 210

थाखिर सैनिकविमागके कर्मचारी सेनामें एकके वाद एक नियम प्रचलित करने लगे। सबसे पहले दक्षिणो सेनामें अंग्रेज़ी ढंगसे हजामत बनानेकी रीति प्रचलित की गई। इसके बाद कानोंमें बाली पहनने और तिलक लगानेका रिवाज इटाया गया॥। इसके बाद जनको पगड़ीके स्थानपर अंग्रेज़ी ढंगकी टोपी दी गई।

सिपाही न तो तत्त्वज्ञानी होते हैं और न कार्य-कारणकी खोज किया करते हैं। उनके हृदयमें कीतृहल और सन्देह रहा करते हैं। इस कौतूहल और सन्देहके कारण बहुत बार वे न्याय मार्शसे हटकर अत्याय-मार्शकी और चले जाते हैं । नयी टोपीके व्यवहारकी आज्ञा मिलते ही उन्हें अपनी जाति और धर्मके नाशका भय हुआ। अंग्रेज़ी टोपी देखकर उन्होंने सोचा कि इस बार सरकारने उनं सबको ईसाई बनानेका निश्चय कर िलया है। इसके वाद एक और संदेहने उन्हें पागळ बना दिया। जनके दिलमें वैठ गया कि यह सब टोपियाँ गाय 'और सुअरके चमड़ेसे बनाई गयी हैं, इसिंखये हिन्दू और मुसलमान दोनोंके छूनेक़े योग्य नहीं। : दाढ़ी मुंडाना, बाली उतारना, तिलक न लगाना आदि बातोंने पहले ही शंका पैदा कर रक्खी थी। हिन्दू सिपाही जैसे तिलक न लगानेसे असन्तुष्ट ये वैसे ही मुसलमान दाढी कटानेसे नाराज थे। इस प्रकार दोनों प्रकारके सिपाही कस्पनीके राजको अनिष्ठकारी मानने छगे। सन् १८०६ में

<sup>†</sup> Standing order of Madras Army. Pera 10 Sec. II. Sepoy War Vol. I. P. 213.

वे परस्पर अपने धर्म और जातिकी रक्षा करनेके लिये वातचीत करने लगे। अप्रैल और मईमें लिपाहियोंको अवकाश था। इन महीनोंमें अंग्रेज़ अफलर कभी हो सेनाको देखते और परेट कराते थे। इसलिये लिपाही निकम्मे रहकर आमोद प्रमोदमें समय विताते या ब्राह्मण लाधुओंले तरह तरहकी वातें खुनते थे, ऐसे समयमें वे टोपी पहनने न पहननेका ब्रान्दोलन करते थे। ब्राह्मणों और लाधुओंसे धर्मनाशकी वात खुनकर उनकी धवराहटका कुछ ठिकाना न रहता, इसलिये ऐसे अवकाशके समयोंमें ही इस तरहका ब्रान्दोलन उनमें जोरसे वढ़ जाता।

कम्पनीसरकारके सम्बन्धमें सिपाहियोंको अनेक प्रकारकी आपित्तयां थीं। वे जब सरकारके लिये अपनी जान देते हैं तब उन्हें स्वेदारसे उपरके ओहदे क्यों नहीं दिये जाते ? वे अपनी विश्वस्तता और दक्षताके कारण उच्चपदके योग्य थे, पर उन्हें उच्चपद नहीं मिलते थे। सिपाही जिस समय अपने कामपर लगे होते उस समय अप्रेज़ अफसरकी नज़र पड़ते ही चन्दूक उठाकर सलामी देनी पड़ती, पर एक गोरा सिपाही हिन्दुस्तानी अफसरको कभी सलाम नहीं करता, वह चुपचाप अफसरके सामनेसे चला जाता। यह बात अप्रेज़ अफसरोंके विषयमें ही थी। परेटके समय अप्रेज़ अफसर गलतीसे अशुद्ध वाक्य बोलते अशुद्ध आज्ञा देते और उसकादोष सिपाहियोंके सिर महते। जो सिपाही नौकरी करते करते अफसर वने, या बृढ़े हो गये, उनकी हर एक वातकी गोरे सिपाही नकल करके चिढ़ाते। सिपाही

साफ ही कहा करते थे कि उनके मरहटा और निजाम अफसर इनसे यहुत अछे थे। ब्रिटिश कम्पनी इन सिपाहियोंको कार्यवंश ऐसे स्थानों और देशोंमें छे जाती जिसका उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होता। ऐसे स्थानों पर अगर वे मर गये तो उनकी समाधि धर्मके अनुसार कौन करेगा, यह चिन्ता भी सिपाहियोंको छगी रहती थी। अपने बालबचोंकी फिकरका तो कुछ फहना ही नहीं। भारतीय राजा लोग जय किसी देशको जीतते तब पहले एजें के घीर सिपाहियोंको जमीने इनाममें देते थे, पर कम्पनी सेवल पीठ ही ठोक देती थी। बहुत पार अफसर लोग सिपाहियोंका खुरी तरहसे अपमान कर देते थे। यह कहा जाता है कि सेनापित आर्थर नेलजलीने अपने घायल सिपाहियोंको निर्दयनता से साथ गोली मार देने का हुक्म दिया था।

सिपाहियों की इस तरहकी शिकायतें यहुत कुछ काल्पनिक होनेपर भी सचाईके आधारपर थीं, विरक्त और असन्तुष्ट होने-पर भी सिपाही अपने कामको वाकायदा करते जाते थे, उनके असन्तोषका कोई छक्षण प्रगट नहीं होता था। अन्तमें तिलक हटाने और गोल टोपी पहननेकी वातसे वे चुप न रह सके। उन्होंने सोचा कि अब जाति और धर्मके नाश होनेका सूत्रपात हुआ। उनका विचार हुआ कि कम्पनी सरकार अब उनको अपनी जाति और अपने धर्ममें मिलाना चाहती है, इससे परलोक्सें घोर कुम्मीपाक नरक मोगनेका विचार उनके मिलाप्कोंमें घूमने लगा। कहां वे सोच रहे थे कि धर्म और सन्चाईके साथ अपना

जीवन पूरा करके वे परलोकमें स्वर्ग भोगेंगे और कहां इधर धर्मनाशके कारण मौतके बाद नरकका द्वार उन्हें अपने लिये खुळा दिखायी दिया । सन्तोष और प्रसन्नताके स्थानपर असन्तोष और दुःख उनपर प्रवल हो गया । उन्होंने समक्त . लिया कि अव अपना सर्वस्व देकर भी धर्मकी रक्षाका समय आ गया। इसलिये वे शान्त न रहे, वे अपनी जानतक देकर जाति और धर्मकी रक्षाके लिये तैयार हो गये। 'गाय और सुअरके चमड़ेकी टोपियाँ बनी हैं, इस विचारसे हिन्दू और मुसलमान दोनों अपने अपने धर्मको वचानेके लिये मिलकर उठ खड़े हुए। इस सिपाहियोंके उत्थानके नेता दूरदर्शी न थे। मैसोरके जिस मुस-लमान राजाके राज्यका नाश हुआ था—वह हैद्रसली विलीड़के किलेमें कम्पनीसे पेंशन पा रहा था। उसके पास धन और राज्यके भृत्य थे, वे चैनसे बैंडे हुए राज्यके जमानेकी पिछली चातें याद किया करते थे। सिपाहियोंमें धर्मरक्षाका भाव जाग रहा था, हैदरअलीके खान्दानवालोंने उसे सहायता दी।

पर यह काम सहज न था। सिपाही, अंग्रेज़ अफसरोंकी मातहतीमें थे। इस समय (१८५६) बहुतसे पुराने अफसरोंने आराम करनेके लिये छुट्टियां ली थीं—बहुतोंने पेंशन ली थी। इनके खानपर नये अफसर नियत हुए थे। इनके साथ सिपािहियोंकी विशेष घनिष्ठता न थी। बहुत बार तो यह अपने सिपािहियोंको न पहचान पाते थे। परेटके समय वे सिपाहियोंको नये आगनतुकोंकी तरह देखते थे। ऐसे समयमें काम हुआ।

मई महीनेके पहले सप्ताहमें जनरल अन्तू अपना काम समाप्त करके सेंटजार्ज किलेमें आराम कर रहे थे, तब उन्हें विलोड़े की सेनाके असन्तोषका समाचार मिला। एक सैनिक-टल प्रगटकपसे विद्रोही हो गया था। जनरलने मद्रासके सेना-पति क्रोडकसे मुलाकात करके उन्हें विलोड़े रवाना किया। क्रोडकने विलोड़े आकर जो कुछ देखा वह जनरलके कहनेके अनुसार सत्य था। इस विषयमें विचार और धीरताके साथ जो कुछ होना चाहिए था वही हुआ। जो सेना विद्रोही हो गई थी उसे मद्रास मेजा गया और उसके खानपर दूसरी सेना रक्खी गई। फीजी अदालत इस विषयके विचारके लिये वेटी। हो प्रधान षड्यन्त्रकारियोंको वेतोंकी सजा दी गई, पर इससे वीमारीकी छूत न गई, समग्र सेनामें विद्रेषमाव जाग उठा।

इस बीमारीका इस अवसरपर अधिक इलाज न हुआ, किसी प्रकारकी सतकताका अवलम्बन न किया गया। विलोड़े को शान्त समक्रकर बैसे ही रहने दिया गया। पर भीतर ही भीतर विद्वेषकी आग सुलग रही थी। सिपाही लोगोंके मु'हसे सुनते थे कि 'हमारा धर्म नाश हो रहा है, यह सुन सुन कर वे सरकारके विरुद्ध उत्तेजित हो रहे थे। विलोड़े की ब्रिटिश सेनाकी रक्षाका कोई खायी प्रवन्ध न हुआ। इधर पदच्युत राज-वंश धीरे धीरे सिपाहियोंके हृद्यमें हेषमावकी आग सुलगा रहा था। गोल टोपी दिखाकर लोग कहते थे कि वस अव सिपाही शीप्र ही ईसाई धर्म ग्रहण करेंगे। किलेक भीतर बाहर सब कहीं

इस प्रकारका आन्दोलन होने लगा। गोल टोपीने हिन्दू मुसल-मान सिपाहियोंको क्रोधित कर दिया।

यह सब आन्दोलंन और घटना विलोड़ के अंग्रेज़ अफसरोंकों ज्ञात हुई। इसे रोक्षनेका उन्होंने कुछ भी यत्न न किया। अफसर इन बातोंसे इतना परे थे कि एक सिपाहीने अपने अफस्सरे यह सब बातें कहों तो अफसरने उसे पागल समझकर लोहेकी सांकलसे वैधवा दिया। सारी सेनाको न्यर्थ बदनाम करनेके अपराधमें उस सिपाहीको सजा देनेका प्रवन्ध हुआ। पर शीघ्र ही वह समय आगया जब उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई। अन्तमें १० जुलाई (१८५६) को विद्रोह प्रगट हुआ। इससे पहले दिन सैनिक किलेके भीतर गये थे और वहां अंग्रेम्जोंके विरोधमें सभी बातें खुले तौरपर होने लगीं।

इस समय विलोड़ेमें चार दल यूरोपीय सेना थी। रातमें एक इम गोरी सेनापर इमला करके उसे पराजित कर देना अधिक कठिन न था। आधीरातको काम शुक्त हुआ। जो सिपाही पहरेपर थे उन्हें विद्रोहियोंने गोलीसे मार डाला, जिसने वाधा दी उसे भी गोलीसे मारा। अस्पतालमें जितने गोरे थे वे सब बुरी तरहसे मारे गये। आधीरातको एकाएक विप्रव उठ खड़ा हुआ। रातको वंदूकोंकी आवाजोंसे अफसर लोग चींक चींककर सोतेसे उठ बैठे। कई वाहर निकले, पर बहुतसे मारे गये। कुछ किसी तरहसे बचकर गोरी सेनामें चले गये और जो गोलियोंसे

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol. I. P. 228. note.

वचे थे, उन्हें किसी तरह सञ्चित करके मुकाविला करने लगे। पर रणमत्त सिपाहियोंकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगीं। इसलिये इनके आक्रमणसे अपनी रक्षा करना यूरोपीय सिपाहियोंके लिये सुसाध्य न हुआ। इसमें केवल सिपाही ही न थे, बल्कि पुलि-सके कर्मचारी भी सिपाहियोंको उमार रहे थे। पदच्युत सुल्ता-नकी बोरसे इन्हें खाना मिछने छगा और हर समय उत्साह-व्यंजक वार्ते कही जाने छगीं। टीयू सुल्तानके तीसरे बेटेने घटना-खलपर उपिखत होकर सिपाहियोंको उत्साहित किया। अपने हाथसे वह सिपाहियोंको पान खिलाने लगा, फिर मुसलमान-वंशके राज्यकी मविष्यवाणी की गयी। जिस समय खूनके प्यासे सिपाही चारों ओर गोरोंकी इत्या कर रहे थे, जब चारों ओर "दीन दीन" शब्दकी पुकार मच रही थी, जव किलेके चारों ओर खून वह रहा था तब छुल्तानके विश्वस्त कर्मचारीने किले-पर सुल्तानी भंडा खड़ा कर दिया, अपना पैतृक भंडा हवामें लहराता देखकर फिर सुस्तानके जीमें जी आया। उन्होंने सोचा कि अब हमारा माग्य वद्छा । भारतीय सिपाहियोंसे गीरे हार गये। छुल्तानके आद्मियोंने छूट शुद्ध की, सिपाही भी छूटने लगे। धोड़ी देरमें लूटके सामानसे सांजत होकर सिपाही और सुल्तानके यादमी किलेसे वाहर निकले। किलेमें जो अंग्रेज़ स्त्रियां थों वे मौतसे वचीं पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, . उन्हें बहुत शीघ्र मुसलमान बनाकर निकाह पढ़ानेकी आशाएँ की जाने लंगीं ।#

<sup>े</sup> इसमें १८ गोरे चंफसर चीर टर गोरे मारे गये थे। चायलींकी संख्या चिक थी।

जव किलेके भीतर यह शोचनीय कांड हो रहा था, जव अंधेरेमें अंग्रेज़ अपने प्राण खो रहे थे, तब भी अंग्रेज़ अपने उद्योगसे चुप न थे, निरुत्साह न हुए थे, अंग्रेज़ सेनाका अफ-सर मेजर कोट्स नामक पुरुष किलेके वाहरके भागमें नियुक्त था। किलेके भीतर गोलियां चलने और शोरगुल होनेसे उसने समझ लिया कि विपत्ति आ गई। थोड़ा भी आतंक देखकर शीघ्र आर्काटकी छावनीकी और भागा। आर्काटमें कर्नल गिल-म्पसकी अधीनतामें एफ दल गोरा सेना थी। शामको सात वजे मेजर कोट्सने आर्काट पहुंचकर समाचार दिया। समाचार सुनते ही, पन्द्रह मिनिटके मीतर गिलम्पस अपनी सेना लेकर चिलोड़ेकी ओर रवाना हुआ। तोपें भी रवाना कर ही गई, एक भारतीय सेनाका रिसाला था, विगुल वजतेही वह भी तैयार होकर चल पड़ा। जरा भी गड़वड़ हो जाती तो वड़ी विपत्ति-का सामना करना पड़ता। इसिळिये थोड़ी सेना पीछे छोड़ कर गिलम्पस शीघ्र आगे वहाँ।

विलोड़ेके किलेके पास पहुंचकर गिलम्पस भीतर घुसनेकी तरकीय सीचने लगा। किवाड़ भीतरसे वंद और विद्रोही सेना द्वारा रक्षित थे इसलिये बिना तोपकी सहायताके जानेका रास्ता नहीं मिल सकता था। तोपें पीछे आरही थीं। किलेके भीतर भी अंग्रेज़ थे। यदि किसी तरह भीतर घुसा जाय तो विजय सहज हो सकती है;इस विवारसे गिलम्पसने अकेले ही भीतर घुसनेका निश्चय किया। किलेकी दीवारें ऊ'ची थीं, चढ़नेका कोई मार्ग न

था। अंग्रेज़ोंने ऊपरसे रस्सा छटका दिया। इस रस्सेके सहारे गिछम्पस चढ़कर अपने अंग्रेज़ भाइयोंसे मिछा। गिछम्पसने सव अंग्रेज़ोंको तैयार करके आप सेनापतिका पद ग्रहण किया, दुश्मनोंपर आक्रमण करनेके छिये सवअंग्रेज़ तैयार हो गये। इतनी देरमें वाहर तीपें आ गई। सुदक्ष रिसालेके हमछे और तीपोंकी मारसे कुछ घंटोंमें हो गिछम्पसकी विजय हुई। बहुतसे मारे गये और बहुतसे जान चचाकर भाग गये। अब टीपू सुल्तानके बेटोंकी नींद खुछी। वे अपनी बादशाहत वापिस आई हुई समझ कर सो गये थे। वे सब केंद्र किये गये। फौजी अदालतमें विचार हुआ। टीपूके छड़कोंने माफी मांगी। उन्हें माफ किया गया।

भारतमें यह सबसे पहला सिपाहीविद्रोह था। सरकारने इस घटनासे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की। अचानक आधीरातंको इस तरहके हमलेकी बात सुनकर सब अंग्रेज़ सावधान हो गये जिन आज्ञाओंके कारण सिपाहियोंको कुछ आपित्त थी उन सबके रद करनेका इरादा किया गया। पर जो आग सिपाहियोंके भीतर जल चुकी थी वह इस तरह एकाएक शान्त न हुई। टोपी जलाई जा सकती थी, कंटी माला तिलक धारण किया जा सकता था,दाढ़ी रखाई जा सकती थी,पर वास्तविक शान्ति इससे कहीं दूर थी। जिस उत्तेजनाके कारण सिपाहियोंने अ'ग्रेज़ोंके विरुद्ध तलवार उठाई थी वह उत्तेजना शीध शान्त होनेवाली न

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol I. P. 235 note...

थी। विलोड़ेका किला फिर अंग्रेज़ोंके हाथ चला गया था पर दो एक खानोंपर फिर भी सिपाहियोंमें उत्तेजना फैल ही रहो थी। मैसोर, कर्नाटकके अतिरिक्त और भी अनेक खानोंके सिपाही असन्तुष्ट हो रहे थे। हैदरावादके सिपाही ऐसे वेचेन हो रहे थे कि वहां भी विष्ठतकी आशंका की जा रही थी। पर निजाम और उनके योग्य मंत्री मीरवालमके असीम उद्योगसे सिपाही शान्त रहे। इस समय इन्होंने सच्चे मित्रका काम किया। जव सिपाहियोंमें गुप्त परामर्श हो रहे थे, अंग्रेज़ोंसे सिपाहियोंको घुणा हो रही थी, अंग्रेज़ों सत्ता उलाड़ फॅकनेके लिये सिपाही आतुर हो उटे थे, उस समय निजाम और उनके मंत्रीका अंग्रेज़ोंके पक्षमें बना रहना कम प्रशंसाकी बात नहीं है। निजामकी अंग्रेज़ोंके पक्षमें देखकर उनके विरुद्ध भी लोगोंने पड्यन्त खड़ा करनेका विद्यार किया #।

इस आशंका और भयके समयमें दो एक नियमोंके कारण सिपाहियोंमें और भी अशान्ति फैल गई। कर्नल मैन्ट्रेसरने सेनापित चनकर दो एक ऐसे नियम प्रचलित किये जिससे घुणाका भाव अधिक बढ़ गया। कर्नलने बाजारमें बाजा न बजानेका नियम प्रचलित किया, इससे सिपाहियोंने विचार किया कि हमारी ज्याह-शादीके मौकेपर भी बाजेकी मनाही हो गई। हैदराबादके हर बाजार, रास्ते मुहल्लेमें यही चर्चा होने लगी। पुराने सिपाहियोंके अफसरोंने कक्षानसे, इस कायदेको,

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol I, P. 236 note.

रद करनेके लिये बड़े बाग्रहसे कहा। पर सेनापतिने इसपर कुछ भी ध्यान न दिया। अन्तमें जब विलोड़ेकी घटना घटी तब सेनापतिकी आंकें खुलीं और उन्होंने इसके मर्मको समझा। पर इससे भी सिपाही सन्तुष्ट न हुए, वे ऐसे उत्तेजित हो गये थे कि कवायदके समय अपनी अपनी टोपी उतारकर फेंकनेमें भी उन्होंने किसी तरहका संकोच न किया। चारों ओर विष्ठ-चकी मूर्त्ति दीजने लगी। अन्तमें बड़े प्रयत्न और संकटोंके वाद हैदराबादकी इस विष्ठवसे रक्षा हुई। इस विद्रोही सेनाको अन्य सेनाओंकी रक्षामें मल्लोपहम भेजा गया।

शान्तिका राज्य इससे भी प्रतिष्ठित न हुआ। मैसोर राज्यके अन्तर्गत नन्दीहुर्गके सिपाहियोंके असन्तोषका समाचार मिला। इस किलेपर अधिक सेना न थी, पर किला पहाड़पर बना होनेके कारण बड़ा मजबूत था। बैंगलोर यहासे एक दिनका रास्ता था, युद्धोन्मत मैनिक बैंगलोरसे इस किलेमें आकर टिक सकते थे। अक्तूबर महीनेमें इस किलेके सैनिक अंग्रेज़ोंके विरुद्ध उठ खड़े हुए। हिन्दू और मुसलमान सिपाही एक उद्दे-श्यको पूर्तिके लिये मेल करके खड़े हुए।

सिपाहियोंने मिळकर पहळेसे हो सलाहें कर लीं। उन्होंने अपने अफसरोंको मारनेका दिन नियत कर लिया। इस घटनाके लिये १८ अक्तूबरका दिन नियत हुआ। अपने अपने वाल-चर्चोंको किछेसे वाहर भेजकर सिपाही अपने प्रतिज्ञापालनके लिये तैयार होने लगे। १८ अक्तूबरकी रातको सिपाही अपने

अंग्रेज़ अफसरोंको कत्छ करते, पर सौमान्यसे यह न्यर्थ खून भी न वहा । उसी दिन शामके आठ वजे एक अंग्रेज़ घोड़ेपर दौड़ता हुआ वहां आया और उसने सेनापितसे आनेवाळी विपित्तके विषयमें कहा । अंग्रेज़ सेनापितसे यह वातें कह ही रहा था कि उसी समय एक बूढ़ा हिन्दू फीजी अफसर सेनापितसे आकर विद्रोहकी वातें कहने छगा । सेनापितने देखा कि वात ठीक है और देर करनेका अवसर नहीं । उसी समय वेंगळोरकी फीजमें यह समाचार भेजा गया । सब अंग्रेज़ अफसर इकट्टे होकर अपनी रहाके योग्य मजबूत स्थानमें छड़ाईके छिये तैयार होकर रास्ता देखने छगे । पर रातमें कोई हमछा न हुआ, शान्तिसे सवेरा हुआ । शामको तीसरे पहर सेनापित डेविसकी मातहतीमें धेंग-छोरसे सेना आ पहुंची ।

नन्दीदुर्गमें गड़वड़ न हुई। अक्तूवर महीना चीत गया।
नवम्बर मासके शुक्तसे ही नवीन किनाइयां प्रगट हुई। पालमकोटके मेजर वालेस और छः अंग्रेज़ अफसरोंके अधीन एक सेना
थी। इस सेनाके सैनिकोंके वहुतसे रिश्तेदार विलोड़ेके विद्रोहमें
मारे गये थे, इस मार्मिक दुःखके कारण वे ब्रिटिश कम्पनीके
दुश्मन हो गये थे। नवम्बर महीनेमें मुसलमान सिपाही अंग्रेज़
अफसरोंका खून करनेके लिये पड्यन्त रचने लगे, कि किस
प्रकार अंग्रेज़ अफसरोंके घरोंमें आग लगाई जाय, आग लगानेपर किस तरह आक्रमण किया जाय और अन्तमें किलेपर किस
प्रकार अधिकार किया जाय। एक मलावारीने सब समावार

संग्रह करके अंग्रेज़ अफसरोंको छुनाया। समाचार छुनते ही मेजर वालेसने इसके निवारणका उपाय सोचा। मेजरकी मजबूती और इत्प्रतिज्ञताके कारण षड्यन्त्रकारी लोगोंने अपने काममें हाथ न लगाया। इसके दो दिन वाद तिरनावलोसे कर्नल डाइस पालमकोट आये और उन्होंने तमाम हिन्दू सिपाहियोंको एक जगह एकत्र करके कम्पनीका पक्ष समर्थन करनेके लिये कहा। सब हिन्दू सिपाही ब्रिटिश कंडेके नीचे काम करनेको तैयार हुए, सबने प्राणतक देनेकी प्रतिज्ञा की। इस प्रकारकी इत्तासे, जो कुछ होनेवाला था वह कुछ भी न हुआ। इस प्रकार मद्रास इलाकेका सिपाहीविद्रोह शान्त हुआ।

इन सब घटनाओं के छः मास बाद सरकारको होश आई कि इस देशके सिपाही धर्म और जातिको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। धर्म भ्रष्ट होतेकी आशंकाके कारण इनमें यह उत्तेजना फैली थी। अवतक जो इस प्रकारके नियम कायदे बने थे उन सबको सरकारने रद किया। प्रेमसे सिपाहियोंको सम्बोधन करके सरकारने उनके धर्म, जाति और प्रधाकी रक्षाका बचन दिया। दूसरी दिसम्बरको सरकारने सेनाओंके लिये एक घोषणापत्र निकाला। हरएक प्रान्तिक भाषामें अनुवाद कराकर वह हर एक सिपाहीके नाम मेजा गया। इस घोषणामें सरकारने लिखा कि, सरकार सदा अपने सिपाहियोंपर द्या, प्रेम और सहानुभृतिका व्यवहार करती आई है। किसी देशकी सरकारने अपनी सेना-ओंके साथ इतनी सहानुभृति नहीं की। यह आशा है कि लारेंस और क्रुटके समयमें सेनाका जो सदाचार था, सेना अव भी वही सदाचार वनाये रक्खेगी, अगर सेनाने अपना सदाचार न वनाये रक्खा तो बाकायंदा उन्हें दंड देनेके लिए सरकार तैयार होगी। एक ओर यह घोषणा निकली, दूसरी ओर इत्यारोंको कठोर दंड देनेकी व्यवस्था हुई। हत्यारोंको फांसी दी गयी और बाकी उनके सहायक अपनी नौकरीसे हटा दिये गये। विलायतकी डाइरेक्टर-सभा इससे बहुत विरक्त हुई और उसने मदासके गवर्नर, प्रधान सेनापित और जनरलको नौकरीसे हटा लिया।

पक सालमें ही इस आकस्मिक विष्णवकी शान्ति हुई, साल भरमें ब्रिटिशसिंहका अप्रतिहत प्रताप फिरसे प्रतिष्ठित हुआ। नये वर्षके साथ नये प्रकारका आन्दोलन और नया तर्क प्रारम्भ हुआ। इस विष्णवके प्रारम्भ होनेके कारण क्या थे रे क्या यह राजनीतिक उत्थान था रे विष्णव और भीवण हत्याकांडके शद, राजनीतिज्ञों और प्रधान सैनिकोंके दिमागोंमें यही प्रश्न चक्कर लगा रहा था। राजनीतिज्ञ अंग्रेज़ी गोल टोपीको ही इसका प्रधान कारण समक्षने लगे। पर प्रधान सैनिकोंको यह कारण उचित नहीं मालूम हुआ। इस विष्णवमें वे राजनीतिक चतुराई देखने लगे। वे कहने लगे कि नई टोपीको देखकर वहुतसे सिपाहियौंने प्रसन्नता प्रकट की थी और उसे पहननेके लिये उत्सुकता दिखाई थी। इसलिये विष्णवका कारण नई टोपी नहीं हो सकती। टीपू सुल्तानकी पद्च्युत सन्तान ही

इस गुह्म मंत्रणाका कारण थी। यदि पदच्युत सुल्तानके आदमी विलोड़ेकी विटिश कम्पनियोंको उसेजित न करते, उन्हें इनाम और लूटका लोम न दिखाते, वे फिरसे नवावी अमलदारीका स्वप्त न देखते तो यह गड़वड़ं न होती। दक्षिणकी एक एक राजसन्तान प्रारम्भसे ही सिपाहीविद्रोहका कारण बनी। राजनीतिक और सैनिक विभागके कर्मचारियोंने अपनी अपनी जिम्मेदारीकी रक्षा की थी। एक सैनिक दलने गोल टोपीको असन्तोषका कारण बतलाया, दूसरेने राज्य लेनेकी नीतिको ही सुरा बतलाकर उसीको सिपाहीविद्रोहका कारण कहा।

एक तीसरे राजनीतिक दलने इस विद्रोहका कारण और ही वताया। इसका कहना था कि चारों ओर ईसाई धर्म प्रचार और ईसाई मिन्द्रोंकी खापना देखकर लोगोंने अपने सनातन-धर्मकी आशंकासे सिपाहियोंको उत्तेजित किया। इसके बाद एक विचित्र अफवा लोगोंमें फैली, इसके कारण प्रजामें वड़ी अशान्ति हुई। अफवा यह थी कि, 'वाजारका सारा नमक खरीदकर दो ढेर लगाये गये, और अंग्रेज़ोंने एकमें गायका खून और दूसरेमें सुभरका खून डाला। इस नमकसे हिन्दू मुसलमान दोनोंका धर्म नाश करनेका इरादा किया गया है।' यह अफवा दिश्णी फीजोंमें भी फैली और इसी कारण जोशमें भरकर सिपाहियोंने सरकारके विरुद्ध हिथार उठाया।

बिलोड़ेके विप्लवकी जांचके लिये जो समिति वनाई गई थी उसने वहुतसे कारण बताये। डाइरेक्टरोंने इन सब कार- णोंको स्त्रीकार किया। उन्होंने सबसे बड़ा कारण भारतीय सेनाके राज्यपरिवर्तनको ही माना था, दूसरा कारण टीपू सुल्तानके पुत्रोंका विलोड़े किलेमें रहना वताया । यह तो समाने कारण बताये थे, पर वहाँके अंग्रेज़ व्यापारियोंने डाइ-रेक्टरोंके नाम एक सीधा खत लिखा, उसमें तीसरा ही कारण वलवेका वताया । उन्होंने लिखा था कि, अल्पज्ञानी, समवेदना-शून्य और भारतीय रीति रिवाजोंसे अनिभन्न फीजी अफसर ही इसके कारण हैं, इसिळिये हिन्दुस्तानी सेनायें सरकारका विश्वास नहीं करतीं। और तो क्या, लार्ड वेलजलीकी राज्यहरणकी नीतिसे मैसोरका राजवंश भिखारीकी दशामें है, इसिछिये सर्व-साधारणको सरकारकी वातोंपर विश्वास नहीं। सरकार और प्रजा एक दूसरेसे बहुत 'पृथक् हो गई हैं, एक दूसरेपर विश्वास नहीं करतीं, उनमें वन्धुता नहीं; इसीलिये भारतवासी उत्तेजित होकर सरकारके विरुद्ध हथियार उठानेमें संकोच नहीं करते। #

विलोड़े की घटनाके वाद कुछ अन्यान्य कारणोंसे सिपाही अपने अफसरोंसे भिन्नसे ही रहे। अपने भविष्यका सुख और भविष्य जीवनकी आशाके विचारसे हिन्दुस्तानी सिपाही बनते हैं। आशा और विश्वास सिपाहियोंके जीवनको आनन्द्मय बनाता है। इस आनन्दके सम्बन्धमें यूरोपीय सिपाहियोंकी अपेक्षा हमारे भारतीय सिपाही अधिक सौभाग्यशाली हैं। यूरोप

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol I. P. 261.

के लोग सीमाग्यकी आशासे सेनामें मर्ती नहीं होते, बहुत कम सैनिक ऐसे होते हैं जो तलवार बजाकर सीमाग्य पानेकी इच्छा रखकर सेनामें मर्ती होते हैं। जिनकी दशा बिलकुल खराव हो जाती है, समाजमें जो आदरकी दृष्टिसे नहीं देखे जाते— वे ही इग्लैएडमें सैनिक बनते हैं। इग्लैएडके सैनिक सेनामें भर्ती होकर न किसो सुखकी आशा करते हैं और न आनन्दकी, उनके विचारमें सैनिक जीवन आनन्दशून्य होता है। बहुत कम लोग उनका स्वागत करते हैं, बहुत कम उनसे आशा रखते हैं। महारानीकी सेनामें मर्ती होकर बहुत कम सैनिकोंको आशा और आनन्द होता है।

पर भारतमें सैनिक जीवनको कोई घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता। सैनिक वनकर वह न तो समाजमें घृणापात्र होता है और न घरवालोंमें। सैनिक वनकर अपने गौरवसे वह अपने आप उन्नत होता है, संग्राम करके सब प्रकारकी सुखशान्तिका अनुभव करता है। समय समयपर वह अपने घर जाता है, परिवारचालोंसे मिलता है, अपना वेतन घर मेजता है। वंशपरम्परासे जो सैनिक वनते हैं वे इस बातको गौरव समझते हैं। कोई विकार, कोई अशान्ति उनके जीवनमें नहीं आती। जनम भर नीकरी करके अन्तमें पेंशन लेकर आनन्दसे वे अपना जीवन विताते हैं। पर यूरोपीय सिपाहियोंके मान्यमें यह सुख नहीं है। सेनामें दाखिल होनेको वे और उनका समाज वुरी दृष्टिसे देखता

है। सेनामें भर्ती होनेके बाद उनका सम्बन्ध एक प्रकारसे सवसे ट्रसा जाता है।

पहले अंग्रेज़ अफसर सहृद्य और सिपाहियोंपर अनुरक्त थे। वे सिपाहियोंको अपना हमजोलो समऋते, उन्हें पास बुलाकर बाजारकी वार्त करते, पुराने जमानेकी कहानियां सुनते और समय समयपर सवको प्रसन्नता बढ़ानेकी कोशिश करते थे। सिपाही अफसरोंको आश्रयदाता, प्रतिपालनकर्ता समकते और उनका आज्ञापालन तथा पक्षसमर्थ न करके सन्तुष्ट होते थे। वे अफसरोंको अपने शोकमें सान्त्वनादायक और अनिष्टके निवारक मानते थे। अर्थात् हर एक गुणले अफसरोंने सिपा-हियोंके हृद्योंपर वश किया था। सिपाही उन्हें पिनाके समान समझते और उनको "बाबा लोग" कहनेसे बड़े प्रसन्न होते थे।

पर यह जमाना वहुत जहद चला गया। इस समयकी उदारता, समवेदना समयके स्रोतमें लीन हो गई। ब्रिटिशराज जैसे जैसे बढ़ने छगा बैसे ही बैसे पुराने अफसरोंके खानपर नये नये अफलर आने छगे। उनकी क्षमता कम और असाव-धानी अधिक होती थी। अफसर लोंग जनरलके हाथका खिलीना होते थे। पहले अफसरोंके हाधमें बहुत अधिक शक्ति थी, जो अफसर लड़ाईमें विजयी होता था, उसके नामसे सेनाका नाम रक्षा जाता था। पर समयने सब कुछ बदल दिया । ज्यों ज्यों राज बढ़ा त्यों त्यों अफसरोंकी शक्तियां कम होकर नाम मात्र रह गई' । इस कारण अफलर न खिपाहियोंसे मिलते

थे और न सिपाही बफसरोंको अपना रक्षक मानते थे। प्रधान जनरळके यहांसे जो आर्डर आता उसके सामने अफसर छोग सिर मुकाते और अपनी सेनामें उसको चळानेकी कोशिश ' करते, अर्थात् सिपाही और अफसरोंकी घनिष्ठताका नाश सा हो गया था।

दूरता, उदासीनता और अमित्रताके साथ साथ अफसरोंकी विलासियता भी बढ़ गई थी। मारतमें रेलें दौड़ने लगी थीं। रेडोंने कलकत्तेको वम्बईके निकट कर दिया था। भारतका सम्बन्ध इँग्लैंडसे अधिक घनिष्ठ होता जा रहा था, इसलिये वहांकी विलासिता भी यहां आ रही थी। अंग्रेज़ी समाचारपत्र, अंग्रेज़ी पुस्तकें और अंग्रेज़देवियां भी भारतमें आने लगी थीं। इन सव चीजोंके संसर्गसे भारतीय सेनाके अफसर भी भारतीय आदिमयोंसे दूर होते चले जा रहे थे। सिपाहियोंको कहानियाँ सुनने और उनके खेळ देखनेका अव उन्हें अत्रकाश ही कहां था ? अपने देशकी कितावें, अखवार और स्वदेशकी सुन्द्रियोंसे वे अपने आपको सौसाग्यशाली समध्वे लगे। जो मित्रता और सहानुभूति पहले सिपाहियोंके साथ थी अब बह न रही। संफेर और कालेका भेर अब प्रत्यक्ष दीखने लगा। नवीन मोहक भावींकी तरंगोंमें अफसर बहने छगे।

अफसर और सिपाहियोंके बीचमें इस प्रकारका भेदभाव उत्पन्न होनेपर भी प्रगटमें किसीने किसी तरहका द्वेषमाव न १८२२-१८३५ ई॰ आने दिया। छार्ड पमहस्टे और छार्ड विछियम वेटिकके जमानेमें वेशान्तभावसे

अपना काम करते गये। सन् १८०६ के छोटेसे सिपाही विद्रोहके वाद किसीके हृद्यमें कोई भाव न रहा। विश्वास, साहस और प्रभुभक्तिके साथ सिपाही सेनाका काम करते रहे। संप्राम करके उन्होंने लार्ड हेस्टिंग्सको विजेता वनाया। पर जब शान्तिके साथ सिपाहियोंने देशकी वार्ते सुनीं तव उनके हृदयोंमें फिर अशा-न्तिका उद्वेग उठा; ब्रिटिश कम्पनीकी अन्यवस्थाके विषयमें सिपा-हियोंके जो अभियोग थे वे इस समय और भी अधिक प्रबल हो गये। मद्रास इलाकेसे इस विषयकी एक घटना और दी जाती है। सन् १८२२ में आर्काटकी छावनीमें एक लिखा हुआ कागज पहुँचा कि, "मुसलमानोंने अङ्गरेज़ोंकी अधीनतामें अनेक कष्ट सहे हैं। इस अधीनताके कारण उनकी प्रार्थना (नमांज ) ईश्वरंके निकट स्वीकार नहीं होती। इसी कारण उनमेंसे अनेक हैजेसे मरते हैं। ख़ुदाका कीप (कहर) उनपर गिर रहा है। इस समय अपने धर्मकी रक्षाके लिये सबको प्राणपणसे यस करना चाहिये। दिल्ली और आर्काटमें असंख्य हिन्दू और मुसलमान हैं, अंग्रज़ोंको संख्या तो नहींके बराबर है। सव एक दिनमें ही मारे जा सकते हैं ; हिन्दू और मुसलमानोंको मिलकर काम करना चाहिये, परिणाम शुम होगा। अंग्रेज़ोंने इस देशवाले सव जागीरदारों और माफीके ज़र्मीदारोंकी जमीनें ले ली हैं। अंग्रेज़ हर तरहसे हिन्दुस्तानियोंकों मारना चाहते हैं। अंग्रेज़ी सेनायें बुलाई जा रही हैं, अगले छः मासके भीतर सब भारतीय सेनाओंके हथियार छे छिये जायँगे। इसछिये हर एक सेनाके

स्वेदारको मिलकर दूसरे स्वेदारोंसे सलाहे करनी चाहिये। स्वेदार जमादारोंको सलाह देंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण सेना तैयार हो जायगी। एक दिन इशारा किया जायगा वस उसी दिन सव सेनायें खड़ी हो जायंगी। १७ मार्च रविचारका दिन नियत है। एक आदमीकी मातहतीमें दस सिपाही संप्रेज़ अफसरके घरपर जाय और उसका काम तमाम कर दें। इसके चाद स्वेदार लोग कर्नल वनेंगे और जो उत्साहके साथ काम करेंगे ने अफसर बनाये जायंगे।"

यह किस आदमीकी सयानक लिपि थी, किसने यह उन्न विषका विन्दु टपकाया था मालूम नहीं हुआ। छः नम्बर रिसा-लेमें पड़ी हुई इसकी एक प्रति मिली थी। आठ नम्बरकी सेनामें उसकी एक नकल और मिली थी। मिलते ही वे कागज़ सेनापतिके पास मेजे गये। कर्नल फाउलिसने बढ़े उतसाह और यत्तसे काम किया। उन्होंने हर एक रेजीमेंटके अफसरोंको बुलाया और उस कागज़में जो कुछ लिखा था बह सुनाकर बताया कि वे सबका पूरा विश्वास करते हैं। इसके बाद, कागज़में जिन जिन छावनियोंका नाम था उन सबके अफ-सरोंको इसकी सूचना दी गई। पर उन्होंने किसी प्रकारका असन्तोष प्रकट न किया। नियत किया हुआ दिन भी शान्ति-पूर्वक व्यतीत हुआ। यह भयानक षड्यन्त केवल कागजपर ही रह गया।

पर अधिक दिन शान्तिसे न बीते, अफसर लोग भी अधिक

दिन निर्भयतासे न विता सके। उक्त पत्रके कुछ दिन वाद मद्रासके गवर्नर सर टामस मनरोको एक हिन्दुस्तानी भाषाका पत्र मिला। पत्रके भावसे यह समका गया कि वह सेनाके प्रधान प्रधान अफसरोंकी ओरसे आया था। उसमें साधार-णतः भारतीय सैनिकोंका आत्मनिवेदन था, इसका भाव था कि "सब धन, सव सम्मान सफेद छोगोंको ही दिया जाता है। हिन्दुस्तानी फौजोंको श्रम और संकटोंके सिवाय और कुछ हाथ नहीं भाता । तलवारके जोरसे हिन्दुस्तानी सेनाये किसी देशके जीतती हैं तो उसमें राज्य करते हैं अंग्रेजोंकी वाजाक औरतोंके लड़के, गोरे। यह हुकूमत करके कुछ ही दिनोंमें मालामाल हो जाते हैं। पर यदि एक हिन्दुस्तानी सिपाही सारी जिन्दगीभर मेहनत करे तव भी उसे पांच रुपयेसे अधिक नहीं दिखाई देते। मुसलमानोंके जमानेमें बड़ा भेद था। जब सेना राज्य जीतती तव उसे इनामके अलावा जागोरे मिलती थीं, अफसर बनाये जाते थे। पर कम्पनीके राज्यमें जो कुछ दिया जाता है सव गोरोंको।" यह पत्र किसी एक आदमीका लिखा हुआ हो सकता है, पर इसका जो भाव है, वह सब सिपाहियों और सबके हृद्योंकी वात थी। यह शिकायत सदा उनके हृद्योंमें जांगती रही थी और उन्हें सदा इसका खयाल था। अन्तमें यह हृद्यके भीतर न रह सकी, वाहर फूट ही पड़ी।

इसके बाद समय समयपर ऐसे नियम बने जिनके कारण सेनाके संगठनमें कुछ अन्तर आया, पर उससे किसी तरहका

वैमनस्य नहीं फैला। सर्वसाधारणकी शान्तिमें किसी प्रकारका आघात नहीं हुआ। लार्ड विलियम वेंटिंकको डा**इरेक्टर**-सभाने फौजोंका भत्ता कम करनेको कहा । लाई बेंटिंकने ऐसा ही किया, इससे फीजोंमें बड़ा असन्तोष फैछा। पर यह असन्तोप अधिक समय तक न टिका। इस जमानैके अखवार स्वाधीन थे, उन्होंने सिपाहियोंके मत्ते का आन्दोलन वहे जीर-शोरसे किया। अखबारोंका आन्दोलन असन्तोष निकालनेका सबसे अच्छा साधन है, खूब छंबे बीड़े लेख लिख और पढ़कर लोग समम्बने लगते हैं कि हमने बहुत आन्दोलन किया। बेंटि-कके जम्मानेमें इसी तरह वान्दोलन करके बखवार ठंढे हो गये। ं इस प्रकार सैनिक कर्मचारियोंका सम्पूर्ण असन्तोष धारे धीरे शान्त हो गया, पर यह शान्ति प्रेमके साथ न थी। राज-नीतिक परिवर्तनोंके साथ उनकी आशा और शान्तिका भी परिवर्तन होने लगा । अफगानिस्तानकी लड़ाईमें सिपाहियोंने वहें संकट उठाकर संग्राम किया, विजय की। जब यह विज-यिनो सेना अफगानिस्तानसे वापिस आ रही थी तव सिन्धके अमीरके साथ छड़ाई छिड़ गई। निर्मयता और वीरताके साथ भारतीय सेना बलोबियोंपर जा दूटी । प्रधान सेनापति सर् चार्ल्स नैपियंरने सेनाका यह साहस और उत्साह देखकर वेतरह प्रशंसा की। इसी समय सिपाहियोंको एक और संग्राममें उतरना पड़ा। अपने उसी साहस और चीरताके साथ वे महाराजपुरके संग्राममें समिमिळत हुए। शीव्र ही शान्ति स्थापित

हो गई, युद्धकी जलती हुई आग बुक्त गई। पर शीव्र ही एक नयी विपत्तिका सामना हुआ। जिन सिपाहियोंने सिन्ध विजय किया था उन्हींको सिन्धकी रक्षापर नियुक्त किया गया था, उन्होंने रक्षासे इनकार किया।

फालकी गतिके अनुसार ज्यों ज्यों समय वीता त्यों खों अंग्रेज़ी .राज्य वढ़ता गया। इस राज्यवृद्धिके साथ साथ शान्ति भी वढी। दुश्मनोंकी संख्या कम हो गई, देशी राजाओंने विद्रोहसे किनारा ·कर लिया। इसलिये सेनाकी उतनी अधिक आवश्यकता न रही। सेनाएं बारामसे छावनियोंमें पड़ी रहने लगीं, लड़ाइयोंके मैदानोंमें इल चलने लगे। जब काम नहीं तब उन्नतिकी आशा कहां? सिपाही अपने भाग्यको परखनेके छिये सेनामें मतीं होते थे ; पर थव उन्हें आशा नहीं रही। विलक्ष किसी नये राज्यके जीतनेपर सिपाहियोंके कप्र और भी अधिक हो जाते। लूट या इनाम तो कुछ मिलता ही नहीं था, बल्कि संग्राम करके राज्य लेनेके बाद भी पुलिसकी तरह वे विजित देशमें पहरा देते, अपनी जन्मभूमिसे दूर अज्ञात अपरिचित देशमें रक्खे जाते और अन्तमें उन्हें यह व्यवहार दुःखी और अशान्त बना देता । इसके बाद जब उनका भत्ता कम करनेका प्रस्ताव हुआ तव वे नये राज्योंके जीतनेका ही विरोध करने लगे। सरकारके शासनसे बाहर जहां अधिक वेतन मिलता था, वहीं यदि सरकारका राज्य हो जाता तो वेतन कम कर दिया जाता। जिन कामोंको करके वे इनामफी आशा करते थे अव उन्हों कामोंके वदलेमें तनखाह

कम होने लगी। इसी कारण सिपाही नये राज्य जीतनेका विरोध करने लगे।

सिपाहियोंके मनोगत जिन भावोंका वर्णन ऊपर किया गया · है, वे सिन्यराज्य लेनेके वाद प्रगट हुए। इसका एक उदाहरण यहां दिया जाता है। सन् १८४४ के फरवरी मासमें, गवर्नर जनरल लार्ड पलनबराको, ३४ नं॰की सेनाके असन्तोषका समा-चार मिछा। यह सेना बंगाछसे सिन्धको मेजी जा रही थी। रास्तेमें, फीरोजपुरमें, इन्होंने थाने बढ़ना रोक दिया। सिया-हियोंने कहा कि हमें छड़ाईके समय जो चेतन दिया जाता रहा है वही चेतन दिया जाय तब हम सिन्धमें काम करने जायँगे। सिपाहियोंकी यह दशा देखकर गवर्ननर जनरळ लार्ड एलनवरा और प्रधान सेनापित नैपियरने सेनाकी श्वंबळाकी ओर विशेष ध्यान दिया। बंगाल ७ नं रिसालेने सरहद्वर जाते हुए खुल्ल-मखुल्ला विरोध किया था, बड़ी भारी कोशिश करके भी अफसर उन्हें कावूमें न ला सके। अफसरोंने अपने पाससे धन देना चाहा, उनकी सब मांगोंके पूरा करनेका वचन दिया, पर कोई विगुलकी आवाजार तैयार न हुआ । फीरोजपुरके निकट सेना बैंड गई। इसो समय एक अफवा फैली कि गोरे सिपाही मी हिन्दुस्तानियोंका साथ देनेको तैयार हैं। इस वातके . सुनते ही सिविल कर्मचारी बड़ी चिन्तामें पढ़े। एक गोरी फौजने यह कह भी दिया कि सिपाही अपना उचित वेतन माँगते हैं, इसलिये यह कोई असम्यता या नीचता नहीं है। इस समय सतळजके दूसरी

पार सिक्ख पड़े थे। उन्होंने सिपाहियोंकी मांगको उचित वता-कर, उनसे हमददीं जाहिर की। सेनापतिने छिखा था कि, सेनायें हिथियार देनेको तैयार नहीं, इनसे अगर किसी तरहकी सख्ती की गयी या जवर्दस्ती हथियार लेनेका प्रयत्न किया गया तो सारे सीमान्त प्रदेशमें थाग लग जायगी। इस कारण इस सेनासे कुछ न कहा गया, यह जहांसे गयो थी वहीं वापिस भेज दी गयी। इसकी जगह सिन्धमें काम करनेके लिये दूसरी सेना मेजी गयी। पर यह रोग लगभग सभी सेनाओंमें फैल गया था। सव खिपाही विना भत्तेके काम करनेपर राजी न हुए। अन्तर्में कई जगह भत्ता देनेका वादा भी किया गया। लार्ड एलनवराने लिखा था कि भारतीय सिपाहियोंके असन्तोषसे बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। भारत साम्राज्य विपत्तिमें पड़ सकता है। सिपाहियोंको सन्तुष्ट रखनेके लिये उनका वेतन बढ़ाते रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। पर यह बढ़ाना कभी अन्याय या अविचारसे न हो, नहीं तो नये राज्य छेनेकी अपेक्षा लिये हुएकी रक्षा करना ही कठिन हो जायगा। लार्ड एलनवराकी यह उक्ति भी अयुक्त नहीं है।

कम्पनीके सिपाहियोंने जिस घोर विक्रमसे सिन्ध लिया था, उसी विक्रमके साथ उन्होंने पंजाबपर अंग्रेज़ी शासन भी स्थापित किया। पंजाब लेना वहे महस्व और गौरवका काम था। इसी ग्रन्थके पहले अध्यायमें उसका वर्णन हो चुका है। जो वैमनस्य सिन्ध लेनेके बाए सिपाहियोंमें प्रगट हुआ था, वही पंजाब लेनेके वाद भी प्रगट हुआ। सिपाहियोंकी समझमें नहीं आया कि किस नियम और किस युक्तिसे अपने जीते हुए देशमें, वादमें, कम वेतनपर काम करें। यह उनकी समक्रमें न आया कि जिस विदेशी कम्पनीका राज्य स्थापित करनेके लिये वे अपनी जानकी परवा न करके कटते और मरते हैं, वीरता और साहससे देश जीतकर कम्पनीके गुमाश्तोंके हवाले कर देते हैं, उसी विजय, वोरता और त्यागके बदलेमें उन्हें कम वेतन मिले और भत्ता भी नहीं!

इन्हों कारणोंसे सन् १८४६-५० में जो सेना पंजावमें थी और जो सतलजके पार हाली गयी थी, वे दोनों कम वेतन छेनेसे इनकार करने छर्गी । जिन जिन फीजोंको अपना चेतन कम लगता था और जिनके सामने शीव ही यह, प्रश्न, उठनेवाला था, वे सव मिलकर इस विषयमें मंत्रणा करने लगीं। एक छावनीके प्रतिनिधि दूसरी छावनीमें जाकर मन्त्रणा करते और बहुत दूर होनेपर चिट्टियोंसे भी सम्मतियां पूछी जाती थीं। रावलपिंडीकी फीजोंका असन्तोष सबसे पहले प्रगट हुआ। जुलाई महीनेके एक दिन प्रातःकाल सर कोलिन काम्बेलको समाचार मिला कि २२ नं० सेना वेतन लेनेसे इनकार करती है। ऊपरसे सिपाही शान्त, विनीत और खिर थे पर उनके भीतर अशान्ति और अखिरता थी। काम्बेटने इस वातको अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने यह भी विचार कर लिया कि दूसरी सेनायें भी शीघ्र ही इस उदाहरणका अनुकरण करेंगी, इस प्रकारकी

पक्ता, अस्पिरता और असन्तोषसे शीघ्र विष्ठवका जन्म हुआ करता है। फिर यह दशा इस देशमें, ऐसे मौकेपर, आयी जव नया राज्य लिया था, इसका प्रदन्ध भी अच्छी तरह हाथमें आया न था, विपक्षी लोग सेनाओं के इस इरादे को अच्छा कह रहे थे। यद्यपि खालसा लोगों के हथियार ले लिये गये थे, उन्होंने अ'ग्रेज़ी शासन स्वीकार किया था, पर द्वेपका घुंआ हर जगह फैला हुआ था। ताजे घावकी तरह देशके लिन जाने को व्यथा हो रही थी। पहलेकी याद उनके हृदयों में गूल चला रही थी, वर्तमान दशाको देखकर वे हाथ मल रहे थे। ऐसी दशामें अगर सेनामें गड़वड़ हो तो यह सीधी वात थी कि सब खालसा सेनाके साथ उठ खड़े होते, फिर पंजाबको स्वाधीन करने के लिये तिक्ख तलवार उठाते और अ'ग्रेज़ी राज्य आप- क्लिके वादलों से धिर जाता।

ऐसे संकरके समय प्रधान सेनापित सर चार्ल नैपियर कार्यक्षेत्रमें आये। गर्वनार जनरल शिमलेको ठंढी हवा खा रहे थे, नैपियर फौरन उनसे मिले। इसी बीचमें सेनापितको समाचार मिला कि रावलिंडीकी एक नहीं दो सेनायें कम तनखाह लेनेसे इनकार करती हैं और वजीराबाद तथा जेहलम-की सेनाओंने भी इनका ही अनुकरण किया है। फटपट गर्वनर जनरल, सेनापित, अपने अपने सहायकोंके साथ विचार करने बैठे। कई मेम्बरोंने सलाह दी कि इन विद्रोही सेनाओंके हथियार ले लिये जाये, पर अधिकोंकी सम्मति यही रही कि हथियार लेनेमें विझ छड़े होंगे। अन्तमें सर काम्बेलको लिखा गया कि गोरी सेनायें लेकर उन्हें प्रयन्य करना चाहिये। यह पत्र पहुंचा भी नहीं—इससे पहले ही सर काम्बेलने लिखा कि—"आपका आदेश आनेसे पहले ही सिपाही शान्त हो गये, उन्होंने अपना इरादा छोड़ दिया।" इस तरह सिपाहियोंके एकाएक शान्त हो जानेका कारण यही कहा जा सकता है कि वे अपने अन्तिम कामके लिये तैयार न थे। उनका सरकारसे विरोध करनेका विचार था। रावलिए डीमें एक गोरी सेना थी, आसपासकी छावनियोंमें भी गोरे थे। इन सबको एक जगह रखने और विपत्तिनवारणके उपाय होने लगे।

अक्तूबरमें, नैपियर साहव, विशेष विशेष सैनिक केन्द्र सानों-को देखनेके लिये दौरा करते रहे। दिल्ली आकर उन्होंने सेनाओं का असन्तोष देखा। इन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि जबतक अधिक वेतन न दिया जायगा तबतक पंजाब जाकर काम न करेंगे। एक सेनाके सतलजपार जानेका हुक्म हुआ था, पर वह न गयी। यह सब बातें देखकर नैपियरने अच्छी तरह समक्ष लिया कि सिपाहियोंमें असन्तोष फैल चुका और वह सर्वव्यापी भी हो गया। यह असन्तोष एकाएक फूटकर विश्लवका रूप धारण कर सकता है। इसे रोकनेके लिये प्रधान सेनापतिने यथासम्भव पूरा यहां किया।

वजीरावादकी सेनाओंका असन्तोव अधिक दिन न टिका। कम्पनीका एक योग्य आदमी सेनापति था। जान हियसे उन्नति करते करते सेनापित वना था, सैनिकोंसे मेळ रखना और उनकी वातोंको माळूम करना उसका प्रधान गुण था। जब उसकी सेनाने वेतन छेनेसे इनकार किया तब उसने सबको परेटके यैदानमें बुलाया और एक छंवा भाषण देकर सबको मोहित कर छिया। तब सबने मान छिया और जो प्रधान दलपित थे उन्हें सजाके छिये सेनापितके हवाछे कर दिया। फौजी अदा-छतमें इनका विचार हुआ और उनमेंसे कुछके दस दस सालकी जेल और कुछको कालेपानीकी कड़ी सजा दी गयी।

पर इन वातोंसे अशान्ति नहीं मिटी । विलक्त अनेक खानों-पर अशान्ति फैल गयो । यह अफना उड़ी थी कि सिपाहियोंमें, मिन्न मिन्न खानोंपर, डाक द्वारा विष्ठनके लिये पत्रव्यवहार हुआ, इसी कारण सिपाहियोंके पत्र जांचे गये पर उनसे कोई विष्ठनकी वात सिद्धा न हुई । पत्रव्यवहार किसीमें न हुआ—पर खिति देखते देखते भयानक हो गई । गोविन्दगढ़की ६६ नं० सेना उठ खड़ी हुई और उसने जबईस्ती किलेका दरवाजा रोक लिया । अगर यह सेना किलेपर अधिकार कर लेतो तो किर वाहरकी सेनाको खड़ी कठिनाई पड़तो । पर सेनापित ब्रोडफोर्डने बढ़े साहससे हमला करके दरवाजा ले लिया । इस प्रकार किले और अंग्रेज़ अफसरोंकी रक्षा हुई । ६६ नं० सेनाको वर्षास्त कर दिया गया ।

<sup>\*</sup> Sir Charls Napier, Indian Mis-Government P. 59.

<sup>†</sup> Calcutta Review, Vol. XXII.

<sup>1</sup> Calcutta Review. Vol. XXII.

सर चार्ल्स नैपियरने लिखा है कि जब ६६ नं० सेनाके हिंधयार लिये गये, जब गोरखा सेनाने इसका खान ग्रहण कर लिया, तब सिपाहियोंका असन्तोष अपने आप शान्त हो गया। सिपाहियोंने देखा कि उन्हींके समान दूसरी पराक्रमी, बीर और योद्धा जातिने उनका खान ले लिया। इससे उनका कोई मतलब सिद्ध न हुआ, क्योंकि उनके खानपर दूसरे सैनिक कम्पनीको मिल गये। कम्पनीका काम अब दूसरे सैनिकोंसे होगा। पर सेनापित नैपियरने यह समक्ष लिया था कि सिपाहियोंने किसी बुरे अभिन्नायसे कम्पनीका सामना नहीं किया बल्कि अपने बेतन बढ़ानेके लिये उन्होंने ऐसा किया था। सरकार भी इस बातको समक चुकी थी और इसलिये नियमानुसार बेतन देनेका आदेश दिया।

जिस प्रतिद्वन्दिताके कारण मर नैपियरने अपने पद्से इस्तीफा दिया था, अब छाई ढछहीज़ीके साथ वही प्रतिद्वन्दिता शुक हुई। जब प्रधान सेनापित सिपाहियोंकी उचित माँगका उचित प्रबन्ध कर रहे थे उस समय गवर्नर जनरळ छाई डळहीज़ी शीतळ वायुका सेवन करते थे। वापिस आकर डळहीज़ीने देखा कि फौजी छाटने सब आजाए भी प्रचळित कर दी हैं। डळहीज़ीने इसमें अपनी असममित प्रकाशित की। सर नैपियर यह कहकर अपनी कार्यवाहीका समर्थन करने छगे कि समय वड़ा नाजुक आ गया था, आजा देनेमें देर करना उचित न था। पर डळहीज़ीने नेपियरकी इन युक्तियोंकी अस्तीकार किया। वे द्वढ़ता-के साथ कहने छगे, जिस समयको संकटका समय कहा जाता

है, वह कोई ऐसा संकटका समय ही न था। नैपियरके कामोंकी आलोचना करके उन्होंने जो मिनट तैयार किया, उसमें लिखा— "प्रधान सेनापतिने सरकारको यह समाचार दिया था कि, पंजाव-में सेना असन्तुष्ट है, विछ्छे जनवरी मासमें सेना इतनी असन्तुष्ट हो गई थी कि सरकार विपितमें थी। सेनापितके इसं समाचार-: को २६ मईके दिन आश्चर्यके साथ मैंने पढ़ा । सेनापतिने जिस भयकी सम्भावना की है, उसपर मैंने बड़ी स्त्मतासे विचार किया। जो कुछ हो चुका उसके कागजपत्रोंको अच्छी तरह देखा। मैं इसपर कोई प्रश्न नहीं उठाता कि प्रधान सेनापतिने सव सेनाओंको सरकारके विरुद्ध विद्रोहमें मिला हुआ क्यों समक लिया । मैं इस समय केवल यह कहना चाहता हूं कि सेनापतिके समाचारको पढ़ते समय मेरा जो भाव था, उसमें इस समय भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतसरकार विपत्तिसे घिर गई है, इस बातका न पहले कुछ मतलब था न अब। भारत बाहरी शत्रुओंके वाकमणोंसे मुक्त और भीतरी विवादोंसे शून्य है। ऐसी दशामें थोड़ेसे सिपाहियोंकी क्षणिक उत्तेजनासे कोई विपत्ति नहीं आ सकती में न तां सेनाको विद्रोही मानता और न साम्राज्यपर विपत्ति समऋता हूं।"

सर वार्ल नैपियरने पश्चिमोत्तर देशको फौजी छावनियोंमें घूम फिरकर जो कुछ देखा था और अपने अनुभवसे जो कुछ लिखा था, उससे छाई डलहौज़ीकी वात विलक्कल विपरीत थी। अनेक स्थानींपर घूम फिरकर नैपियरने एक ही असन्तोष देखा था। यह सत्य था कि इस असन्तोषने किसी सानपर विष्ठवका रूप धारण न किया था, किसी जगह-के सिपाहियोंने कम वेतनसे असन्तुष्ट होकर कम्पनी राज्यको उद्धाइ फेंकनेका यह भी न किया था। पर इसमें कोई सन्देह न था कि उनके दिलोंपर चोट लगी थी, वे कम्पनीके विरोधके लिये किसी मौकेकी ताकमें थे। नैपियरने इस मर्मकी वातको समझा था। इसीलिये उन्होंने सिपाहियोंको सन्तुष्ट करनेका यह किया था, इसीलिये उन्होंने वेतन बढ़ाकर सिपाहियोंको प्रभुमक बनाये ख़नेकी चेष्टा की थी।

पर अन्तमें इस चतुरता और उदारताका सम्मान न हुआ।
दुःख और क्षोमसे नेपियरने सिर झुकाया। गवर्नर जनरळ वनकर
ळाई डळहीज़ीने अपने शासनको अक्षुण्ण रक्खा। इधर नेपियरने
इस्तीफा दिया, वह मंजूर हुआ। नेपियरने २२ मईको एक
रिसाळेको, पत्रमें अपना अभिप्राय ळिखा था—"इस समय मेरी
तिहत्तर वर्षकी अवस्था है और पिछ्छे दस साळसे मैंने कठोर
परिश्रम किया है; इसळिये शारीरिक और मानसिक शान्तिकी
आवश्यकता है। मारतकी जळवायु और मारतके राजनीतिक
कगड़ोंमें पड़े हुए मुक्ते यह शान्ति नहीं मिळ सकती।"

गवर्नर जनरळसे मतमेद होनेके कारण, शारीरिक और मान-सिक शान्तिके ळिये सर नैपियर स्वदेश चळे गये। इससे सैनिक प्रभुत्व और मर्यादाको मारी धका छगा। सिपाहियोंको यह भी माळूम हो गया कि उनका बहेसे बड़ा अफसर भी उनका संचा- ंलक नहीं है। इ'ग्लैंडने जिसको सबसे बड़ा सेनापति वना दिया वह भी सेनाका भला नहीं कर सकता।

ऐसे वहे अधिकारियोंमें आपसका विवाद देखकर साधा-रण आद्मियोंके हृद्यमें भी सरकारकी पीठ टूट जानेका विचार उत्पन्नं हुआ। विचक्षण अफसर सर जार्ज क्लार्कने इस विषय-पर लिखा था-"मेरी अवशा इस समय साठ सालकी है। अपने अनुभवोंसे मैंने समका है कि तोन बातोंके विना सरकार कभी िसर नहीं हो सकती। सबसे पहली बात उच्च अधि-कारियोंमें ऐसा मेल होना चाहिये जिससे आपसमें फूट न हो, कमसे कम भारतवासियोंको हमारी फूट माल्म न होनी चाहिये। इस समय साधारण भारतवासी भी समझने छगे हैं कि साहब लोगोंमें आपसमें मेल नहीं है ।" लोगोंने इसी भावसे डलहोज़ी और नैपियरके भगहेको देखा और इसी कारण वरकारके शासनकी नींवको कमजोर समक्र लिया। लोगोंका यह विचार सच था कि भारतमें अंग्रेज़ोंकी संख्या कम है पर मेल होनेके कारण वे हजार गुनै अधिक हैं। यदि मेलके स्थानपर उनमें हिंसा और द्वेष फैल जायगा तो वे बलहीन हो जायंगे।

छार्ड एलनबराके समयमें भी शासकोंमें इसी प्रकारका मतभेद उपस्थित हुआ था। जो सेना सिन्ध मेजी जा रही थी, वह भी जानेमें हिचकिचाहर करने लगी। प्रधान सेनापतिने, सरकारसे बिना सम्मति लिये, अधिक वेतन देनेका वचन दिया। इससे गवर्नर जनरलको बड़ा दुःख हुआ। पर इस समय इस विरोधका सर्वसाधारणको पता न छगा था। सिन्धमें छड़ाई हो रही थी, सबका ध्यान छड़ाईकी ओर था। पर डछहीं ज़ोके जमाने में यह वात सर्वसाधारणको मालूम हो गई। हर एक छावनी में सिपाही इसकी आछोचना करते थे। सरकारके आपसके इस विरोधसे सबको कम्पनीके राजमें फूट और राजनीतिक संधर्ष दीखने छग गया था।

सिपाही दूढ़प्रतिक्ष थे। वे इस वातपर हटे हुए थे कि जवतक उन्हें अधिक वेतन न दिया जायगा तबतक वे नये जीते हुए राज्यमें काम न करेंगे। प्रधान सेनापितको इसी भगड़ेंके कारण विदा होते देखकर सिपाहियोंने समक लिया कि कम्पनोका राज्य बढ़ानेसे कोई लाभ नहीं। नया राज्य लेनेके लिये लड़ना मरना उनके हिसाबसे अनुचित वात हो गई। वे अपनी पहलेकी दशासे वर्च मान दशाकी तुलना करके कर्त्तव्यका निश्चय करने लगे। यदि सिपाहियोंके हृदयोंमें भविष्यकी आशा जगाई गई होती, दूर विजित तथा अपरिचित देशोंमें कुछ अधिक वेतनकी आशा दी गयी होती तो वे प्रसन्नतासे कृतक होते; पर गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापितके कलहसे उन्होंने समक लिया कि उन्हें निराशाके सिवा और कुछ हाथ न आयगा।

इसके वाद एक और घटनासे भी सिपाहियोंका असन्तोय प्रगट हुआ। ब्रह्मदेशमें संग्राम छिड़ गया था, वरमी छोग अंग्रे-ज़ोंके विरुद्ध समस्योजना कर रहे थे। इस युद्धके छिये सिपाही भेजनेका निश्चय हुआ। कलकत्तेसे जहाज द्वारा ब्रह्मा पहुँचा जा सकता था; पर सरकारने सिपाहियोंसे वादा किया था कि वह कभी समुद्रयात्रा न करावेगी और सैनिकोंके धर्मके विरुद्ध कोई काम न करेगी। ब्रह्मा जानेको आज्ञासे सिपाहि-योंको सरकारके वादेमें शक हुआ। ३८ नं० सेनाने प्रतिज्ञा की कि वह समुद्रयात्रा करके अपने धर्म और जातिका नाश न करेगी। सिपाहियोंकी प्रतिज्ञाका समाचार सुनकर सरकार कुछ न बोली, विरुक्त उसने सेनाको सन्तुष्ट रखनेका प्रयक्त

लाई डलहीज़ीके सारत छोड़नेसे पांच साल पहले गोरी सेनाकी संख्या कुछ बढ़ी, पर इंग्लैंडसे जो सेना आई उसकी संख्या बहुत कम थी। १८५२ में तीनों प्रेसीहें सियोंमें कुल २८ हजार सैनिक थे। सन् १८५६ में कुल २३ हजार गोरे ही शेप रह गये थे अर्थात् इन पांच वरसोंमें गोरी फीजोंकी संख्या कम हुई और हिन्दुत्तानमें अंग्रेज़ी शासन बढ़ा। इस समय इंग्लैंडको यूरोपकी लड़ाईमें लिप्त होना पड़ा था और इसी स्तारण वह भारतमें अधिक सेना न बढ़ा सका।

यह नहीं कहा जा सकता कि उस जमानेके यूरोपके राजनी-तिक आन्दोलन और सामरिक घटनाका भारतपर कोई प्रभाव न था। क्रीमियाके संग्रामके अवसरपर इस घटनाका हाल मालूम हुआ था। कस और इंग्लैंडके सम्बन्धमें भारतमें वरावर आन्दो-लन हुआ। हर स्थानपर कंसके साहस, चीरता और इंग्लेंडकी शक्तिकी प्रशंसा हुई। पर अनिभन्नता और अदूरदर्शिताने इस

आन्दोलनको भयानक वना दिया । सबके हृद्योंमें यह विश्वास जम गया कि इंग्लैंड हारेगा और अंग्रेज जातिका पतन होगा। पकाएक अफवाह उड़ी कि इसने इंग्लैंडको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया और महारानी विक्टोरिया भागकर भारतके गवर्नर जनरलकी शरणमें आई हैं। इस अफवाहसे सर्वसाधा-रणकी जो रहीसही श्रद्धा ब्रिटिशराजपर थी वह भी चलो गई और सब तुच्छ दृष्टिसे अंग्रेज़ी शासनको देखने छगे। इसके वाद जब कोमियासंप्राममें भारतीय सेनाको छे जानेका अस्ताव हुं आ तव तो सब शंकित हो उठे और जाति तथा धर्म-नाशके विचारने एक बेचैनी पैदा कर दी। एक सम्मानयोग्य भारतवासोने इस विषयपर लिखा था—"पार्लमेंटके क्रीमिया-संव्राममें भारतीय फीर्जे छेजानेके प्रस्तावपर भारतके सब . विचारशील पुरुष विस्मित हुए हैं।" यह विस्मय अकारण न था, बिना कारण यह शंका भारतीयोंके हृद्योंमें न उठी थी। भारतीय सेनाके हृदयका भाव सव समभते थे। सिपाही इस प्रस्तावसे विरक्त होंगे यह सब जानते थे।

सन् १८५६ के फरवरी मासमें मारतके शासनका भार दूसरेके हाथोंमें सौंपकर छार्ड डलहीज़ी तो बिदा हुए। जैसी चतुरता और समक्त तथा मौकेकी स्कूक डलहीज़ीमें थी वैसी अन्य बहुत कम गवर्नर जनरलोंमें होगी। करपट उन्होंने भारतकी हालत देखते देखते बदल दी, एक नये क्यमें मारतका संगठन कर दिया। जिस काममें वे हाथ डालते थे उसे एका- प्रता और हुद्रताके साथ सम्पूर्ण करके छोड़ते थे। आठ साल उन्होंने भारतका शासन किया, इस बीचमें वे अपने निश्चित कर्त्तव्यसे तिलमात्र इथर उधर नहीं हुए। इन आठ वरसों में भारत जिस राजनीतिक प्रभावसे प्रभावित हुआ वह डलहीज़ीकी राजनीति ही थी। इसिलये इस अवसरपर ब्रिटिश जातिकों जो कुछ लाभ हुआ उसका आधार डलहीज़ीकों ही कहा जा सकता है। वे आलस्यरहित होकर काम करते, निर्भय होकर आगे वढ़ते और सहजमें सफलता प्राप्त करते थे। और कोई शासक उनकी तरह निश्चय और अध्यवसायके साथ काम नहीं कर सकता था। डलहीज़ो शोबता और कार्यकुशलताको मूर्ति थे, अपने साथियोंको पीछे छोड़कर वे शीबतासे आगे बढ़ते थे।

डलहीज़ीके जमानेमें अनेक प्रकारकी आन्तरिक उन्नतियोंका प्रारम्भ हुआ था। रेल और तारका प्रयोग उन्होंने प्रारम्भ किया, गंगाकी नहरका प्रक्रम चलाया, दूर दूरके प्रदेशोंतक जाने आनेके लिये उत्तम सड़कों निकालों। उनके ही समयमें स्कूलोंको सहायता देकर शिक्षाप्रचारका सुगम मार्ग खोला गया। डलहीज़ीकी आभ्यन्तरिक प्रचन्धकी योग्यताके कारण इंग्लेंड और यूरोपसे व्यापार वढ़ा। भारतवासी एक देशसे दूसरे देशके साथ व्यापार व्यवहार करने लगे, शिक्षा प्राप्त करके अपने देशको भी अपना समक्षने लगे।

डलहोज़ी जातीय मान और चरित्रकी मूर्ति थे। ने सब बातोंको अंग्रेज़ी मान और अंग्रेज़ी दृष्टिसे देखते थे। उनका हृद्य द्रह और व्यवस्थित था। उनके हृद्यमें यह भाव अच्छी तरह हुढ़ था कि अंग्रेज़ी सम्यता, शिक्षा, शासनप्रणाळी आदि भारतीय सभ्यता, शिक्षा और शासनप्रणाळीसे श्रेष्ठ है। अपनी सम्पूर्ण हृद्ताके साध वे इस विश्वासको कार्यक्रमें परिणत करनेमें लगे हुए थे। उन्होंने निश्चय किया था कि सारा हिन्दुस्तान सीधा ब्रिटिश शासनमें या जायगा तो मारतवासी और अंब्रेज़ दोनोंका कल्याण होगा। यह विश्वास उनके हृद्यमें वरावर बढ़ता ही जाता था और मिथ्यके सुल तया द्वश्य, कल्पना द्वारा उनके सामने आया करते थे। इस विश्वासपर उनको इतनी द्वढ़ अद्धा थी, इतना प्रवल आग्रह था कि वे कभी किसो बातसे पीछे नहीं हटे। उनकी कौंसिछके सव सदस्य उनके विरुद्ध हो जाते तब भी उन्हें अपने विश्वासपर वैसी ही श्रद्धा वनी रहतो थी। वे ज्ञिल समय भारतमें आये तव समासदोंमेंसे कुछको छोड़कर शोष सबके विचार पुरानी राजनीतिसे हट चुके थे। डलहौज़ोकी नई राजनीतिके लिये यह सुअवलर था। नवीन राजनीतिके शिष्योंको लेकर उन्होंने काम शुरू कर दिया, धोरे धीरे वे आगे बढ़े और सिद्धि प्राप्त की।

डलहीज़ो खाभिमानी और स्वेच्छाचारी थे। वे एकाम होकर दिना किसीका आश्रय लिये अविचलित भावसे काम करते थे। उनकी इच्छाको न कोई रोक सकता था और न बंधनमें ला सकता था। असाधारण आत्मगीरवसे के सदा उन्नन और अटल उत्साहसे अपने मार्गमें अम्रसर रहते थे। वे सब विपत्तियों

और विघ्नोंको पार करके सफलतापर पहुँचते थे। डलहीज़ीकी योग्यता और स्वेच्छाचार सबसे अधिक प्रबल थे। इन्हीं हो गुणींको लेकर वे अनन्त उत्साहके साथ मैदानमें आगे वढ़ते थे। डलहीज़ीके प्रकृत सिद्ध एक दोषके कारण उनको राजनीति अनेक स्थानोंपर कलंकित हुई है, उनकी सफलताने अनेक खानोंपर अमृतके बद्छे विष पैदा किया है। जिसकी कल्पना और प्रतिभा देश-कालके योग्य नहीं वह कभी भारतका शासन योग्यताके साथ नहीं कर सकता। डलहीज़ीमें भारतके सम्बन्धकी न करपना थी और न प्रतिमा। इन दोनोंमेंसे एक भी डलहीज़ीके भागमें न थी। इस कारण जिसके वे भाग्यविधाता वने थे, जिस जातिका शासनसूत्र उनके हाथमें था उसके हृद्यके भावोंको वे न कभी जान सके, न समक सके। उनके विचारमें यह भी न आया होगा कि भारतवासी प्राचीन प्रधाके कितने भक्त होते हैं, प्राचीन प्रथाके प्रति भारतीयोंकी कित्नी श्रद्धा होती है, प्राचीन राजवंशों और राज्योंके प्रति भारतवासी कितनी भक्ति रखते हैं इसपर न डलहीज़ीकी दृष्टि थी और न विचार। भारतवासी अपने प्राचीन संस्कारोंके कितने भक्त होते हैं यह डलहीज़ी समझते ही न थे। एक वंशपरम्पराका राजा जिसे . सव सम्मानके साथ सिर भुकाते, जिसे सव श्रदा-भक्तिकी द्वष्टिसे देखते, जो वंशपरम्परासे ळाखों आदमियोंके गौरवका अधिकारी होता चला आया, वह एकाएक एक विदेशीकी आज़ा से अपने वंशपरम्पराके राजसम्मानसे वंचित हो जाय, उसके

कारण प्रजाके विरागका डलहीज़ीको कभी विचार भी नहीं हुआ। वे कभी दूसरेकी दृष्टिसे कुछ न देखते थे, दूसरेके विचा- रोंको उन्हें कभी विन्ता ही न थी, दूसरेके हदयका वे अनुभव ही न करते थे। जाताय विश्वास और जातीय अनुभूतिको पैरोंसे रोंदकर अपनी धारणा, अपने विश्वास और अपने मतलवके अनुसार काम करते थे।

ऐसी अद्वितीय घारणा और विश्वासके वशोभूत होकर डळ-हीज़ी कम्पनीका राज्य वढ़ानेपर छगे। उनकी इस नोतिने प्राचीनताके उपासक राजा और प्रजा दोनोंके मर्मों पर आदात किया। भारतका नकशा देखते देखते महाराज रणजीतसिंहने कहा था कि सारे पंजावका रंग मी लाल हो जायगा। डलहीज़ीके जमानेमें यह यात सच हुई। राज्यलक्ष्मीका दान कहकर डल-हौज़ोने पंजावपर ब्रिटिशराज स्थापित किया; उत्तराधिकारी न होनेका वहाना दिखाकर सितारा, कांस्रो और नागपुर है छिये ; अत्याचार और अराजकता कहकर अवधपर अधिकार कियां: इस प्रकार डलहीज़ीने भारत साम्राज्यको पुष्ट् किया ; फिर कर्जके बद्छेमें वरार छेकर राजनीतिक चतुराईसे भारतको सरांक कर दिया। नानासाहवकी पेंशन रोककर एक अनिष्टका सूत्रपात किया। इस प्रकार सहानुभृति, समवेदना और सहद्यताके अभावके कारण इछहीजीने हिन्दू मुखलमान दोनोंको ब्रिटिश-राजका शत्रु वना दिया। प्रेंशन बंद होनेके कारण नानासाहव सरकारके शत्रु हो गये, पुत्रको गद्दी न देनेके कारण आंसीकी

महारानी लक्ष्मीबाईके हृद्यमें क्रोधकी आग जल उठी, अवधपर क्कजा करनेके कारण बंगाली सिपाहियोंका हृदय छिल गया। इस प्रकार डलहीज़ीने भारतमें एक बढ़े ग़हरका सब सामान एकत्र कर दिया। जो सरकार वहे वहे राज्योंको छीनकर राजाओंको एक साधारण आदमी बना सकती है उसके विरुद्ध होकर वे मौके ढूंढ़ें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। परराज्यहरणकी नीतिके सम्बन्धमें कप्तान ब्रूसने राबर्ट सीदीसे कहा था कि "यदि भारतमें हमारे राज्यका नाश हुआ तो हमारी यादगारमें थोड़ी सी वोतलॉके दुकड़े और कार्क ही बाकी रहेंगे। समुद्रके किनारेवाछे देशोंमें हुमारी सरकारके प्रति लोगोंकी श्रदा है, क्योंकि वहाँके आदमी हमारे व्यापारके कारण धनी वने हैं, पर राज्योंमें हम चोरों और डाकुओंके समान हैं। वहाँका हम सर्वस छीन लेते हैं, प्रजा दिरद्र हो जाती है। हमारे शासनको वे उस बरमेके साथ तुलना फरते हैं जो गहरेसे गहरा छेद करता जाता है।" # एक और सूक्ष्मदर्शी लेखकने इस नीतिपर लिखा था— "टैक्स छेनेसे एकद्म तो हम हाथ नहीं खींच सकते पर भारतीयोंको बिना सताये भी हमारा काम चळ सकता है। चाहे हम उनके हुद्यकी श्रद्धा भक्तिको न प्राप्त करें.पर तोभी हम घृणा और विशय के पात्र तो न बनें। सबको एक दशा और एक शितिमें ला डालना वड़ा बुरा है। इससे उनके प्राचीन संस्कारोंको धका लगता है, भय बढ़ता है और घन तथा सम्पत्तिके हरणका विचार उत्पन्न

<sup>\*</sup> Southey's Common Place Book. 4th Series P. 684.

होता है। हमने अब अपना भ्रम और उसका शोचनीय परिणाम समझ लिया है।" जान पाल रिचार्डने एक वार कहा था-"वहुक् ताका एक वड़ा सुन्दर विद्यालय है, इसकी फीस बहुत अधिक है। हमने जो उपदेश पाये हैं, उनका प्राप्त करना दुर्लम और भूलना उसते भी अधिक भयंकर है। इन उपदेशोंको प्राप्त करनेमें हमें बहुत व्यय करना पड़ा है। यदि हम इन्हें मूर्लें तो फिर दस गुनी कीमत देनी होगी। इन उपदेशोंके लिए हमने पिछले ( गृदरके ) कई मास बड़ी उत्कंठा और हृदयकी पोड़ाके साथ विताये हैं। इन कई महीनोंमें हमें केवल यही आशंका रही है कि हमारे हाथसे पूर्वके राज्यका शासन न चला जाय । हमपर विरोधियोंके एका-पक आक्रमण हुए और उनके हमपर हथियार उठे और हमने अपने देशवासियोंकी हारके दारुण समाचार भी सुने। उन उपदेशोंके चिह्न उस समयके इतिहासमें अंकित हैं। हमारा विश्वास है कि उन्हें कोई भूलनेका कभी विचार भी त करेगा। जिन्होंने इस विप्लवकी भयानकता आंखोंसे देखी है, जिन्होंने खूनके दरिया पार किये हैं, जिन देशी राज्योंने हमपर विश्वास रखकर इमारा साथ दिया, जिन भारतीयोंने प्रलोभनोंके मौके हाथसे ख़ोकर हमारी रक्षा की, उनके रहते हुए, हमें जो उपदेश प्रकृतिकी भोरसे मिले उन्हें न भूलनेमें ही भलाई है। भारतको इमने अन्यायसे लिया यह सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।"क

<sup>†</sup> Westminister Review, New Series, Vol. XXII, P. 156, India Annexation, British Treatment of Native Princes

डलहोज़ीकी राज्यहरणनीतिको देखते ही विचारशील पुरु-णोंको चिन्ता हो गई थी। इसके अपर डलहीज़ीकी अहंग्मन्यता े और विधरताने राजनीतिको अधिकसे अधिक समवेदनाहीन वना दिया था। एक स्पष्टवक्ता अंग्रेज़ने डलहीज़ीके विषयमें लिखा था—"वह अच्छेसे अच्छा और इतने महत्त्वका कर्मचारी हो सकता था पर वह शासनके लिये हीनसे हीन और निकृष्टसे निकृष्ट था।" इस इन शब्दोंको दोहराकर भारतके एक प्रधान शासकको कलंकित करना नहीं चाहते। डलहीज़ीमें अनेक गुण थे पर शासनमें यह गुण दिलाई न दिये। दूसरे अंग्रेज़ जिस प्रकार शासन करके भारतीयों भी श्रद्धामक्ति सरकारके प्रति र्जीवना चाहते थे, डलहीज़ीने सदा उसका विरोध किया। जान मलकमने मेजर स्ट्रअर्टको लिखा था—"सारे भारतको थोड़ेसे ज़िलोंमें वाँटो, यह मैं स्पष्ट शब्दोंमें कहता हूं कि इससे हमारा राज्य भारतमें पचास साल रहेगा। पर यदि हम भारतके राजा-क्षोंको इसी प्रकार खाधीन रहने हेंगे तो जवतक यूरोपमें हमारी सामुद्रिक शक्ति वनी रहेगी तवतक भारतपर हमारो जाति राज्य करेगी। जवतक यह प्रधानता रहेगी तवसक कोई शत्रु भारतमें हमारे राज्यको नहीं हिला सकता 🕆।" मेजर इवान्सवेलने एक बार कहा था--"भारत तळवारसे ळिया गया है और तळवारसे

<sup>\*</sup> Evans Bell's Empire in India P. 126.

<sup>†</sup> Kaye's Life and Correspondence of Major. General. Sir John Melcolm. Vol 11, P. 372.

ही रिक्षित रहेगा।" इस बातसे मैं कितना विरक्त और हताश हुआ कह नहीं सकता। अगर इसका मतलव यही हो कि हमारा प्रताप सेनाद्वारा ही रिक्षित है तो मैं कहूंगा यह वि लक्कल गलत है। यदि वे यह कहें कि हम सेनाद्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं प्रजाको रीति और श्रद्धाका अनाद्र कर सकते हैं तो मैं कहूंगा यह विलक्कल गलत है।

"हमारे राज्यकी सन्धी शक्ति हमारी उदारता, क्षमा और शासनका प्रवन्त्र हैं। मले गुणों द्वारा शासन करने, सहानु-भृतिका व्यवहार रखनेसे जो विश्वास और श्रद्धा पैदा होगी उसीसे हमारा साम्राज्य बटल होगा। लाई डलहीज़ीके शासन-भार प्रहण करनेके बाद १८४८ से ही, भारतके सब सम्प्रदाय, जातियाँ और देशी राज्य असन्तुष्ट हुए। जहाँ सर्वसाधारणमें असन्तोष हो वहाँ गृहरके लिये कोई छोटा मोटा कारण भी काफी होता हैं। जरा सी बातसे भी रोव प्रगट हो सकता है। जहाँ सन्देह, अविश्वास और असन्तोष है वहाँ उसेजनाका सूत्र शीघ हो हाथ आ सकता है।"

लार्ड डलहीज़ोके दिमागमें कभी इस प्रकारकी बात भी नहीं आई, उन्होंने कभी सहानुभूतिका अनुभव भो नहीं किया। अवध-पर कब्जा करके लार्ड डलहीज़ोने जिस ग़द्रका बोज बोया, समय पाकर वह महावृक्ष बन गया। पंजाबके बाद सर हेनरी लारसकी तीकृण प्रतिभाने देखा कि इस नये जीते हुए राज्यमें ब्रिटिश

<sup>\*</sup> English in India. P. 34.

राज्यका कुछ भी सम्मान नहीं। पहछे तो सिक्ख लोग अपने आपको अंग्रेजोंके अधीन करना ही नीचता समर्केंगे, इसलिये सेना रखनी होगो। इसो विवारसे लारेंसने बहुतसी गोरी सेना पंजावमें रक्खो, पर थोड़े दिन वाद यह सेना कम हुई; इस कारण हिन्दुस्तानी फीज रखनी पड़ो। क्रीमियाकी लड़ाईके कारण इंग्लैंडने भारतसे सेना मांगी। इससे लोग समझने लगे कि इंग्लैंडमें सेना कम हो गई इसलिये भारतसे मांग रहे हैं, भारतको सहायताके विना इंग्लैंडका कोई काम पूरा नहीं होता।

इसके याद जब अवध ब्रिटिशराजमें मिला लिया गया और नवाव वाजिद अली शाह तख्तसे उतारे जाकर मामूली पेंशनरोंमें गिने गये तब सर्वसाधारणका क्रोध और भी अधिक बढ़ा। पंजावकी तरह अवध सरहद्का प्रदेश न था इसलिय वहाँ अधिक सेना रखना भी उचित न समका गया। अंग्रेज़ांकी एक छोटी स्त्री सेनाने आकर अवध्यर अंग्रेज़ों मंडा खड़ा कर दिया और वहीं सेना राज्यरक्षा के लिये वहां नियत हुई। सर्वसाधारणने देखा कि अंग्रेज़ोंने भारतके एक प्रधान राज्यका नाश किया। सब सोचने लगे कि घीरे धीरे सब स्वाधीन राज्य ब्रिटिशसिंहके मुँहमें जायेंगे। अपना सर्वस्त्र विदेशियोंके हाथमें जाता देखकर वे दु:स, क्षोभ, और अपमानसे व्यथित हो उठे।

हैं क्रीमियाको खड़ाईके समय मारतम चंदा मा किया गया था—इससे सर्वसाधा-रचका विचार मी यह हो गया था कि इनके पास धन भी नहीं है—Kaye's Sepoy War P. 345 note.

" अवध अंग्रेज़ोंके हाथोंमें चले जानेसे सिपाही भी असन्तुष्ट हुए थे, कारण, जिन जंगालकी सेनाऑसे अवध लिया गया था वे अधिकतर उसी देशके निवासी थे। अववराज्यके हर गांव और फस्बेमें वर्दी पहने सिवाही ही सिवाही थे। यह सिवाही उन ब्राह्मणं क्षत्रिय घरानोंके सम्मानित व्यक्ति थे। मुसलमान राज्यके नाश होने.और वाजिद अली शाहके तक्त्रसे उतारे जानेसे वे अस-न्तुप्ट न थे पर उनके असन्तोषका कारण और ही था। जन्नतक मयोध्यामें नवावी थी तवतक वे ब्रिटिश सेनाके सिपाही होनेके कारण अपनी ही जन्मभूमिमें गौरवकी दृष्टिसे देखे जाते थे-खदेशमें अनेक प्रकारको सुविधायें थों। किसी प्रकारका अत्या-चार या अविचार होनेपर भी उनके विरुद्ध कोई कुछ न करता था। ब्रिटिश रेजीडेंटकी छत्रछायामें वे सुखसे रहते थे। सुस्मदर्शी सर हेनरी छारेंसने छिखा था—"सिपाही पहळे जैसे अपनी समाजमें सम्मानको दृष्टिसे देखे जाते थे वेसे इस समय नहीं देखे. जाते। इसी कारण वे परराज्यहरणको बुरा समकते हैं। हर-एक राज्य ब्रिटिश शासनमें शामिल होनेसे उनका कार्यक्षेत्र मी अधिक हो जाता है। एक वार वम्बईकी एक सवारसेनाके एक अयोध्यावासी सैनिकसे परराज्यहरणकी नीतिके सम्बन्धमें पूछा गया था। उसने जनाब दिया कि-"राज्य छेना हमें पसंद नहीं। जब मैं घर आता था तब बड़े आदमीकी तरह सम्मान पाता था। गांवके वहे बड़े आदमी सामने देखकर मेरा आदर करते थे, पर अब तो नीचसे नीच आदमी मेरे सामने चिलम पीते हैं #|"

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol I. P. 347 note.

अवधराज्य ब्रिटिश शासनमें निला लेनेसं वहाँके सिपाही भी इसी प्रकार असन्तुष्ट हुए थे। नवाबके शासनमें वे, अपने देशमें, कम्पनीके सिपाहीके आदरसे सम्मानित हांते थे, सब लोग उनका प्रताप मानते थे। कोई उन्हें नाराज न कर सकता था या उनके विरोधकी किसीमें हिम्मत न थो। पर जब अवधमें ब्रिटिशराज्य हुआ तब जैसा व्यवहार वहाँको साधारण प्रजाके साथ हुआ वैसा ही सिपाहियोंके साथ भी हुआ और इसी काएण वे असन्तुष्ट हुए। प्रजा और सिपाहो दोनों दु:ली हुए।

अवध छेनेसे ब्रिटिशराज्यपर सिपाहियोंकी अधिक अश्रद्धा हो गई और कम्पनीपरसे उनका विश्वास जाता रहा। सिपाही केवल बेतनके छिये सेनिक नहीं, बिल्क वे अपने देशके प्रतिनिधि वन-फर आगे बढ़ते हैं, यह भाव उनमें श्री था। देश और समाजको एकाग्र इच्छा उनके द्वारा व्यक्त होती थी। अपनी सेनामें वे दूर दूर देशोंके सेनिकोंसे मिलते, पत्रव्यवहार करते, एक दूसरेके माय माल्म करते थे। सरकारके उद्देश्य और सरकारके कार्य बहुत वार उन्हें मालूम हो जाते पर कीतृहलवश उन सवका वे उत्या ही अर्थ करते थे। सरकारको कार्यप्रणालोके गृह तस्त्रोंको वे विलक्षल व समक्त सकते थे, राजनीतिका मर्म समक्तना उनकी शिक्ति वाहरकी बात थी। पर वे अपनो कल्पनासे उसके तरह तरहके अर्थ लगाते थे।

वनकी इन कल्पनाओंको उद्दोस करनेवाले लोगोंका अभाव न था। ब्रिटिश सरकारकी अपेक्षा तरह तरहकी कहानियाँ उनसे कही जातीं, उन कथाओंसे ही बहुत वार उनके रोमांच हो उटते—बहुत वार उनकी नाड़ियोंमें जोरसे रक्त वहने लगता। कर्म्पनीके राजके कारण रातिहन उनके धर्म और जातिके नाशका इर था। जिस देशमें अंग्रेज़ी राज्य हो जाता उसीमें ईसाई धर्मफा प्रचार करनेके लिये पादरी लोग प्रयास करते। सिपाही प्राण निकलनेपर भी जिन नीच जातियोंके हाथका छुआ पानी नहीं पी सकते थे#—वे ईसाई बनकर अंग्रेज़ोंमें मिलने लगे। फिर जीते हुए राज्योंमें अनेक देवता और ब्राह्मणोंके नामकी ज़मीनें ज़प्त हुई। सबने समक्ता कि बस अब कल्यियुग आ गया। छाव-नियोंमें अनेक साधू संन्यासी और सन्त जाते, वे इसी प्रकारकी कहानियां कह कहकर उनकी उत्तेजनाको और भी अधिक बढ़ाते थे। उनके निकट यह भी प्रस्ताव होता था कि फिरंगियोंको नाश करके वे सुखसे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके

<sup>&</sup>quot; सन् १८०० वी ११ जनवरीको कर्मछ स्किनर छनराके राजासे संगाम करके वायल हए। घायल द्यामें युद्ध चैत्रका वर्षम छन्होंने किया है। इसमें हिन्दुषोंकी-धर्मरचाका छदाइयय बड़ा मनोइर है। छन्होंने खिखा है—'तीसरे पहर तीन मजेके क्रीन घायल होकर में संगामम्सिमें गिरा, गिरकर नेहोस हो गया। दूसरे

भेत प्रभा। होय चानेपर देखा कि चारों चोर वायल सिपाही पड़े हैं। ध्रपि वचनेके लिए में किसी तरह सरकता २ पासवाध अंगलमें ना एपा। पास ही दो भारतीय सैनिक ये—एक स्वेदार दूसरा जमादार, एकका पैर 'चूर हो गया था और दूसरेको बहुन लगा था। प्यासके सारे हम सब घनरा रहे थे; पर पास कोई न वा। तमाम दिन भर हम मौतकी भाषामें पड़े रहे। चीरे घीरे भाम हुई—चन्द्रमा छगे। रातको ऐसी भयानक सदी पड़ी कि मैंने प्रतिज्ञा की कि को जीता बचा ती किर फीजमें न रहूंगा। मेरे चारों भीर चायक प्रांती पानी' मुकार रहे थे। गीदह

अतिरिक्त जिन सव प्राचीन राज्योंको कम्पनीने अपने राज्यमें मिला लिया था, उन सबने मो सिपाहियोंको उत्तेजित करनेमें किसी तरहकी कसर न छोड़ी थो। अनेक उपायों और अनेक क्ष्मोंसे यह लोग सिपाहियोंके पास पहुंचते और उन्हें सरकारके चिरोधमें उपारते। इनकी स्थिर प्रतिक्षा धीरे धीरे सफल हुई थी। योगी ब्रह्मचारी और तमाशा करनेवाले मदारियोंके वेपमें ये लोग घूमते थे। इनका उद्देश्य धन, जन हरणकारी सरकारका अनिष्ठ करना ही था। हर स्थान और हर जगह यह सेनाओंमें घूमते, साकस्मिक विभ्रवके लिये लोगोंको उत्तेजित करते। समय समयपर इनकी साधना सफल हुई, भारतमें भयानक गुद्दर हुआ।

गवर्नर जनरलके परिवर्त्तनके अवसरपर मारत और इंग्लैंड दोनों खानोंपर चड़ा आन्दोलन हुआ करता है। लार्ड डलहीज़ी-के समान एक योग्य और कार्यकुशल आदमीकी जगह दूसरा

सुदी को धीर रहे ये—कई बार वे इसारी तरफ सी आये पर पत्थर फेंककर या प्रकारकर इसने छन्हें सवा दिशा। इस तरह भयानक रात बीती। सनेरे देखा कि एक आदमी चीर एक बूढ़ी हाथमें रीटियां और मटकेमें पानी लेकर आई। सन घायलोंकी उसने एक एक रीटी और घड़ेसे पानी दिया। सभे भी उसने यह दिया और ईश्वरकी द्या समभवार मैंने ले लिया। पर सूनेदारने न लिया। वह चित्रय या और बूढ़ी चनारिन। मैंने वहुत जीर दिया तब इड़ताके साथ सूबेदारने कहा—''इम फल्ट मरेंगे। मीतसे जुक घंटे पहले चपने धमंकी क्यों हो हैं? अपने धभंकी कलंकित न करेंगे। मैं

Duke of Argyll's India under Dalhousie and Canning P. 75.

आदमी चुनना कम आन्दोलनकी वात न थी। जिसने आठ साल योग्यता और तत्परताके साथ भारतका शासन किया—उसका धान कीन लेता है यही सबकी चर्चाका विषय हो गया। भारत-वासी उत्सुकताके साथ नये शासकका नाम सुननेको न्यग्ररहे। अन्तमें मालूम हुआ कि, महारानीके पोस्टमास्टर, गवर्नर जन-रल वने।

लार्ड कैनिंग न अनुदार थे न अयोग्य। ईटन और आक्स-फोर्डके विश्वविद्यालयोंमें उन्होंने शिक्षा पाई थी और साहित्य तथा गणितमें योग्य सिद्ध हुए थे। ग्लेडस्टन, फिलिमोर और ब्रुस उनके सहपाठी थे। यह सब अपने समयमें उच्च व्यक्तिं सिद्ध हुए थे। इक्कीस वर्षकी अवस्थामें कैनिंगने विश्वविद्यालयः छोड़ा। इस समय पार्लमेंटका दरवाजा उनके लिपे खुला था, पर वहां जैसी वाक्-सिद्धताकी जरूरत होती है, वह गुण इनमें न था। केनिंग लजाशोल प्रकृतिका नौजवान था। उसमें सर-सता, सुन्दरता, कोमलता आदि गुणोंकी कमी न थी। एक युवतीका अनुराग खींचनेके छिये यह गुण काफी थे। सन् १८३५ की ५ वीं सितम्बरको एक कुमारीके साथ इन्होंने विवाह किया। यह कुमारी महिलाजनोचित गुणोंसे भूषित थी। विवाहके एक साल वाद कैनिंग पार्लमेंटमें प्रविष्ट हुए। कामन्स सभामें उन्हें छः सप्ताहसे कुछ अधिक ठहरना पड़ा। इसके वाद् वे लाई-सभामें लिये गये। पहले वे परराष्ट्र विभागके अंडर सेकेटरीके पदपर नियुक्त हूए। अपने कामको उन्होंने बड़ी योग्यताके साथः

सम्पादन किया। किर १८४८ में वे महक्तमे जंगलातके किमश्तर चनाये गये। किर मंत्रि-सभाके सम्य और पोस्टमास्टर जनरल-के पदपर प्रतिष्ठित हुए।

ऐसे कार्यकुशल, विद्वान, बुद्धिमान आदमीके हाथमें शासन-भार देकर लार्ड डलहीज़ी विदा हुए। सन् १८५६ की पहली फरवरीको केनिंग भारतमें आ गये पर लार्ड डलहीज़ीने उन्हें एक मार्चको शासनभार दिया। नये शासकने समभा कि डलहीज़ी अवधके संबंधमें कुछ कर जाना चाहते हैं; पर बात यह न था। डलहीज़ोने केनिंगको पत्र लिखा था कि चे कुछ साधारण घटनाओंको सुलझा जाना चाहते हैं। केनिंगने इसपर कुछ आपक्ति न की।

पहली फरवरीको लार्ड कैनिंग कलकते पहुंचे और इसी दिन लार्ड डलहीज़ीने इनके हाथमें शासनभार दिया। लार्ड केनिंगने वड़ी बुद्धिमत्तासे सब काम समझा, बढ़े परिश्रमसे, विवेचनासे काम लिया। देश शान्त था, चारों ओर नये चसन्त- का आगमन था। जड़-जंगमके चित्त प्रसन्न थे। किसीको स्वप्त- में भी विचार न था कि देशमें वहुत शीध वड़ा भारी तूकान खानेवाला है।



## सन् १८५७

क्र

## गदरका इतिहास

## हिताय सण्ड



## पहला अध्याय

\*\*\*

नई राइफल—दांतसे काटनेके कारतूस—दमदमे और बारकपुर-की घटना—सिपाहियोंकी आशंका और इसी कारण उत्तेजना— बहरामपुरकी घटना-उन्नीसवीं रेजिमेंटकी गड़बड़ ।

म् १८५६ अनन्तकालके प्रवाहमें वह गया। सन् १८५७ प्रसन्नतापूर्वक भारतमें आया। सवको पूर्ण आशा थी कि शान्त और गम्भीर खमाववाले लाई कैनिंगके शासनमें सन् १८५७ के प्रारम्भमें, भारतमें, जनवरी गास वारों और शांति और सुख था। अंग्रेज़ सेनापित अपने भारतीय सिपाहियोंको कर्त्तव्यरत और राजमक देख रहे के, सिपाही भी शान्तिके साथ अपने अफसरोंकी आजाका पालन

करते थे। सन् १८५७ का शीतकाल इसी प्रकार सुख-शान्तिसे बीता। सिपाहियोंकी किसी बातपर सेनापितयोंको कभी आशंका नहीं हुई। पर देखते देखते इस शान्त मावका अन्त आया, असन्तोष और हिंसाकी भयंकर मूर्त्ति प्रगट हुई। जो आकाश शान्त और निर्मल था, वही देखते देखते भयानक काले बादलोंसे घिर गया, चारों ओर बिजली कड़कने लगी, सब भयभीत होकर प्रतिक्षण सर्वनाशक संहारकी प्रतीक्षा करने लगे।

जो अंग्रेज़ी सरकारको घृणा और हिंसाकी दूरिसे देखते थे, सरकारके कामोंने जिनके हृद्योंमें आशंका पैदा कर दी थी, सर-कारकी राजनीतिसे जो राजभ्रष्ट और पद्वष्ट हो गये थे, सरका-रके नये प्रवन्धकें कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ीकी जमीनोंके हकोंसे बंचित हो गये थे, जिनका प्राचीन गौरव, प्राचीन खत्व, प्राचीन पद-मर्यादा लोप हो गई थी वे सब एक हो उहे श्यको सिद्ध करनेके िलये कार्यक्षेत्रमें उतर पड़े। उनका यह उद्देश्य न महान् था न पवित्र, उसमें न धैर्य था न ज्ञान, बहिक वे शुद्धः स्वार्थके कारण कलंकित और मूर्खताके कारण निर्द्य वन गये। कुछ भी हो, वे कार्यक्षेत्रमें उतरे। मौका पाकर, वे लोग सिपा-हियोंको बहकाने लगे कि ईसाई अफसर उनके धर्म और जातिके. नाश करनेपर उताक हैं। प्रायः आधी सदी तक हिन्दू और मुसलमान सिपाही अंग्रेज़ अफसरोंके अधीन रहकर काम करते सा रहे थे, उनमें कभी किसी प्रकारकी घृणा या विद्वेष न देखा.

गया। पर अपने धर्म और जांतिके नाशके विचारसे उनमें आशंका पैदा हुई। एकाएक उनमें एक भयानक खबर फैली कि—"सरकारने भारतीय सिपाहियोंके लिये चर्बीवाले कारतूस तैयार किये हैं।" यह बात सत्य थी कि नयी बंदूकोंके लिये सरकारने नयी तरहके कारतूस तैयार कराये थे।

उस समयतक सिपाही "ब्राउन बस" नामक वंदूकका व्यवहार करते थे। पर जो नयी बंदूक बनी उसकी गोली बहुत दूरतक जाती थी। दुश्मनको और अधिक दूरसे मारा जा सकेगा इस विचारसे सिपाही ख़ुश थे। जब उन्होंने सुना कि इस नयी वंदूक चलानेकी शिक्षा उन्हें दी जायगी तव उनके आह्वाद्का ठिकाना न रहा। हर एक सेना और छावनीमें इस विषयका आन्दोलन होने लगा, चर्चा चलने लगी। पर चर्ची मिले कार-तूसोंके विना यह बंदूक मरी न जा सकती थी। यह कारतूस ही आपत्तिकी जड़ थे, कारतूसोंमें छगे फीतेको दांतसे काटकर संदूकमें भरना पड़ता था। सिपाही नयी बंदूकोंके कारण प्रसन्न हो रहे थे, पर कारतूस देखकर उनका भाव वदछ गया। उन्होंने सुना कि कारतूसोंमें छगा हुआ फीता गौ और सुअरकी चरवीसे बनाया गया है। हिन्दू और मुसलमान दोनों कोपदृष्टिसे सर-कारको देखने छगे।

सवसे प्रथम यह बात कहाँसे उठी, किस प्रकार समाचार सुनकर सिपाही शंकित हुए, पहले इसीका उल्लेख किया जाता है। कलकत्तेसे आठ मील उत्तरमें दमदमा नामक एक छावनीका

खान है। बहुत समय तक तोप्कानेका प्रधान खान यही रहा है। वहां ही सिपाहियोंको अस्त्र शस्त्रकी शिक्षां दी जातो थी। वादमें दमदमेको तोपख़ानेके योग्य न समभ कर वह दूसरे खान-पर बदल दिया गया। जो मकान वने हुए थे वे और कार्सोमें आने लगे। जब राइफल बंदूकका आविष्कार हुआ तब लिपा-हियोंको उसकी शिक्षा देनेके लिये यही स्थान चुना गयां। दम-एमेके अतिरिक्त बंगालमें दो खान और इस सैनिक शिक्षाके लिये नियत हुए। जनवरी मासमें, इसी दमदमेके स्थानपर, एक ब्राह्मण सिपाहीसे एक नीच जातिके आदमीने पानी पोनेके लिये लोटा माँगा। इससे ब्राह्मण स्त्रिपाहीको बड़ा कोघ आया, अपने आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर उसने अक्रुतको छोटा देनेसे इनकार कर ्दिया। उस अछूतने हँसकर ब्राह्मण सिपाहीसे कहा—"कंम्एनी-के राज्यमें अब कोई अंच नीच नहीं रह सकता। अब तो सब एक हो जायँगे। नये कारतूस गी और सूअरकी चर्वीसे वने . हैं, सबको उनमें मुँह लगाना पड़ेगा इसलिये धर्म और जातिका नाश हुआ समझो।"

ब्राह्मणने दुःखी होकर अपने लश्करवालींसे उम्र अलूतकी वात कही। थोड़ी सो देरमें दमदमेके हरएक सिपाहीके कानमें यह चात पहुंच गई। घोर विपत्तिको आशंकासे सब घचरा उठे, सब अपने जीवनका अन्तिम परिणाम सोचकर चौंक गये कि गौ और स्थरकी चरवीसे वने कारत्सोंको दाँतसे काटना होगा, सब सोचने लगे कि गवर्नमेंटने हमारे धर्मका नाश करनेका नया जाल रवा है। एक ही कल्पना, एक ही विचार और एक ही चिन्तासे उन्मत्त होकर सब सरकारको हो पकी दृष्टिसे देखने छगे। इस वातके बतानेकी सबको आवश्यकता न पड़ी, उसको बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी किसोने किसीसे न कहा। साधारण भाषां और साधारण भावसे यह बात एक सिपाहीने दूसरेसे कही और इसीसे हरपक सिपाही अंग्रेज़ जातिको अपना घोर शत्रु मानने छगा। चमढ़ेवाछी गोछ टोपो प्रचिछत करनेसे वेछोरके सिपाही जैसे विरक्त हुए थे, दमदमेके सिपाही भी इस घटनासे वैसे ही शंकित हो उठे। पर टोपीसे कहीं अधिक छूणा सिपाहियोंको कारत्सोंसे हुई क्योंकि टोपी तो सिरपर ओढ़ी जाती थी, पर कारत्स दांतसे काटे जाते थे।

अंग्रेज़ोंने भारतपर अधिकार कर लिया था, यह अधिकार चाहे तलवारके जोरसे समिभये या राजनीतिसे, पर भारतन्त्र सास्योंके हार्दिक भावोंको वे न समझे थे। भारतवासियोंका उन्होंने ऊपरसे जो कुछ देखा उसे ही भारतीयोंकी प्रकृति समक्त कर उन्होंने सिद्धान्त बना लिया था। बहुतसे ऐसे सिद्धान्त थे जो भारतीयोंको प्रकृतिके विरुद्ध थे। बहुतसे समाचार और घटनायें सरकारको मालूम होनेसे बहुत पहले ही सर्वसाधारणमें फैल जाती थीं। रेल, तार और डाकका इतना व्यवहार न होनेपर भी देशसे देश, छावनी से छावनी—खबरें विजलीकी तरह पहुँच जाती थीं । सर्वसाधारणका यह कहना कि ऐसी ख़बरें हवा

ह १८५१ में ताबुलको गड़बड़ भीर भागे जीको स्थाकी बात सरकारकी कर्द

पर चढ़कर हर जगह घूमा करती हैं, असत्य नहीं मालूम होता। देखते देखते याजारोंमें ऐसी यातोंकी चर्चा होने लगती है, कोई उनकी गति नहीं रोक सकता। नये कारतुसोंकी चर्चा जव वाजार वाजारमें होने लगी, हरएक पल्टन और छावनीमें इसकी आलोचना होने लगी तब भी सैनिक अफसर या सरकार इससे अनिभन्न थी, उन्हें कुछ पता हो नहीं था। इसका कारण यह था कि अंग्रेज भारतवासियोंसे मिलकर रहना पसंद नहीं करते थे, विना मिले उनके हृद्योंके भाव स्योंकर मालूम हो सक्ते थे। यही कारण था जिससे अंग्रेज यह समक ही न सके थे कि भारतवासी धर्म और जातिको किस उच दृष्टिसे देखते हैं और प्राण देकर भी उनकी रक्षाको गौरव मानते हैं। अंग्रेज़ोंका यह विश्वास था कि विना कारण, केवल अफवाहपर, भरोसा करके हजारों लाखों बादमी उन्मत्त नहीं हो सकते। इसलिये कार-तूसोंकी अफवाह्यर किसीने ध्यान न दिया। पर अफवाह सच थी, क्षण क्षणमें उसकी शक्ति वढ़ रही थी। अंग्रेज़ जिस अफ-वाहको तुच्छ सममक्तर सोचना तक व्यर्थ समभते थे—वही अफवाह सैकड़ों हजारों कोस दूरकी सेनाओंमें विजलीकी तरह फैल रही थी, सिपाही सरकारके विरुद्ध तैयार हो रहे थे।

यह अफवाह किन लोगोंके द्वारा फैली या कौन कौन विशेष

दिन बाद माल्म हुई बीर लीगोंमें पहले ही चर्चा होने लगी। जो सिपाही बरमा जानेवाले थे छन्होंने वारकपुरके गृदरका शाल सुन लिया बीर सेनापतिको इस . खातका ज्ञान ही नहीं था। Sepoy War. Vol I, P. 491, Note.

यादंमी इसके प्रवर्त्तक थे, इसका 'निर्णय करना कठिन है। पर-इसमें सन्देह नहीं कि सरकारने जिनकी जागीरें, जमीनें और-माफीके पट्टे जस किये थे, जिनके राज्य छीने थे, जो सरकारके कारण राजासे रंक और रावसे साधारण आदमी वनाये गये थे: चे सब सरकारके विरुद्ध चर्चा करनेमें उदासीन न थे। कलकत्ते-के निकट मोचोखोलेमें अवधके पद्भ्रष्ट नवाव वाजिद अली शांह अपने दिन विता रहे थे। उनकी अनन्त घनराशि और राज्य सरकारने छे छिया था। चाहे नवाव वाजिद अछी शाह किसीको सरकारके विरुद्ध न भड़काते हों, किसीसे नये कारतूसोंकी चर्चा न करते हों, पर वे स्वयं ही सरकारके. विरुद्ध उत्तेजनाका एक प्रधान कारण थे। नवायकी बदौलत जो हजारों लाखों भादमी सुख भोग रहे थे, उनके कारण जिन छाखोंको चेनसे रोटी मिछती थी, उन सबने देखा कि उनके हुँभिके कारण भूत न्वाव साहबको कलकत्तेके पास केंद्र कर दियो गया। ने परिचार और वे आदमी सिपाहियोंको बताते थें कि नवावके साथ अंग्रेज़ नीच ज्यवहार करते हैं, नवावके साथ विश्वासवात किया गया है। सिपाहियोंने देखा कि सरकारने एक प्रधान राजाको गद्दीसे . उतार दियां, अव वह नये कारतूस चलाकर सर्वसाधारणका धर्मनाश करना चाहंती है। थोड़े दिन बाद सब एक हो जायगा। ईसाइयोंके राज्यमें सव ईसाई हो जायँगे। इस भावनासे सिपाही घवरा उठे, उनकी शान्ति जाती रही। निराशा और विपादकी मलीन छाया .घोर रूप धारण करके उनके सामने घूमने लगी।

सरकारके विरुद्ध दल, देशमें पहले ही मौजूद थे, वे सिपाहियों को और भी अधिक उत्तेजना देकर आगे वढ़ानेमें सहायता करते थे। कारतूसोंकी वातने सब काम पूरा कर दिया। गौ और सूअरकी चर्चीके बने कारतूस हिन्दू और मुसलमान सिपाहियों को भड़कानेके लिये काफी थे।

जैसे धीरे धीरे सुलगनेवाली आग जरासा हवाका भोंका पाकर जल उठती है, उसी तरह कारतूसोंकी वातसे सर्वसाधा रणके हृद्योंपर जो विद्वेष जमा वह भी फूटनेको ही था। लार्ड डलहीज़ी जिल अनिष्टका बीज बो गये थे वह हरा होकर पेड़ वन जुका था, अत्र उसपर फल आनेकी तैयारी हुई। एकके बाद एक खाधीन राज्यको सबने ब्रिटिश कम्पनीके राज्यमें मिलते देखां था। डलहौज़ीके इस केप्टर राज्य लेनेसे सर्वसाधारण प्रजा असन्तुष्ट थी। भारत सक्ट्रिं प्राचीनता और धर्मका भक्त रहा है। धार्मिक खाधीन राज्यिको अंग्रेज़ोंके हाथ जाते देख-कर प्रजा प्रसंत्र न थी। राज्यसे किसी प्रकारका सम्बन्ध रखने-वाळोंको प्रत्यक्ष हानि पहुंची थी इसिळिये वे असन्तुष्ट थे, जमींदार और किसान जमीनके नये। चन्दोवस्तसे असन्तुष्ट थे, इससे, क्षोभ और दुःख से, प्रजा अंग्रेज़ी राज्यको कोसती थी। इसके वाद जब नये कारतूचोंकी चर्चा फैली, बाजार बाजार, गली गली और घर घरमें अंग्रे ज़ोंके द्वारा धर्म भ्रष्ट होनेकी वार्ते होने लगीं तब प्रजासे शान्त न रहा गया। कारतूसोंके आन्दोलनसे उत्तेजना बढ़ी और इस उत्तेजनाने अंग्रेजोंके प्रति जो होप और

घृणाका भाव भरा था उसे प्रगट कर दिया। जो आग हद्यको तहके भीतर छिपी थी, वह इस आन्दोलनकी हवासे जलकर सर्वस्व नाश करने लगी।

दमदमेसे कुछ मील उत्तर, गंगाके किनारेपर, वारकपुर नामक एक और छावनी है। जब कलकत्तेमें भारतकी राजधानी थी कभी कभी गवर्नर जनरल बारकपुरमें आकर रहा करते थे। यह स्थान वडा रमणीक है गंगाके किनारे गवर्नर जन-रलका भवन बना है। सन् १८५७ के प्रारम्भमें, बारकपुरमें, चार भारतीय पैदल सेनार्ये थीं। इन चारोंमेंसे दूसरी और चौंतीसवीं रेजिमेंटने काबुलकी लड़ाईमें विजय प्राप्त की थी। वाकी तेतालीसवीं और सत्रहवीं रेजिमेंटोंमेंसे पहली समयप्र आज्ञा न माननेके कारण तोड़ दी गई थी, उसके स्थानपर एक नया दस्ता तैयार किया गया था। चौधी सत्रह नम्बरकी सेना दूसरे सिक्ब संग्रान्त्र अर्थ े वीरतासे छड़ी थी। ३४ नं० के सेनापित कर्नल हीलर थे, यह दूसरी फीजसे बदल कर आये ही थे। ४३ नं सेनाका मार कर्नल कनेडीपर था, यह भी न्ये ही थे। सत्रहवों और दूसरे नम्बरकी सेवाओंके सेनापति 'अपनी अपनी सेनाओंमें बहुत समयसे काम करते चले आ रहे थे। छावनीके अफसर चार्क्स ग्रांट थे। जान हे अर्फ् सैनिक विभागके सेनापति थे।

सेनापित हैश्रसंने २८ जनवरीको एडजूटेंट जनरलके द्रपतर-को लिखा,—"वारकपुरके सिपाही धीरे धीरे विरक्त होते जा रहे

हैं, धीरे धीरे उनके हदयोंमें हेपमाव जमता जा रहा है। कुछ षड्यन्तकारियोंने, शायद कलकत्तेके ब्राह्मणोंने, उन्हें बहका दिया है कि तुम्हें जवरदस्ती ईसाई किया जायगा। सरकारने जो विधवाविवाहको जायज़ करार देनेका कानून वनाया है, इससे चिढ़कर, शायद, विधवाविवाहके विरोधियोंने सिपाहियोंको वहकाया है कि तुम्हारी धार्मिक क्रियायें वलपूवक खरा दी जायंगी और तुम ईसाई किये जाओगे। इस प्रकार सरकारके विरुद्ध सिपाहियोंको जोश दिलाकर वे अपना उद्देश्य सिद्ध होनेकी आशा करते हैं।" इस समय चर्ची मिले कारत्-सोंकी वात चारों ओर फैल रही थी और वारकपुरके सिपाही भी आलोचना कर रहे थे। शंका और अविश्वासने सबके हृद्य अशान्त कर दिये थे। वहुर्तोंने तो अपने आप ही विश्वास कर लिया था और बहुतोंने दूसरोंके कहनेपर विश्वास किया था कि गी-सूत्रर-भक्षक अंत्रेज़ सबको अपवित्र करना चाहते हैं। पहले तो उनके देशको इन्होंने अपने अधिकारमें कर लियां और अव धर्म भी लेंना चाहते हैं।

सिपाही लोग अब अपनी द्वेषवुद्धि प्रगट करने लगे। जो हिंसा और क्रोध उनके हृदयोंमें जमता जा रहा था, वह प्रगट होने लगा। वे अंग्रेज़ोंपर आक्रमण करके उनके नाश करनेकी प्रतिशायें करने लगे। दमदमेंमें कारतृसोंकी चात प्रगट होनेके कुछ दिन वाद ही वारकपुरमें तारका स्टेशन जला दिया गया। यह अग्निलीला शीब्र समाप्त न हुई। एक रातके बाद दूसरी

रात आने लगी, प्रति रात्रिको , अंग्रेज़ोंके वंगलींपर आग वरसाई जाने लगी और तीर भी पहुँचे। केवल वारकपुरमें ही यह अग्निकांड प्रगट न हुवा बल्कि वारकपुरसे वहुत दूर रानीगंजमें भी इसी प्रकार अग्निलीला होने लगी। यहां दूसरी रेजिमेंटकी एक शाखा रहती थी। इसके वाद प्रति रात्रिको सिपाहियोंकी समा होने लगी। वक्ता लोग कहोर और उत्तेजक भाषामें अंग्रेज़ोंको अत्याचारी और अपवित्र सिद्ध करने छगे कि "सर-कार सबका धर्म नाश करने, जातिमुष्ट करने और सबको ईसाई घर्ममें दीक्षित करनेके लिये जाल रच रही है" यही इन सभाओं-का विषय था। केवल सभागीतक ही यह मामला न रहा। उनके हस्ताक्षरींकी चिट्टियां कळकत्ते और चारकपुरके डाक-खानोंसे मिन्न मिन्न फौजी छावनियोंको जाने लगीं। पर न तो सव सिपाही इन सभाओंमें शामिल ही होते थे और न सवने हस्ताक्षर ही किये थे। इतना ही ज्ञात हुआ है कि, रातमें कुछ सिपाहो एकत्र होते ओर दूसरे सिपाहियोंको सरकारके विरुद्ध उपदेश देते। अन्य छावनीवालोंको उत्तेजित करनेके लिए पत्र लिखे जाते। इस प्रकार हर एक छावनी और सेनामें चर्यी मिले कारतूसोंकी बात पहुंची। हर एक सेनाके सिपाही इससे भयभीत, त्रस्त और उत्तेजितं हुए।

वारकपुरसे सी मील उत्तर, गंगाके किनारे, बहरामपुर खानमें एक छावनी है। दिल्लीके वादशाहोंके नाममात्र अधीन वंगालके नवावोंके सुरम्य भवन यहां वने थे। इतिहास-प्रसिद्ध मुर्शिदाबादके नवाव अनेक बेगमों, दास दासियों और परिवारों सिंहत अपने भवनमें आनन्द भोगते हुए समय विता रहे थे। छोग नवावको नवावीसे वंचित देखते और अंग्रेज़ोंके अत्याचारोंका वखान करते थे। वहरामपुरमें गोरी फौज न थी, आसपास भी किसी स्थानपर न थी। १६ नं० भारतीय पैदल सेना, एक रिसाला और थोड़ेसे गोलंदाज वहाँ रहते थे। यह सिपाही यदि एकाएक उत्तेजित हो उठते और लोग, नवावके नामसे, इनकी सहायता करते तो वड़ी विपत्तिका सामना करना पड़ता इसमें सन्देह नहीं। पर लोगोंपर कभी यह भयंकर भूत सवार न हुआ, उन्होंने राजद्रोहका परिचय भी न दिया।

जव सर्वसाधारणके हृद्यों में असन्तोप जड़ पकड़ गया हो, साथ साथ हिंसाका भाव भी प्रगट हो गया हो, ऐसे अवसर-पर विना सावधानीके असन्तोप और हिंसाकी गति नहीं रोकी जा सकती। उस अवसरपर अधिकारियोंने जो एक नियम प्रविक्त किया था उससे इस आन्दोलनको और भी अधिक सहायता मिली। पहले ३४ नं० सेनाके कुछ सिपाही कुछ घोड़ों-की रक्षाका भार देकर एक खानपर मेजे गये, इसके एक सप्ताह बाद फिर छुछ आदमी वहाँ और भेजे गये। यह सब बहरामपुर-तक गये, बहरामपुरके सिपाहियोंने जब उनका काम ले लिया तब वे वापिस अपनी छावनी गये। एक खानके असन्तुष्ट सिपाहियोंको दूसरे खानके असन्तुष्ट सिपाहियोंको दूसरे खानके असन्तुष्ट सिपाहियोंको हियोंको उत्तित करनेका यह अच्छा मौका मिला। वारकपुरकी,

सव वार्ते वहरामपुरवालोंको और वहरामपुरकी सब वार्ते वारकपुरवालोंको मालूम हो गई'।

जव ३४ नं धेनाके सिपाही वहरामपुर पहुंचे तव वहाँके सिपाही उनसे वड़ी प्रसन्नता और आहाद्से मिले। लखनऊमें यह दोनों सेनायें एक ही खानपर थीं, इसिंखये वे एक दूसरेके पुराने मित्रथे। अपने पुराने मित्रोंको पाकर १६ नं० सेनाके सिपाही चर्वी मिले कारतूसोंकी कथा वढ़े आग्रहसे पूछने लगे। यह बात नयी न थी, इससे दो सप्ताह पहले डाक या पत्रवाहकके पत्र द्वारा सिपा-हियोंको समाचार मिल गया था। सव सिपाही इसकी आली-चनामें मत्त हो चुके थे। पर वहरामपुरके सिपाहियोंमें द्वेष न जगा था। वे जातिनाश सीर धर्मनोशके इरसे सभी अंग्रेज़िके प्राणींके छोलुप न हुए थे, बहिक सिपाहियोंने यह बात सेनापति-से कही। सेनापतिने दृढ़ताके साथ कहा कि यह बात गलत है, यदि सिपाहियोंको सन्देह हो तो वे अपने कारतूसोंकी चर्वीकी परीक्षा कर सकते हैं। सेनापतिके इस आश्वासन और सान्त्व नासे १६ नं॰ सेनाके सिपाही शान्तिपूर्वक अपना कर्त्तव्यपालन करने लगे। पर जब ३४ नं० सेनाके सिपाही आकर इनसे मिले तव उन्होंने द्रदताके साथ कहा कि अंग्रेज़ोंने हमारे धर्मनाश करनेका पक्का इरादा कर छिया है। बहरामपुरके सिपाहियोंने गम्मीर आशंकाके साथ उनकी वातें सुनीं। उनका हुढ़ विश्वास हो गया कि यह वात सत्य है-और सर्वथा सत है। बारकपुर राजधानी कलकत्तेके निकट है, राजधानीके

निकटके सिपाहियोंको सरकारके विचारोंका अच्छो तरह पता लग सकता है, इसलिये वारकपुरके सिपाहियोंकी चातें अटल हैं, सत्य हैं; यह विश्वास बहरामपुरके सिपाहियोंका हो गया। उनकी धारणा हो गई कि सचमुच पित्रत्र धर्म और जातिका नाश करनेके लिये फिरागियोंने चर्ची मिलाकर कारतूस चनाये हैं और वे उन्हें दांतोंसे काटनेको कहते हैं। इस प्रकार बहरामपुरके सिपाही भी इस आतंक और चिन्तासे पृथक् न रह सके। दुश्चिन्ताके अनन्त प्रवाहमें उनके हृदय भी आलोड़ित हो। उठे, शान्ति नष्ट हो गई, अशान्ति और अविश्वासकी लहरें उठने लगीं। वे सरकार और अंग्रेज़ जातिको गपना दुश्मन समफने लगे और दुश्मनोंसे, अपने धर्मकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञावद्ध हुए।

जिस दिन वारकपुरके सिपाही पहुंचे उसी दिन १६ नं० सेनामें आज्ञा निकली कि कल उन्हें कवायद करनी होगी। जिस दिन आज्ञा दी गई उस दिन शान्ति रही। सब शान्त थे, पर शामके वक्त सेनापित मिचलके सहायकोंमें बड़ी विरक्ति देखी गई। सबेरे कवायदके लिये उन्हें जो बंदूककी टोपियां दी गई उन्हें लेनेसे सिपाहियोंने इनकार किया। उनका विश्वास हो गया था कि कारतूस अपवित्र चर्चीसे बनाये गये हैं। इस स्थान-पर यह कहना आवश्यक है कि कवायदसे पहले सबेरे कारतूस बांटनेकी रीति न थी पर व्यवहारके लिये जो कारतूस मेगजीन-से बाहर निकाले गये थे, उन्हें किसी किसी सिपाहीने देख लिया था। जिन कागजोंसे यह कारतूस बनाये गये थे, उन्हें एक एक

देखनेसे दो प्रकारके मालुम होते थे, सिपाहियोंने समफ लिया कि कारतूस दो तरहके हैं। यह वे पहले ही सुन चुके थे कि कलक-त्तेसे नये कारतूस आये हैं। इन्हें देखकर वे समफ गये कि वस अब धर्मनाशमें कुछ देर नहीं है। फिरंगी शीघ्र ही उनकी खर्ग-की राहमें पत्थर लगाने वाले हैं, शीघ्र ही वे अनन्त नरकके लिये प्रस्तुत किये जायंगे।

अपने सैनिकोंके अविश्वासकी वात सुनकर सेनापित मिचल शोव ही सवार होकर सेनामें आये और गम्भीरतांके साथ अफसरोंको उन्होंने अपने निकट बुछाया। यदि सेनापति चैर्यके साथ, सरकारकी न्यायपरायणताके नामपर, उन्हें समझाते तो अफसर शान्त हो जाते और साथ साथ सिपाही भी समक्त जाते, पर हृदयंकी उत्तेजना और क्रोधके धारण सेनापति अपने आपकरे शान्त न रख सके, उन्होंने अफसरोंको डराया और धमकाया। कर्नल मिचलने कोधके साथ कहा कि, यह कारतूस एक सालके वने हुए हैं, डरकी कोई बात नहीं है, इसपर भी अगर इनकार होगा तो तमाम फौज बरमा या चीन भेज दी जायगी जहाँ सिवाय मीतके और कोई गति नहीं। जो सरकारकी आज्ञा न मानेंगे उन्हें कठोर दंह दिया जायगा । सेनापतिकी इस कठोर वातसे अफसरोंका सन्देह दूर न हुआ। उन्होंने अपने कर्नलके सुँहसे सव वातें स्पष्ट सुननेकी आशा की थी, किन्तु वह पूर्ण न हुई। वे सेनापतिकी इस वातपर विश्वास न कर सके, वल्कि इससे उन्हें अफवाह सच माळूम हुई। उन्हें विश्वास हो गया

कि जकर कारतूस अपवित्र वस्तु के वने हैं, अन्यथा सेनापित क्रोध-से न कहते। इसके वाद अफसरोंने जो : आवेदनपत्र पेश किया उसमें भी इसी आशंकाका वर्णन था। सेनापित कर्नल मिचलने जिस क्रोधके भावसे आज्ञा दी उससे हमारा दृढ़ विश्वास हो गया कि जकर कारतूस चर्ची मिलांकर वनाये गये हैं, अन्यथा उन्हें इतना क्रोध न आता। सेनापितको कुद्ध देखकर अफसरोंका यही भाव हो गया था, वे अपने पवित्र धर्मकी रक्षाके लिये दृढ़प्रतिज्ञ हुए हैं।

सेनापति मिचल अपनी क्रोधभरी भाषामें ज्याख्यान देकर चुप हुए, घोर सन्देहमें पढ़े हुए अफसर चुपचाप अपने अपने सानको छोटे। सन्ध्या चीत चुकी थी। रात्रिका कोमल अन्धकार धीरे धीरे चारों ओर फैंछ रहा था। सेनापति मिच-लका हृद्य एक अवश्यम्माविनी विपत्ति देखकर कांप रहा था, वे हवाके साथ एक भयानक विपत्तिको खेलते देख रहे थे। वे क्या करें, १६ नं० सेनामें सब भारतवासी हैं, पास कोई गोरी सेना भी नहीं, पैदल सेनाके अतिरिक्त थोड़ेसे सवार और गोलंदाज भी छावनीमें थे। यह नहीं कहा जा सकता कि सेना-पतिने सवार और गोलन्दाजोंसे पैदल सेनाको द्वानेका विचार . किया, बिक्क सवारों और गोलन्दाजोंसे पैदल सेनाको डर दिख-लानेका उनका विचार था। उन्होंने डर दिखाकर सेनाको चाध्य करना चाहा और इसी विचारसे सवारों तथा गोलन्दाजोंको भी संवेरे जवायहके अवसरपर उपस्थित होनेकी आज्ञा ही ।

आजा देफर रातको इस वजे सेनापति छेटे पर नींद न आई। एकके बाद दूसरी चिन्ता उनके हृद्यमें उठने लगी। वे चिन्ताके अधाह समुद्रमें तैरने छगे। इसी समय छावनीकी ओरसे उन्हें वाजेके साथ बहुतसे आद्मियोंका कोलाहल सुनाई दिया। आधीरातके शोरने सेनापति मिचलके हृदयमें शंका पैदा कर दी। वे समम्र गये कि सिपाही एकत्र होकर शीव्रं ही अंग्रेज अफसरोंपर विपत्ति छानेवाछे हैं। जब भारतीय अफसर लोग मिचलके पाससे चले गये तब क्रमशः सिपाहियों-को उरोजना अधिक यह गई। इसके वाद जब उन्होंने छुना · कि सवारों और गोलन्दाजोंको भी सवेरेकी कवायदमें .हाजिए होनेका हुक्म हुआ है, तव उनकी आशंका और भी अधिक बढ़ गई। वे समझे कि अपवित्र कारतूस जबर्दस्ती उनके हाथमें दिये जायँगे और सवार तथा गोलन्दाज उन्हें दवानेके लिये तैयार रहेंगे। दुःख, श्लोम और क्रोधसे वे अपने धर्मकी रक्षाके छिये तैयार हुए। किस प्रकार दछबद्ध होकर वे एकत्र हुए, इस वातका पता भी नहीं चला। विपत्तिके अवसरकी ऐसी स्हम वार्ते मालूम होनी कठिन हैं। जब सबमें उत्तेजना फैळी हो उस समय उन्हें एकत्र कर छेना साधारण वात होती है। यहरामपुरके सव सिपाही अपनी धर्मरक्षाके विचारसे उन्मंत थे, सव अस्थिर और अनियमित हो गये थे। इनमेंसे कुछ अपनी अपनी वन्दूकों भरनेकी कहने छगे, कुछ पुकारने छगे गोछी मारो और कुछ अपवित्र कारतूसोंके मेगजीनकी ओर घहे। आधीरातके समय वहरामपुरकी छावनी तूफानका घर वन गई।

शोर सुनते ही सेनापित मिचल खड़े हो गये और झट वर्दी पहनकर बन्दूक लिये हुए छावनीकी ओर चले। सेनापतिकी समक्तमें यह बात न आई कि सिपाही बाकायदा सरकारके खिलाफ खड़े हुए हैं या योंही ओशके कारण वेकायंदे उठ खड़े हुएं हैं। खैर जो कुछ हो, उन्होंने सवारसेनाको फीरन तैयार होनेकी आज्ञा दो। गोलन्दाजोंको अपनी तोपें ठीक मौकेपर लगानेकी आज्ञा दी। सेनापतिकी आज्ञा सुनते ही . सवार-सेना तैयार होकर घोड़ोंपर बैठी। अन्धेरेमें गोछन्दाज अपनी तोपें उत्मत्त सिपाहियोंको ओर छे जाने छगे। सिपाहियोंने दूरसे तोपोंके पहियोंकी आवाज सुनी और मशालोंके प्रकाशमें रिसालेको आते देखा। इससे उनका हृद्य और भी अधिक कांपने लगा, वे शङ्कित होकर अपने स्थानपर ज्योंके त्यों खड़े रहे, कोई न भागा। बहुतोंके हाथमें गोलीभरी वन्द्रकें थीं पर किसीने उन्हें न दागा।

बाधीरात बीत चुकी थी, घना अन्धेरा चारों ओर व्यास हो रहा था। सेनापित मिचल यूरोपियन अफसरोंको उठाकर तोपें लिये परेटके मैदानमें आये। उत्ते जित सिपाहियोंके हाथमें बन्दूकों थीं पर वे वाकायदा वहीं पहने हुए न थे। इस समय भी सेनापित यदि शान्तिसे काम लेते, लोगोंको धेर्यपूर्वक समझाते, तो वे समक्त जाते। पर सेनापित इस चातको न समक्षे कि धर्मनाश होनेके विचारसे सिपाही उत्तेजित हुए हैं, उन्होंने केवल कठीरतासे इस अशान्तिको दूर करनेका निश्चय किया। उनकी आज्ञासे तोपें भरी गई और सवार तोपोंके पास खडे रहे। फिर उन्होंने भारतीय अफसरोंको सामने आनेकी आज्ञा ही। अफसर आकर फिर सेनापतिके सामने खडे रहे, फिर वही क्रोधपूर्ण और उत्ते जनामय बातें सुनने लगे। उस समय सेनापित मिचलने जो वार्ते कही थीं वे कहीं लिखी नहीं गई', इसलिए उनके शब्द उद्धृत नहीं किये जा सकते, पर उन्होंने कहे शब्दोंमें जो वक्तृता दी थी उसका सारांश यही था कि, विगड़े हुए सव सिपाही तोपोंसे उड़ा दिये जायँगें, इसके लिये वे अपने आपको भी निछावर करनेके लिये तैयार हैं। भारतीय अफसरोंने धैर्यपूर्वक सेनापतिकी वार्ते सुनीं, धैर्यपूर्वक विनयके साथ कहा कि, यह अवसर क्रोध और उत्तेजनाका नहीं है। सिपाही अनजान और संदिग्ध हैं।वे केवल अपना धर्मनाश होनेके विचारसे धवरा उठे हैं। वे उन्ते-जनासे उत्मत्त और कार्यकारणसे अनभिन्न हैं। उनका विश्वास है कि सब तोपे' और रिसाला उनका नाश करनेके लिये एकत्र किया गया है। यदि सेनापति तोपकाने और रिसालेको जानेकी आज्ञा दें तो सिपाही हथियार रख देंगे।

भारतीय अफसर चुप हुए। चुपचाप वे सेनापतिकी आज्ञा-की प्रतीक्षा करने छगे। कर्नछ मिचछ एकाएक कर्राव्यका निश्चय न कर सके। उन्होंने समझा कि घोर सन्देहके कारण सिपाही पागछ हो उठे हैं, सरकारको हानि पहुँचानेके विचारसे नहीं। ऐसी दशामें यदि तीप्रखाने और रिसालेको एकाएक सामने न लाकर केवल वे स्वयं आते और सिपाहियोंको शान्तिसे अधीन करनेका प्रयत्न करते तो कहीं अधिक वुद्धिमत्ताका कार्य होतां। यदि उत्ते जित सिपाही वार्तोंसे शान्त न होते तो अलग खड़े रिसालेको वे तुरन्त सामने छे आते। पर ऐसा न करके वे भरी तोपे और रिसाला लेकर सिपाहियोंके सामने खड़े हो गये। इस दशामें जवतक सिपाही अधीनता स्वीकार न कर लें तवतक उन्हें जानेकी आज्ञा नहीं दी जा सकती। इस दुवि-धामें पड़नेके कारण एकाएक सेनापित कर्त्तव्यका निश्चय न कर सके । अन्तरें उन्होंने भारतीय अफसरोंको आज्ञा दी कि इस समय तोपलाने और रिसालेको वापिस किया जाता है, पर खबेरेकी कवायदमें सबको उपस्थित होना होगा। अफसरींने फिर नम्रतापूर्वक कहा कि, इस तरह करनेसे सिपाही न तो शान्त होंगे और न उनकी शङ्का ही दूर होगो। कवायदके समय तोप्खाने और रिसालेको अपने सामने देखकर वे फिर शंकित होंगे इसिंछये इस समय तोपज़ाने और रिसालेको वापिस जातेकी आज्ञा देकर सुवहकी कवायद वन्द रखनेकी आज्ञा हेना भी अधिक उचित होगा। सेनापतिने इसमें आपित न की। आज्ञा पाकर तोपज़ाना और रिसाला अपने अपने स्थानको गया. सिपाही कुछ शान्त हुए।

्रूसरे दिन सवेरे १६ नं॰ सेना परेटके मैदानमें एकत्र हुई। इस समय सैनिकोंमें न उत्ते जना थी और न उद्देगका भाव ही था। किसी प्रकारकी आपत्तिके बिना यथानियम उन्होंने सब वाज्ञाओंका पालन किया। एकाएक उत्ते जित हो उठनेके कारण वे अपने आप लक्जित हुए थे, पर अधिकारी शान्त न थे, कर्त्तन्यपालन करते देखकर भी वे निश्चिन्त न रहे। इस वातकी जांच शुक्त हुई कि किन कारणोंसे सेनामें उत्ते जना फेली थी। कई दिन तक लगातार भारतीय और यूरोपीय अफसरोंकी गवाहियाँ हुई। इसके बाद सिपाहियोंने किसी प्रकारकी अधीरताके लक्षण न दिखाये, वाकायदा वे सब आज्ञा-ओंका पालन करते थे। मुर्शिदाबादके नवाब नाजिम इस समय सर्वसाघारणमें शान्ति बनाये रखनेका बहुत प्रयास कर रहे थे। कर्नल जार्ज मेकग्रेगर नामक सेनिकसे सलाह करके उन्होंने बहुत काम किया। नवावका प्रयास सफल हुआ। मुर्शिदाबादके किसी शासकने किसी प्रकारकी गड़बड़ न की। सब शान्त रहे।

जो सेनाक अफसर होते हैं, सेंकड़ों हजारों वोर जिनकी आज़ामें रहते हैं, उन्हें सदा धर्य और ज्ञानसे काम छेना चाहिए, नाजुक मौकोंपर धवराकर बिना विचारे काम कर डाछनेसे परि-णाम बड़ा मयानक हो जाता है। जो चीरत्वसे उन्नत, साहस-से अचछ और कर्चन्यपाछनमें सावधान हैं वे अपने अधिनायक-को प्रकृत वीर, धीर, गम्मीर और योग्य देखना चाहते हैं। पर सेनापित मिचछ १६ नं० सेनाके निकट अपने धर्य और गाम्मीर्य-का परिचय न दे सके। सेनापितके दोपसे बहुत बार अनेक हानिकर कार्योंका सूत्रपात हो जाता है। इस अवसरपर सेना-

पति मिचलके दोपसे पेसी ही हानिका सृत्रपात हुथा। यदि मिचलकी उप्रता सीर कोध न देखते तो शायद सिपाई इसें जित न होते तथा भारतीय अफसर भी सिपाहियोंको समभाते।



## दूसरा अध्याय

सरकारके समयोचित कार्योंमें विलम्बके कारण—भिन्न भिन्न शासन विमागोंकी कठिनाइयां——चर्बावाले कारतूसोंकी जांच—बारकपुरकें सिपाहियोंका असन्तोष बढ़ना—सिपाही मंगल पांडेय——३४ नं० सेनामें गड़बड़——११ नं० सेनाके हथियार लेना।

क भारतीय साधारण कहावत है कि "विपत्ति अस्त्रहाहरू अकेलो नहीं बाती।" बहुत अंशोंमें यह सत्य है। संसारके इतिहासमें, हरएक शासन प्रणालीमें, देखा जाता है कि जब जब बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं, तब तब उन देशोंकी सर-कारोंको बनके होनेका स्वप्तमें भी विचार न था। धीरे घीरे विपत्तिके वोज महावृक्ष बन जाते हैं, शासकोंको उनका ज्ञान ही नहीं होता या कुछ होता भी है तो वे उसे नावीज समक्षकर उपेक्षा करते हैं, अन्तमें वही शासनके चक्रकी गति रोक कर खडा हो जाता है। जब इस प्रकार मारतव्यापी आन्दोलन हो रहा था, चारों ओर अशान्तिकी छहरें छहरा रही थीं, हरएक इटयमें सज्ञात आशंका विचर रही थी उस समय भी सरकार वेखवर थी। भारतवर्ष वडा भारी देश है, उसमें सेकड़ों जातियाँ, हजारों धर्म, सेकडों भाषायें हैं, पेसी दशामें विदेशी सरकार भारतीयोंके हृदयकी वात कैसे समझ सकतो थी। साथ ही

सरकारकी इच्छा और उसके कामोंको भारतवासी नहीं समकते थे। राजा और प्रजा दोनों अन्धेरेमें एक दूसरेका सुंह देख रहे थे, कोई किसीका भाव न समक सकता था। सिविछ कर्मचा-रियोंका सम्बन्ध सर्वसाधारणसे था, उन्हें जब इस विपत्तिका आभास मिछा तब उन्होंने सरकारको सचेत किया। पर सरकार तक पहुंचनेमें इस समाचारको देर छगी, इसी कारण खबर मिछने तक रोग असाध्य हो गया।

भारतके सैनिक कार्यों का सम्पूर्ण भार फीजी लाटपर है ; पर शासनका सम्पूर्ण अधिकार गवर्नर जनरहको होनेके कारण सैनिक विभागका काम भी उसे ही व्यवस्थित रखना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी समभःकर गवर्नर जनरळ फौजी ळाटपर उसका भार देते हैं। इन दोनों प्रधान खार्मियोंके एक स्थानपरः रहनेसे किसी वातके निर्णयमें अधिक समय नहीं लगता। पर बहुत बार यह होता है कि गवर्नर जनरल भारतके एक भांगमें होते हैं और फीजी लाट दूसरे भागमें। सन् १८५७ के शुक्रमें ही यह वात हुई थी। लार्ड कैनिंग कलकत्तेमें थे और फीजी लाट उत्तरपश्चिम प्रदेशमें । सेनापति वंगालमें थे और एडजूटेंट जन-रल मेरठकी छावनीमें। इन सबका कर्त्तव्य था कि चर्वीवाले कारतूसोंके विषयमें जांच करते। पर न तो सव एक स्थानपर धे और न सबके द्पतर ही एक जगह थे। इसलिये ठीक समयपर कुछ भी न हुआ और विपत्ति सामने या खड़ी हुई ।

· राज्यके प्रधान प्रधान कर्मचारियोंके भिन्न २ रहनेके कारण ही

विलम्य नहीं हुआ, यल्कि शासन विमागोंकी विस्तृत कार्यप्रणाली भी इस देरका कारण वनी । हरएक विभागमें अधिकारप्राप्त वहे वहे शासक नियत हैं। जैसे किसी क'चे महलपर चढनेके लिये एकके वाद एक सीढ़ीपर पैर रखना पड़ता है, उसी प्रकार किसी वातके लिये सरकारके एक विभागसे दूसरे विभागमें और एक अधिकारीसे दूसरे अधिकारीके पास उसकी कार्यवाही जातीः है। किसी जिम्मेदारीकी बातके छिये नीचेवाछा अधिकारी अपनेसे ऊपरवाले अधिकारीको चेतावनी दे देगा, ऊपरवाला सब मामळा अपनेसे ऊपरवाछेके सामने रक्खेगा। इस प्रकार अन्तर्मे प्रधान सरकारके सामने वात पेश होगी। २२ जनवरीको ७ नं॰ सेनाके सेनापति लेपिटने ट ब्राइटने, द्मद्मेसे, चर्चीवाले कारतृसोंसे सिपाहियोंकी घृणा और उत्तेजनाकी वात अपनेसे ऊपरवाछे सेनाध्यक्षको छिखी । मेजर वोन्टनने दूसंरे दिन यह पत्र दमदमेके प्रधान सेनापतिके सामने रक्खा। इस सेनापतिने वारकपुरके सेनापतिको छिखा। कर्नल हेअर्सने यह वात कलकत्ते-के एडजूटेंट जनरलको लिखी। बात बहुत आवश्यक थी और शीघ्र योग्य प्रवन्ध होना चाहिये था। कर्नल हेअसँने लिखा था कि, यथासम्भव शीघ्र यह विषय भारतसरकारके सामने रक्षा जाय तथा यह भी लिखा था कि सिपाहियोंको अपने अपने कारत्स तेळसे नरम करनेकी आज्ञा दी जाय। कर्नळ हेअर्सका पत्र २४ जनवरीको एडजूटेंटके दफ्तरमें पहुंचा । उस दिन समय न मिलनेके कारण कुछ विचार न हो सका । दूसरे दिन रविवार

था इसिंछये हेअर्सका "वहुत आवश्यक" पत्र योंही पड़ा रहा। २६ जनवरीको एडजूटैंट जनरलने कर्नल हेअर्सका पत्र भारत-गवर्नमेंटके सेकेटरोके पास भेजा । दूसरे दिन सरकारमे कर्नल हेअर्चके प्रस्तावका अनुमोदन करके एडजूटेंटको आज्ञा दी। २८ जनवरोको सरकारकी आज्ञा हेथर्सके पास पहुंची। पत्र पाकर सेनापतिने वारकपुरके सव सिपाहियोंको सरकारकी आज्ञा सुननेका हुक्म दिया, पर अधिक देर हो गई थी। उससे पहले दिनं, कवायद्के समय, एक भारतीय अफसरने सेनापतिसे पूछा था कि कारतूसोंके विषयमें सरकारकी आज्ञा आई या नहीं। पर उस दिन तक कोई आज्ञा न आई थी इसिलिये कहा गया कि कोई आज्ञा नहीं आई। यदि सेनापति और सरकारके वीचमें एडजूटैंटका दफ्तर न होता तो सेनाप्तिको चार दिन पहले सरकारकी आज्ञा मिल जाती। जिस समय दफ्तरोंके कागजी घोड़े दौड़ रहे थे उस समय लोग सरकारके विरोधमें भयानक पड्यन्त्र रच रहे थे।

यह भयानक आग वंगाल छोड़कर पश्चिमोत्तर देश आगरा व अवधमें भी जा लगी। पहले वह किसीको भी भयानक न दिखाई दी, धीरे धीरे अलक्षित रूपसे फैलती,गई, सरकारके विरुद्ध लोगोंको उत्तेजित करती रही। सरकारने इस विषयको साधा-रण समका था, उसका विवार था कि मामूली तौरसे सान्त्वना दे देनेसे सिपाही शान्त हो जायंगे। उसे यह विचार ही न था कि यह साधारण आन्दोलन एक दिन सरकारको उलट पुलट देगा। सरकार चाहे अनजान थी, किन्तु आन्दोलन धीरे धीरे शिक्तशाली हो रहा था, वह मयानकसे भी भयानक बनता जा रहा था। लाई कैनिंगको गवर्नर जनरल बने थोड़े ही दिन हुए थे, वे सब महकमों के कामों को पूरी तरहसे जांच न सके थे, उन्हें अनेक विषयों में अपने सेक्रेटरियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सरकार के फीजी सेक्रेटरी इस विषय के जिम्मेदार थे। किसी तरहकी गड़बड़ होने पर गवर्नर जनरल को नेक सलाह देना भी उन्हों का कर्चल्य था। कर्नल रिचार्ड वार्च सरकार के फीजी सेक्रेटरी थे। इनके चरित्र और कर्चल्य निष्ठा पर सबकी श्रद्धा थी। कर्नल वार्चने जब सुना कि दमदमे में सिपाही असन्तुष्ट हैं, तब उसी श्रण वे जांच के लिये दमदमे पहुंचे।

दमदमेमें पहुंच कर कर्नल वार्चने सुना कि यद्यपि चर्ची मिले कारतूस वने हैं पर वे दमदमे या प्रेसीडेंसीकी दूसरी छावनियोंमें एक भी सिपाहीको नहीं दिये गये। अस्तु, कर्नल वार्च सिपाहियोंका जोश ठंढा करनेका यस करने लगे। वे समझ गये कि दमदमेमें जो हुआ है, वही दूसरे स्थानोंपर भी हो सकता है। जहां जहां नयी रायफलकी शिक्षा देनेका प्रवन्ध किया गया है, उन सब स्थानोंपर कारतूसोंके कारण सिपाही उत्तीजत हो सकते हैं इसलिये जहां तक हो शीध इस उत्ती-जनाकी शान्ति होनी चाहिए। यह निश्चय करके कर्नल वार्च गवर्नर जनरलसे मिले और शीध सिपाहियोंको शान्त करनेके उपाय प्रयोग करनेकी आहा माँगी। आहा मिल गई, उसी समय

वोषणा हुई कि दमदमे और मेरठमें किसी तरहकी चर्वांसे बने कारतूस सिपाहियोंको न दिये जायंगे। चिकनाईके लिये, जिस तरहका तेल चाहें उस तरहका सिपाही काममें ला सकते हैं। अग्वाले और स्थालकोटकी छावनियोंमें भी यही आजा प्रचारित हुई। फौजी छाटको भी इसमें किसी तरहकी आपित न थी। किन्तु मेरठ छावनीसे अधिकारियोंने इसका विरोध करके लिखा कि, कारतूसोंके साथ चर्वोंका प्रयोग सिपाही पिछले कई बरसोंसे कर रहे हैं, कारतूसोंमें वकरेकी चर्वों दी जाती है। कलकत्तेके फौजी अधिकारियोंने इसपर कोई आपित न की। उन्होंने लिखा कि, यदि सिपाही कारतूसोंके साथ वकरेकी चर्वों या मोम प्रयोग करते हैं तो वह दी जाय।

यह बात सत्य थी कि कलकत्तेक किले और मेरडमें जो कारतूस भेजे गये थे वे अपित्रत्र स्वींसे बने थे, तथा सन् १८५६ के अक्तूबर मासमें स्यालकोट और अम्बालेकी छावनियोंमें भी यह कारतूस गये थे, पर सिपाहियोंको इस्तेमालके लिये नहीं दिये गये थे। उस समय तक सिपाही नई रायफलें लेकर कवायद सोख रहे थे, कारतूस भरकर चलाना उन्हें नहीं सिखाया गया था। कई सप्ताह तक केवल बंदूक लेकर दिपाही सीखते रहे, जब कारतूसोंकी जकरत हुई तब तेल या मोमका व्यवहार करके वे कारतूस चलाने लगे।

इससे भी लिपाहियोंको धैर्य न हुआ। जिस गम्भीर आतंकसे वे अधीर हो उटे थे, वह दूर न हुआ। एक छाव-

नीसे दूसरी छावनी तक जो शोर मचा था उससे सव सिपाही अन्यकारमें थे। अधिकारियोंने समका था कि चबींसे वने कारत्सोंको दांतसे काटकर वंदूकमें मरनेसे ही सिपाही नाराज हैं, अपवित्र चबीं मुँहमें लगनेसे ही धर्मका नाश होता है, इसीलिये मेरटमें मेजर वोटनने आज्ञा दी कि सिपाही कारत्सोंको दांतसे न काटकर हाथसे काटें, पर सिपाही इससे भी सन्तुष्ट न हुए। वे तो चबींके स्पर्शको भी अपवित्र मानते थे। दूसरे कारत्स दांतसे जल्दी कट सकते हैं, हाथसे नहीं। सिपाहियोंको कुछ दिन अभ्यास करानेसे दांतसे काटनेकी आदत भी हो गयी थी, इसी कारण वे अस-न्तुष्ट ही रहे।

सन् १८५७के प्रारम्भमें, सेनापित हे अर्सने वारकपुरसे लिखा कि—"कुछ दिनसे में यहाँके सिपाहियोंके हार्दिक माव देखता आ रहा हूं, वे कुछ मड़कानेवाळे लोगोंकी वातोंसे अधीर हो उठे हैं। इन मड़कानेवाळे लोगोंने सिपाहियोंको यह विश्वास करा दिया है कि सरकार तुम्हें शीध्र ही ईसाई बनावेगी।" सेना-पितको यह वात असत्य न थी। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों त्यों सिपाही अधिक असन्तुष्ट होते जाते थे। नित्य नई अशान्ति और नित्य नया असन्तोष प्रगट होता था। बारकपुरके सब सिपाही इसी प्रकारकी आशंकासे बस्त थे। फीजी अफसर समभाने लगे कि सरकार तुम्हों किसी तरहका हस्त- सेप नहीं करना चाहती, तुम्हों किसी तरहके चर्वोवाळे कारतूस

न दिये जायंगे। वे जैसा चाहें वैसा तेल या मीम काममें लावें। पर सिपाही ऐसे असन्तुए हो उठे थे कि वे सेनापतिकी वातसे सन्तुष्ट ही न होते थे। वे सन्देह करने लगे कि कारतूसोंका कागज अपवित्र चवींसे बनाया गया है। इन कारतूसोंका कागज ऊपरसे चिकना था इसलिये सिपाहियोंकी समझमें यह बात जल्दी आगई। इसके वाद जब इस कागजको आगमें जला कर देखा तब उसमें चटचट आवाज आई और चवीं जलनेके समान दुर्गन्य भी आई इसलिये सिपाहियोंको अपनी जाति और धर्मके नाशका विचार और भी अधिक हो गया।

सेनापित हेअर्स सिपाहियोंको सन्तुष्ट करनेमें लगे थे, सिपाहियोंके साथ उनकी समवेदना थी, वे उनका हार्दिक भाव समझतेथे। उन्होंने देखा कि जाित और धर्मनाशकी आशंकासे वे जानशून्य हो गये हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी एक हो दशा है। ऐसे अवसरपर कठोर इंडका कुछ भी असर नहीं हो सकता, प्रेमसे उन्हें समझाना उचित है। इसी विचारसे सेनापित हेअर्सने कवायदके समय हिन्दुस्तानी भाषामें सिपाहियोंको सम्बोधन करके कहा कि तुम्हारा डर बिना कारण है। जिस सरकारका तुम काम कर रहे हो और जिन अंग्रेज़ अफसरोंके मातहत हो वे नहीं चाहते कि तुम्हारे धर्ममें किसी तरहका हस्तक्षेप हो। कोई तुम्हें ईसाई बनाना नहीं चाहता अंग्रेज़ विना जाने किसीको अपनेमें नहीं छेते। जो ईसाई श्रन्थोंको एढ़ और समझ सकते हैं वे अगर अपनी मर्जोसे ईसाई बनना चाहें

तो वन सकते हैं। पर ईसाई धर्ममें दीक्षित होनेसे पहले उनसे अच्छी तरह पूछ लिया जाता है कि वे धर्मको समझ गये या नहीं। धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विश्वासके विना कोई ईसाई नहीं वन सकता। धैर्यके साथ कहकर सेनापतिने सिपाहियोंसे पूछा कि वे इस बातको समझे या नहीं? सिपाहियोंने सिर हिला कर सम्मति दी। सेनापतिने समभा कि सिपाही शान्त हो गये, आशंका दूर हो गई। पर व्याख्यानकी शक्ति अधिक द्विन सिपाहियोंको शान्त न रख सकी। वारकपुरकी जिस सेनाने सेनापति हेअर्स्का व्याख्यान सुना था, वह थोडे दिन बाद ही फ़िर धर्मनाशकी आशंका करने लगी। दिनके बाद दिन बीतने लगे, पर सरकारकी ओरसे इसका कोई निश्चित उपाय न हुआ। वारकपुरके सिपाही चुपचाप अपना कर्चन्यपाछन करने छगे, परः जो शान्ति एक वार उनके हाथसे निकल गई वह वापिस न आई । वे कहने लगे कि पतनका समय आ गया । वहतसे गोरे सिपाही और गोरा तोप्ख़ाना उनके सामने खड़ा किया जायगा।

उनका यह विचार अतिरंजित हो सकता है, पर असस्य न था। जव वारकपुरके सिपाहियोंके असन्तोषकी खबर कलकत्ते पहुंची तव गवर्नर जनरलको भी विपत्तिका ज्ञान हुआ। भारतीय आकाशके एक कोनेपर एक छोटेसे मेघका उदय हुआ था। इस मेघकी कालिमा धीरे धीरे बढ़ती और घनघोर होती जाती थी। जब भारतका सैनिकदल सरकारका विरोधी हुआ है, तब सर-कारपर निश्चय आपत्ति आवेगी यह विचार अधिकारियोंके दिमागोंमें घूमने लगा था। उस समय वंगालमें अधिक गोरो सेना न थी। कलकत्ते और दानापुरमें केवल एक यूरोपीय सेना थी। वहरामपुरके सिपाहियोंके हंगामेके एक सप्ताह वाद कर्नल मिचलको आजा हुई थी कि वे विद्रोही सिपाहियोंके हथियार लेनेके लिये उन्हें वारकपुर लावें। रंगूनकी गोरी फौज लानेके लिये कलकत्तेसे एक जहाज भेजा गया था। पर वारकपुरवालोंको इसकी खबर भी न थी, यहां तक कि सेनापित हेअर्चको भी इसका ज्ञान न था। सिपाहियोंकी वातोंपर उन्होंने कान न दिया, उनका विचार था कि सिपाही आजकल हरएक वातको बढ़ाकर कहनेके आदी हो गये हैं। पर अन्तमें उनकी मोहनिद्रा दूरी। उन्हें मालूम हुआ कि उनकी अपेक्षा सिपाहियों-को अधिक मालूम है। रंगूनसे यूरोपीय सेना कलकत्ते आ पहुंची, यूरोपियनोंको बड़ी प्रसन्नता हुई।

सिपाहियोंके समान सरकार भी चिन्ताग्रस्त थी। सिपाहि-थोंकी घृणा, सिपाहियोंका कोध, और इससे भी चढ़कर उनका आज्ञोलंघन देखकर सरकार सन्देहमें पड़ गई। चिलकुल गुप्त क्रिपसे सरकार अपनी रक्षाका प्रबन्ध कर रही थी, वड़े चड़े फीजी अफसरोंको भी यह चातें न चताई जाती थीं, पर न मालूम सिपाहियोंको इनकी खबर कहाँसे लग जाती थी। हरएक छावनीमें आन्दोलन हो रहा था, सरकारकी इस सावधानीपर सिपाही और भी अधिक शिक्कत हो उठे। चारकपुरके सिपाही ऊपरसे शान्त थे, पर भीतरसे वे धर्मरक्षाके लिये मरनेको भी तैयार हो चुके थे। धीरे धीरे सिपाहियोंमें यह छूतकी बीमारी बहुत वेगसे फैलने लगो। वारकपुरकी तरह कलकत्तेकी भारतीय सेना भी धर्मरक्षाके लिये तैयार हो गई। गवर्नर जनरलने प्रधान सेनापतिको १६ मार्चको लिखा- "४३ नं० सेनाने २ नं० सेनाके हाथका छुवा भोजन नहीं किया; कारण उसने वर्वीवाले कारत्सोंको दांतसे काटकर लगाया था। ७० नं॰ सेनाके किसी किसी सिपाहीने २ नं॰ सेनावालोंको कारतूस काटनेसे मना किया है।" सिपाहियोंका हार्दिक भाव समक-कर लार्ड कैनिंगने प्रधान सेनापतिको यह लिखा था—"सिपा-हियोंकी उत्ते जना अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। बारकपुरके सिंपाही कळकत्तेके किले और दूसरे खानोंके पहरोंपर नियत थे। १० मार्चको शामके समय २ नं० सेनाके आदमी किलेमें पहरा दे रहे थे। इसी समय खजानेका पहरा ४३ नं० सेनाको दिया गया। शामको २ नं० सेनाके दो सिपाही आकर सूवे-दारसे मिले, सूबेदार अपने दैनिक कामकी किताव देख रहा था। सिपाहियोंने कहा कि हम किलेसे या रहे हैं, याज ·आंधी रातको कलकत्ते के सिपाही २ नं० सेनासे मिलेंगे, अगर स्वेदार अपनी सेना लेकर मिलें तो सरकारकी शक्ति सुगमतासे तोड़ी जा सकती है। यह खवर सुनते ही सूवेदारने दोनोंको कैंद करनेकी आज्ञा दी। दोनों केंद्र किये गये। दूसरे दिन उनका विचार हुआ और दोनों चौदह चौदह वरसके छिये जेल भेजे गये।

सेनापति हेअर्सने समऋ छिया कि ऐसी साधारण वातसे समयपर वड़ा भयानक कार्ल उपस्थित हो सकता है। इसिछिये सावधानीके साथ वे इसकी जड़ खोद फेंकनेको तैयार हूए। उनका पहला व्याख्यान सिपाहियोंने शान्तिसे सुना था, इसिळिये उन्होंने दूसरा न्यारन्यान देनेका इराहा किया। लाड कैनिंग इससे सहमत थे। गवर्नर जनरळसे सळाह करके सेनापित हेथर्सने १७ मार्चकी सुवह वारकपुरकी सेनाको परे-टके बेदानमें एकत्र होनेकी आज्ञा दी। निश्चित समयपर सिपाही परंटके मेदानमें एकत्र हुए। घोड़ेपर वैठकर हेमर्स फिर सिपा-हियोंके सामने आकर गम्भीर और तेज आवाजमें कहने छगे कि—"सरकारके दुश्मन सिपाहियोंको भड़काते हैं, वे सिपाहि-योंको वताते हैं कि सरकार उनके धर्म और जातिका नाश करेगी, पर यह बात विलक्कल असत्य है। राजमक विपाहियों-को उन डराने और वहकानेवालोंसे दूर रहना चाहिए। कम्पनी-के गासनमें कम्पनीके अधीन सिपाही सुखंसे हैं, इस खुखमें दे किसी तरहका विझ न आने दें। इसके बाद हेअसने कारतूसोंके सम्बन्धमें कहा कि, जो कागज अच्छी तरह बनाये जाते हैं वे ऊपरसे चिकने दिखाई देते हैं। भारतके राजा लोग इस तरहके चमकदार चिकने कागज सदा काममें ठाते हैं। चिट्ठियोंके कागज निकालकर अफसरोंके हाथमें देते हुए उन्होंने कहा कि. इन्हें देखो यह तुम्हारे कारतूसके कागजोंसे भी अधिक चिकते हैं, सिपाही इन कागजोंको छे जाकर अच्छी तरह देखें और

जांच करें। काश्मीरके महाराज गुलावसिंहका पत्र निकालकर उन्होंने सिपाहियोंको दिखाते हुए कहा कि, काश्मीरके महाराजने यह चिद्वी सुद्धे छिखी है। इसका कागज कितना चिकना भीर चमकदार है। अगर किसी सिपाही या अफसरको मेरी वातपर विश्वास न हो तो वह श्रीरामपुरके कागजके कारलानेमें स्वयं जाकर अपनी आंखोंसे कागज वनते देख सकता है। इसके वाद हेअर्सने कहा कि, १६ नं० सेनाने आज्ञा भङ्ग करके घोर अपराध किया है। इसिळिये सरकार उससे नाराज है। अधिक सम्भव है कि सरकार इस सेनाके हथियार छे छेनेकी आज्ञा दे। यदि सरकारने यह आज्ञा दो तो सारी गोरी और काली पेदल सेनाओं तथा तोपखानोंको. उनसे हथियार हे हेनेके अवसरपर इस मैदानमें फिर एकत्र होना पड़ेगा। इसके बाद सेनापतिने कहा कि-"तुम्हारे शत्रु यह कहते फिरते हैं कि बहुतसे सवार शौर तोपखानेवाले एकाएक आकर सेनाओंपर आक्रमण करेंगे। इस डी वातपर भरोसा करके तुम अपने मनमें शिङ्कृत और उत्तेजित मत हो। मेरी आज्ञाके विना कोई काळी या गोरी फीज वारकपुरंमें नहीं आ सकती। जो फौजें आर्चेगी, उनके आनेकी स्चना में तुम्हें दूंगा। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ, इसिखये तुम बिलकुल न डरो । तुम्हें जिस वातकी जरूरत या शिकायत हो, वह अफसरोंसे कहो। तुम्हारी जाति और घर्मके विरुद्ध कोई काम न होगा। पर यदि तुम आज्ञा न मानींगे तो कड़ी सजा दी जायगी।"

गम्भीर खरसे भाषण देकर हे अर्स मौन हुए। सिपाही चुपचाप परेटके मैदानसे अपने अपने स्थानको गये, पर अशान्ति दूर न हुई। जो सुख शान्ति काफूरकी तरह उड़ गई थी वह न लौटी। सेनापति हेथर्स अपने इस दूसरे भाषणमें भी अकृत-कार्य रहे। मनमें तोलकर वात वोलनी चाहिए थी। हृद्यके आवेगमें एकाएक कोई वात कह डालनेसे, बहुत बार वह लासके स्थानपर हानिकर हो जाती है। लार्ड कैनिंगने यह आशंका की थी कि गम्भीर उस्ते जनाके कारण हे अर्स सिपाहियों का उद्देग कहीं और अधिक न वढ़ा दे। अन्तमें कैनिंगकी आशंका सत्य हुई। हेअर्सने कहा था कि १६ नं सेनासे वारकपुरमें हथि-यार है लिये जायँगे और उस समय सबको उपस्थित रहना होगा। व्याख्यानदाताने यह स्वप्नमें भी विचार न किया था कि सुननेवाले उसके शब्दोंका उस्टा अर्थ लगावेंगे। यह समा-चार किसोंको भी प्रगट नहीं किया गया था कि १६ नं० सेनाके हथियार हे लिये जायँगे। गवर्नर जनरलने प्रधान सेनापतिको लिखा था कि-"१६ नं० सेनाके सिपाही जल्दी जल्दी मार्च करते हुए आ रहे हैं, आशा की जाती है कि ३०. मार्चको वे वारकपुर पहुँच भायँगे। यह वे नहीं जानते कि उनके हथि-यार ले लिये जायँगे और फौजसे उनका नाम कटेगा। मेरे विचारसे यह वात उनसे न कहना ही अच्छा है।" पर विना विचारे सेनापित हेअर्सने सव सेनाके सामने यह बात कह दी, अब उसका फल फला। उनकी शान्ति पैदा करनेवाली वक्तृताने

विष पैदा किया। जब सिपाहियोंने सेनापतिके मुंहसे सुना कि उनके सहयोगियोंके हथियार छे लिये जायँगे तय उनका कोध और अधिक मड़का। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार एक एक करके सबके हथियार छे लिये जायँगे। समुद्रपारसे एक गोरो सेना आई है, क्रमशः और आवेंगी। फिर हरएक सिपाहीके हाथमें जबईस्ती अपवित्र चवींवाले कारतूस दिये जायँगे। वारकपुरके सिपाहो गम्मीर मार्मिक वेदनासे अधीर हो उठे। सब अस्थिर, चिन्तित और कोधित हो उठे। सबके मुँहसे "गोरे आये, गोरे आये" सुनाई एड़ने लगा। सिपाही क्षण क्षणमें अपने आपको धर्मम्रष्ट जातिम्रष्ट और गोरोंसे आकान्त समक्षने लगे। जो आग आज तक प्रत्येक हदयमें लिपी थी वह अब जल उठी।

सेनापित मिचल २० मार्चको १६ नं० सेनाको लेकर वहरामपुरसे चल्ने थे। इस सेनाने फिर किसी प्रकारकी उत्तेजना
न दिखाई। रास्तेमें सेनापितकी आज्ञा वरावर मानती रही। ३०
मार्चको अपनी सेनाके साथ वारकपुर पहुंचकर मिचल सरकारकी आज्ञाको प्रतीक्षा करने लगे। इससे पहले ही मिचलको
समाचार मिल चुका था कि वारकपुरके सिपाही सरकारके
जिलाफ जड़े हो चुके हैं। पहले दिन २६ मार्चको एक उत्तेजित
सिपाहीको तलवारसे दो गोरे अफसर घायल हो चुके थे।

२६ मार्चको वारकपुरके सिपाहियोंमें वड़ी सनसनी फैली थी। तीसरे पहर यह खबर फैली कि कलकत्तेमें कई एक गोरी फीजें जहाजसे उतरी हैं। वे शीव हो वारकपुर आवेंगी। इस समाचारकी सत्यताकी जांचका न किसीको विचार था न समय, सव सरकारके विरुद्ध उत्तोजित हो उठे। यह दिन रविवारका था। अंग्रेज अफसर छुट्टीमें अपना समय आनन्दसे विता रहे थे, सिपाहियोंमें क्या हो रहा है, इसे किसीने नहीं देखा। सिपाहियोंमें मंगल पांडे नामक एक सिपाही था। यह हृद्दा कहा बलिष्ठ भीर नीजवान ब्राह्मण सात सालसे सेनामें वीरताके साथ काम करता था रहा था। यह कहर धार्मिक था। २६ मार्चको जब गोरी फौजके आनेकी खबरसे छावनीके सब सिपाही त्रल, चिन्तित और उत्तेजित हो रहे थे उस समय मङ्गके नशेमें चूर मंगल पांडेसे स्थिर न रहा गया। उसने सोचा कि बस अब जाति और धर्मके नाशकः समय आ गया। उरोजना और नशेकी फोंकमें यह नौजवान हथियारोंसे ख्व तैयार होकर अपनी वारकसे निकला। बाहर आकर कहने लगा कि, कोई अपवित्र कारतूसोंमें हाथ नं लगावे—"सदाके :लिये हिन्दू धर्मका नाश करके नरकका द्वार न खोछे। एक विगुल वजानेवाला पास खड़ा था। उससे मङ्गल पांडेने कहा कि विगुल वजाकर सब सेनाको एकत्र करो। पर विगुलचीने विगुल न वजायी। फिर भी मङ्गळ पांडे चारों ओर घूमने छगा। उस समय वहाँपर एक अंग्रेज़ अफसर खड़ा था, उसीको निशाना करके मङ्गळने पित्तौल छोड़ा, पर निशाना न लगा ।

इस समय ३४ नं॰ सेनाके सिपाही पास ही खड़े थे। पर

न उन्होंने मङ्गलके साथ मिलकर युद्ध घोषणा ही की और न उसे पकड़कर हथियार छीननेकी कोशिश ही। इसी समय एक हवलदारने एडजूटेंटके घर जाकर खबर दी। लेफ्टनेंट वग नामक एक अंग्रेज ३४ नं॰ सेनाका एडजूटेंट था । समाचार. मिलते ही वग फीजी पोशाक और हथियारोंसे सुसज्जित होकर हाथमें भरा पिस्तील लिये घोड़ेपर बैठकर आया। आते ही उसने कहा—"वह कहाँ है, वह कहाँ है ?" पास ही एक तोप थी। इसी तोपकी बाड़से मङ्गल पांडेयने सवारपर निशाना लगाकर यन्दूक छोड़ी। गोली वगको नहीं लगी, पर उसका बोड़ा गोली खाकर गिर गया। घोड़ेके गिरते ही वग भी गिरा, परं ऋट खड़ा होकर उसने मङ्गळपर पिस्तीलका फायर किया। निशाना खालो गया। तलवारं निकालकर वग मङ्गलकी ओर लपका, एक गोरा तलवार लेकर उसकी सहायताके लिये भाया । मङ्गल भी तलवार निकालकर दोनोंके मुकाविलेके लिये हटा। एक बोर चीर मङ्गल पांडे बीर दूसरी बोर दो यूरो-पियन युद्धकुशल अफसर। तानकि हाथमें तलवारें, हरएकका प्राण छेनेके छिये इवामें घूमने छर्गी। चारों और चार सी सिपाही खड़े थे, सब जड़े खड़े यह तमाशा देख रहे थे। किसीने किसीका पक्ष न छिया। बड़ी वीरता और फुर्तीसे दोनोंका चार वचाते हुए मङ्गल पांडेने अपने विपक्षीको घायल कर उसे जमीनपर सुळा दिया । दो चीर अंग्रेज़ इस अफेले-को कावूमें न छा सके । दोनों अंग्रेज़ोंके प्राण संकटमें थे। जव

मंगल एकको गिरा चुका तब दूसरे अंग्रेज़के प्राण वचानेके लिये एक मुसंलमान हिम्मत करके सामने आया। इस सैनिकका नाम शेख़ पल्टू था। जैसे ही मंगलने गोरे अफसरको लक्ष्य करके तलवार उठाई वैसे ही पल्टूने पीछेसे आकर उसकी वांह पकड़ ली। पल्टूका वायां हाथ तलवारसे कटकर लहुलुहान हो गया, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। इस प्रकार अंग्रेज़ अफसरके प्राण वसे। जो अंग्रेज़ गिर गया था वह भी मरा नहीं था, धायल हुआ था।

दोनों अंग्रेज़ोंके शरीर लहुलुहान हो गये थे। खूनसे लधपथ होकर दोनों अपने अपने निवासखानमें पहुंचे। इस समय क्रोधसे सेनापति वगने उपखित सिपाहियोंसे कहा-"डरपोक नराधम पार्लंडियो ! तुमने आंखके सामने अपने अफंसरको लहुलुहान होते देखा और कोई मददके लिये आगे न वढ़ा।" सिपाहियोंने कुछ भी उत्तर न दिया। लेपिटनेंट बग अपनी सेनामें अधिक आद्रणीय न था। वह अपने गुणोंके कारण किसी सिपाहीका हृदय न जीत सका था। इसी कारण सिपाही केवल तमाशा देखते रहे—उसकी वातका भी किसीने उत्तर न दिया। जब दोनों अंग्रेज़ चले गये तव सिपा-हियोंने पल्टूंसे मंगलको छोड़ देनेके लिये कहा। किसी किसीने यह कहकर पल्टूको भय भी दिखाया कि यदि वह मंगलको न छोड़ेगा तो उसे गोळीसे मार देंगे। पर जबतक दोनों घायल अफसर अपने खानपर न पहुंचे तवतक पत्टूने मंगलको न छोड़ा। इस समय मंगलको किसीने गिरिफ्तार न किया। इसका कारण धर्म और जातिनाशका डर और अंग्रेज़ोंको विद्वेषकी दृष्टिसे देखना ही था। बीर धर्मको जलांजलि देनेके कारण सिपाही इतिहासके सामने दोषी कहे जा सकते हैं, पर अफसर यदि सोच समम्कर शान्तिके साथ काम लेते, भविष्यपर दृष्टि रखकर यदि सरकार नीतिका अनुसरण करती, तो यह इतिहास खूनके रंगसे न लिखा जाता। अदूर-दर्शी, अनजान और खोटे मनुष्योंके बहकानेमें आकर सिपाही कुंमार्गपर चले, फिर भी उनका यह दोप माफ किया जा सकता था। पर जिस सुसभ्य सरकार और शिक्षित सेनापतियोंके अधीन वे थे उनकी जुटियां क्षमा करने योग्य नहीं।

सेनाकी इस गड़वड़का समाचार सेनापित हेअर्सके पास पहुंचा। सेनापितके दो पुत्र भी सेनामें अफसर थे। दोनों उस समय पिताके निकट हो थे। समाचार सुनते ही फौजी पोशाकके साथ हथियारोंसे सुसज्जित होकर सेनापित घोड़ेपर वेठकर सेनाकी ओर चले, उनके दोनों पुत्र भी तैयार होकर पिताके पीछे पीछे घोड़ोंपर चले। परेटके मैदानमें जाकर सेनापितने सुना कि मंगल पांडे पागलोंकी तरह सेनामें घूमता हुआ अपने जाति-धर्मकी रक्षाका उपदेश दूसरे सिपाहियोंको दे रहा है। उसके चारों ओर बहुतसे सिपाही जमा हैं, कोई वदी पहने खड़ा है, कोई वैसे ही नंगे बदन। न कोई उस्तेजित युवककी बातका जवांव देता है और न उसे पकड़ता ही हैं।

अपने पवित्र धर्मके नाशकी आशंकाके विचारसे सव सरकार-को शत्रुक्ती दृष्टिसे देखने छगे थे।

विरक्त और उत्तेजित होनेपर भी सिपाहियोंने मंगल पांडेकी तरह प्रगटमें युद्धघोषणा न की । मंगलको सहायता करके दोनों अफसरोंके प्राण लेनेकी भी किसीने कोशिश न की। मंगल सिपाहियोंको भीर और कायर कहकर धिक्कार रहा था, अंग्रेज़ोंके विरुद्ध हथियार न उठानेसे उन्हें अनन्त नरकका डर दिखा रहा था, पर सिपाही कुछ भी निश्चय न कर सके कि अब उन्हें क्या करना चाहिये। आवेगसे उनका हदय चश्चल हो गया था, प्रमंवेदनासे अन्तःकरण खिन्न हो गया था, इतनेपर भी वे किसी भयानक कांडके लिये तैयार न हुए थे। वे पहले जैसे गम्भीर और प्रीन थे वैसे हो अब भी गम्भीर और प्रीन रहे। यह गम्भीरता और शान्ति प्रलयकी सुचना थी। भयानक त्रुफानके पहले प्रकृतिमें जैसे शान्ति आती है, यह शान्ति भी वेसी हो थी।

सेनापित हेअर्स घटनाखलपर पहुंचे। दोनों पुत्र पिताकी सहायताके लिये साथ थे। तीनोंके हाथमें भरे हुए पिस्तील थे। मंगल पांडेको उस समय भी किसीने गिरफ्तार न किया था। सेनापितने जाकर अफसरोंसे पूछा कि वह जवान अवतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अफसरोंने कहा कि जमादारने उनकी आज्ञाका पालन नहीं किया। सेनापितने की घित होकर कहा—"क्या? आज्ञाका पालन नहीं किया?

में हुक्म देता हूं कि जो मेरे साथ आगे न बढ़ेगा उसकी जान मेरे हाथकी गोलीसे जायगी।" एक अफसरने सेनापितसे कहा—"आप सावधान हों, पागल सिपाहीके हाथमें गोलीभरी बंदूक है।" सेनापितने निर्मीकतासे कहा—"रहने दो उसकी बंदूक।" अफसर खुप हो गया। सेनापितने मंगल पांडेकी ओर घोड़ा बढ़ाया। उनके दोनों पुत्र और मेजर रास नामक एक सैनिक उनके पीछे चले।

निर्भय होकर सेनापति हेअसे आगे बढ़े, उनका यह भाव देखकर जमादारने आजा मान ली। जमादार और पहरेके सव सिपाही सेनापतिके पीछे चले। हाथमें वंदूक लिये मंगल पांडे अधीरताके साथ टहल रहा था। सेनापतिको देखकर मंगळने वन्दूक उठाई। सेनापितके पुत्रने कहा—"पिता, विद्रोही सिपाही आपकी ओर वन्द्रक उठा रहा है।" पुत्रकी ओर देख-कर निर्भयताके साथ सेनापतिने कहा-"अगर मेरी मौत हो तो मेरे वाद तुम जाकर इस विद्रोहीकी जान लेना।" पर मंगळने सेनापतिको निशाना न किया । उसने देखा कि उसके साधियों में से कोई भी साध देनेको तैयार नहीं, सरकारके विरुद्ध किसीने युद्धघोषणा न की, इसिंखये इताश होकर उसने वन्द्रकक्षी नली अपने शरीरमें लगाकर पैरके अंगुठेसे घोड़ा दवा दिया। अपनी वन्द्रकसे मंगल घायल होकर गिर गया।

सेनापतिने देखा कि मंगलने उसकी जान न छेकर अपनी

दे दी। उसी समय सचे वीरकी तरह हेअर्सने शोघ्र डाकृर बुलवाया । घावकी परीक्षा करके उसे अस्पताल भेजा। फिर सिपाहियोंके बीचसे धीरे घीरे घोड़ेको चलाते हुए वे कहने लगे कि, तुमलोग व्यर्थ डर रहे हो। सरकार तुम्हारे धार्मिकं मामलोंमें कभी हस्ताक्षेप नहीं करेगी। एक आदमी सरकारी अफसरकी खुळे तौरपर इत्या करनेको तैयार हुआ, उस मौकेपर इतने सिपाहियोंके होते हुए भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, यह देखकर उन्हें दु:ख हुआ है। सेनापतिको यह वात सुनकर सिपाहियोंने कहा—"वह भंगके नरीमें पागल हो गया था।" सेनापतिने कहा—"अगर वह पागल हो गया था तो जैसे पागल हाथी या कुत्तेको गोलीसे मार देते हैं, वैसे ही उसे क्यों नहीं मार दिया गया।" किसी किसी सिपाहीने कहा कि उसके हाथमें गोलीमरी वंदूक थी। घृणाके साथ सेनापतिने कहा—"क्या तुम गोलीमरी वंदूकसे डरते हो ?" सिपाही चुप हो गये। घृणाके साथ सेनापति वहांसे चले थाये। इस समय चतुर सेनापतिको साफ मालूम हो गया कि सिपाही सरकारके विरुद्ध हो गये हैं। इसी कारंण वे वीरधर्मसे भी पतित हो चुके।

शामको वे अपने निवासस्थानको वापिस छोटे। एक चिन्ताके बाद दूसरी चिन्ताने उनके हृद्यको आन्दोलित कर दिया। पर वे कर्त्तव्यज्ञानसे शून्य न हुए। सब सेनाको मालूम हो चुका था कि १६ नं सेनाके हाथियार छे लिये जायंगे। उनके पास इस कामको पूरा करनेकी आज्ञा आ चुकी थी। ३१ मार्च मंगलवारको सबेरे इस विद्रोही सेनाके हथियार छे छेनेका निश्चय किया गया था। सब यूरोपियनोंके हदयोंमें चिन्ता थी कि शायद यह सेना अपना चीरवेश और वीरिचह उतारनेसे इनकार करे, प्रगटमें विद्रोह घोषणा करे और वंगालकी अन्यान्य सेनायें उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ोंकी हत्या करें। वारकपुरके अंग्रेज़ोंमेंसे बहुतोंका विश्वास था कि हथियार छेनेसे पहले दिन ही, अर्थात् सोमवारको यह सेना विद्रोही हो जायगी। उत्तेजित सिपाही सब अंग्रेज़ों और उनके वालवचोंको मार डालेंगे। मंगल पांडेकी तलवारसे दो अंग्रेज़ अफसर घायल हो चुके थे, इस कारण उनका यह सन्देह और भी अधिक था। बहुत सी अंग्रेज़ स्त्रियां अपने छोटे बचोंके साथ वारकपुरसे कलकत्ते भेज दी गई।।

३० मार्च को १६ नं० सेना वारकपुरसे एक मंजिलपर थी। उस दिन वारकपुरके सिपाहियोंकी ओरसे कुछ जासूस उनसे जाकर मिले। इन जासूसोंने अपने पुराने मित्रोंको सरकारके खिलाफ खड़े होनेका अनुरोध किया। यदि उनके यह वन्धु अपने अंग्रज़ अफसरोंको मारकर विद्रोहका फएडा खड़ा करें तो दोनोंका मिलकर कलकत्तेकी गोरी सेनाको हराना सुगम हो जाय। पर १६ नं० सेनाके सिपाही इस प्रस्तावपर राजी न हुए। वारकपुरकी सेनाके इन जासूसोंसे उन्होंने कहा था कि, पहले जो कर चुके हैं वे उसीके लिये लजित हैं, वे अपनी

राजमिक सिद्ध करनेके छिये हुनियाके किसी भागमें भी सरकारके छिये छड़नेकी तैयार हैं। सरकारका नमक खा कर वे उसका विरोध करना नहीं चाहते, उस दिन रातको भी वे सरकारके विरोध करनेके विचारसे खड़े न हुए थे। जिनके दिये हथियारों और वस्त्रोंसे वे चारवेश घारण किये हुए हैं, जिनकी युद्धशिक्षासें वे विजयी हैं, अव उन्होंके विरुद्ध वे खड़े न होंगे। बारकपुरके जासस चुपचाप चापस आगये। १६ मं० सेनाकी बारकपुरको सेनासे मित्रता थी और इसी मित्रताको कारण उन्होंने बारकपुरके सिपाहियोंका इरादा प्रगट न किया। वे धेर्यपूर्वक अपनी सजाके छिये तैयार थे। पर सरकार और उसके अफसर अपनी संजाके छिये तैयार थे। पर सरकार और उसके अफसर अपनी विपत्तिका मार्ग खोछ रहे थे।

इस अपराधी सेनाके सामने उदय हुआ, पर प्रकृतिके इस आनन्दको सिपाही अनुभव न कर सके। प्रातःकालका प्रकाश उनके हृद्योंके गहरे अन्धेरेको दूर न कर सका। सेनापितकी आज्ञासे अन्तिम बार अपनी वहीं पहनकर उन्होंने वारकपुरकी ओर प्रयाण किया। उनका हृद्य गम्भीर दुःखसे अधीर था, किन्तु वाहर उस अधीरताका कोई लक्षण न था। वीरप्रधाकी अवज्ञाके कारण उनके हृद्य अनुत्त और कठोर द्एडके कारण त्रस्त थे; ऐसी दशामें ही वे आगे बढ़े। वारकपुरसे एक मीलपर सेनापति हेशर्स उनका रास्ता देख रहे थे। उनके आनेपर हेअर्स आगे आगे होकर परेटके बैदानकी ओर जाने लगे। इस सानपर प्रेसीडेंसोकी अंग्रेज़ और हिन्दुस्तानी फौजें खड़ी थीं। १६ नं॰ सेना इस मैदानमें आकर अपने निश्चित सानपर खड़ी हुई। उसके सामने तोपें लगी हुई थीं और तोपोंके पास अंग्रेज़ो सेना तैयार खड़ी हुई दृश्यको और भी भयङ्कर वना रही थी। हथियार छेते समय यदि आज्ञा न माने तो उसके लिये तोपें भरी हुई थीं। पर सेनाने आज्ञा पालन की, वीरताके अन्तिम शोचनीय दृश्यको उसने कलं-कित न किया चुपचाप अपने इधियार उतारकर रख दिया। ३४ नं सेना भी खडी थी, सबने अपने पुराने मित्रोंको बीर-धर्म विसर्जन करते देखा। दो दिन पहले यह सेना भी अपने सेनापतिके विश्वासको खो चुकी थी, इसी सेनाके मंगल पांडेने दो अंग्रेंज़ अफसरोंकी घायल किया था। शायद मौके पर यह सेना विगढ खड़ी हो, इसी विचारसे अफसरोंने सेना-पति हेअर्सको सावधान किया था। पर किसी प्रकारकी अशान्ति न हुई। १६ नं॰ सेना अपना हथियार छोड़कर चुप-चाप खडी थी। सेनापतिनै सदय भावसे फहा—''सरकारकी आज्ञासे आजसे तुम सेनासे निकाल दिये गये पर जो सरकार-की वदी तुम पहने हुए हो वह नहीं छी जायगी। सेनापति-की आज्ञा मानकर तुम बहरामपुरसे वारकपुर तक शान्तिके साथ आये, इसी प्रान्तिके इनाममें सरकार तुम सवको तुम्हारे

पहुंचनेका मार्गव्यय देगी।" सेनापितकी यह अन्तिम बात निर्हा सिपाहियोंके हृदयमें प्रवेश कर गई। सब इस दया और सभ्यताके लिये सेनापितको धन्यवाद देने लगे, सबने ईश्वरसे उनके दीर्घजीवनकी प्रार्थना की। सिर झुकाकर सेनापितने सबका आशीर्वाद लिया। उस समय सिपाही खुले तौरसे कहने लगे कि हमने दूसरोंके बहकानेमें आकर अपराध किया, सब अपने भाग्यको दोष देने लगे, सबने ३४ नं० सेनाको अपराधोंका कारण बताया। इनमेंसे एक सिपाहीने आगे बढ़कर सेनापितसे कहा कि—" हमें कमसे कम दस मिनिटके लिये फिर हथियार लेने-का हुक्म दे दीजिये, हम ३४ नं० सेनाके सिपाहियोंसे इसका बदला लेंगे।"

जव १६ नं० सेनाके हथियार छे छिये गये तब, सेनापित है असेने ऊ' बी आवाजमें और सब खड़े हुए सिपांहियों को सम्बोधन करके कहा—"इस फौजमें चार सौ ब्राह्मण और डेढ़ सौ राजपूत हैं, आज सबको अपने अपने घर जानेकी आज्ञा मिल गई। अब यह सब अपने पिवत्र तीर्थस्थानों को जा सकते हैं। अपने वापदादों के पूज्य देवताओं की उपासना कर सकते हैं। सरकार इनके घम या विश्वासमें किसी तरहका हस्तक्षेप न करेगी। यह जो अफवाह उड़ रही है कि सरकार सबका धर्मनाश करने के लिये तैयार हुई है, बिलकुल असत्य है।" उपस्थित सिपािहियोंने चुपवाप सेनापितकी बातें सुनीं। फिर गोरे सिपाहियोंसे घिरे हुए १६ नं० सेना के सिपाही धेर्षके साथ वहाँसे रवाना

हुए। जाते हुए उन्होंने फिर सेनापितको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ६ वजेतक यह कार्य समाप्त हो गया। दुःकी हृद्यसे सेनापित अपने मवनमें आये, ३१ मार्चको उन्हें जैसा शोचनीय काम करना पड़ा वैसा उन्होंने अपने जोवनमें कभी नहीं किया था। इस दिन उन्हें एक अनुरक्त और पुरानी सेनाको वर्जास करना पड़ा, पर यह काम बिना किसी विश्वके समाप्त हुआ, इसके लिये उन्होंने ईश्वरको धन्यवाद दिया।

सरकारने भयानक विपत्तिके निवारणके लिये सेनाको वर्षास्त किया था, पर इससे उस विपत्तिका निवारण न हुआ। यह सिपाहो दूसरेके वहकानेमें आकर, सेनापितकी श्रुटिसे थोड़ी देरके लिये जोशमें आ गये थे। यदि शान्तिसे काम लिया जाता, इन्हें समकाया जाता तो विपत्तिके अवसरपर यह सरकारका दाहिना हाथ वनकर काम करते। लेफिटनेंट कर्नल मेकग्रेगरी यहरामपुरमें इस सेनाके साथ कुछ दिन रहे थे, उन्होंने साफ लिखा है कि इस सेनाके समान राजमक सेना मैंने दूसरी नहीं देखी #!

हिंधवार छे छेनेके छिये जब यह वहरामपुरसे वारकपुर छाये गये तब रास्तेमें इन्होंने अपने सेनापतिको किसी भी आज्ञाका अपमान न किया। जब ३४ नं० सेनाके जासूसोंने जाकर इन्हें वहकाया तब भी यह अपनी अन्नदाता पाछनकर्त्ता सरकारके विरुद्ध न हुए। जब वारकपुरके येशनमें इनके हिंधवार छे छिये गये

<sup>\*</sup> Martin's Empire in India, Vol II. P. 132.

तब भी वे शान्त रहे। हथियार दे देने और निकाल दिये जानेके. याद भी इन्होंने सेनापितको आशीर्वाद दिया और सरकारका भला मनाया, निकाल दिये जानेके बाद बहकानेवाली ३४ नं० सेनासे इन्होंने युद्ध करना चाहा था। इससे अधिक विश्वास और राजभिक्तका क्या प्रमाण चाहिए? बहुतोंका मत था कि शायद हथियार ली हुई सेना अपने घर वापिस जाती हुई रास्तेमें गांवोंको लूटेगी, पर यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। आगे चलकर जब पश्चिमोत्तर देश और बंगालकी एक एक सेना सरकारके विरुद्ध लड़नेको तैयार हुई तब भी यह हथियार ले लिये हुए सिपाही उनसे न मिले। इससे अधिक और राजभिक्त यम हो सकती है। #



<sup>\*</sup> Mead's Sepoy War, P. 62.

## तीसरा अध्याय

49~49~~<\ri>~

मंगल पांडे श्रीर जमादारको प्राणदगड—दूसरी सेनाश्रोंका दर— श्रम्त्रालेकी घटना—प्रधान सेनापति एनसनका भाषण—मेरठकी घटना—बड़े लाट श्रीर फ़ौंजी लाटमें मतमेद—हड्डियोंका चूरा मिला मैदा—चायपार्टी—लखनऊकी घटना ।



ना किसी प्रकारकी अशान्तिके १६ नं॰ सेना बर्कास्त हो गई इस समाचारसे छाड के निंग-को प्रसन्नता हुई। समाचार मिछते ही उन्होंने फौजी छाटको तार द्वारा यह जबर दी। अंग्रेज़ इससे निश्चन्त हुए। वे प्रति-क्षण सिपाहियों द्वारा एक भयानक कांडकी

आशंका—सिपाहियों की तलवारोंसे अपने वाल-वसोंके कत्ल होनेका स्वप्न देख रहे थे। इस समाचारसे सब डर जाता रहा।

१६ नं० सेनासे निश्चिन्त होनेके बाद अब सरकारको ३४ नं० सेनापर ध्यान देनेका अबसर मिला। ६ अप्रैलको मंगल पांडेका मुकदमा हुआ। जजने पांडेको फांसोको सजा दी। मंगल पांडेका घाव गहरा था, उसके आराम होनेकी भी आशा न थी। पर इस दशामें मो पांडेने घीरता, गम्भीरता और पूर्णशक्तिका परिचय दिया। ८ अप्रैलको सारी सेनाके सामने उसे फांसी

दी गई। १० अप्रैलको जमादारका मुकदमा हुआ। जमादार-पर यह अपराध था कि अंग्रेज़ अफसरको घायल होते देखकर भी उसने मंगलको गिरपतार करनेका हुक्म न दिया और न अफसरोंकी सहायता की। २१ तारीख़को जमादारको भी प्राण-दण्ड दिया गया। अफसरोंकी मदद करनेवाले शेख पल्टूको स्विपाहीसे हवलदारका पद दिया गया। \*

मंगल पांडे और जमादारको सजा दी गई पर ३४ नं॰ सेनाके विषयमें अभीतक कुछ न किया गया था। सारी सेनाने मंगल पांडेकी तलवारसे दो अंग्रेज़ अफसरोंको खूनसे लथपथ होते देखकर भी किसीने अफसरोंकी मदद न की थी। सेनापित इस सेनासे असन्तुष्ट थे। वारकपुरके अंग्रेज़ोंका विश्वास था कि इस सेनाके हाथमें हथियार रहते हुए पद पद्पर अशान्तिकी आशंका है। अंग्रेज़ अफसर जब रातमें निकलते या एक खानसे दूसरे स्थानपर अपना कर्त्तन्य पूरा करने जाते तब उनके हृदयमें यह विचार बना रहताथा कि छेफिटनेंट बगकी तरह विद्रोही सिपाही उन्हें भी घायल करेंगे। शामके वाद स्त्रियोंमें बैठकर वे जो आमोद प्रमोद करते थे इस डरके कारण उन्हें वह सब छोड़ना पड़ा। इस सेनाका विचार न होनेके कारण वे सरकारमे विरक्त हो गये थे। पर बहुत विचारके बाद् भी गवर्नर जनरलको इस विषयमें कुछ करनेकी हिम्मत न हुई। उन्हें शंका थी कि किसी कड़े दर्डकी आज्ञा देते ही, कदाचित् सारे सिपाही बिगड़ उटें।

<sup>\*</sup> Martin's Empire in India, Vol. II, P. 133.

इसिलिये वे ३४ मं० सेनाकी उत्तेजनाके कारणोंको वारीकीसे जांचने लगे। इस तरह सारा अप्रैल महीना बीत गया, न उससे हिंधयार लिये गये और न किसी तरहकी सजा ही दी गई। जिनको
इसको जांचका मार दिया था उन्होंने सब वार्तोका पता लगाकर
अन्तमें सम्मित दी कि इस सेनाके सिक्ख और मुसलमान
-ियश्वासी है पर हिन्दू नहीं। इन विचार करनेवालोंने यहाँतक
अपनो सूच्म बुद्धिका परिचय दिया कि कलकत्तेके जिलेके जिस
स्वेदारने ख़बर देनेके कारण हो विद्रोही सिपाहियोंको कैद किया
था उसे भी अविश्वासी कह डाला। क ३४ मं० सेनाके बहुतसे
आदमी अपने कामसे दूलरे स्थानोंपर गये थे, २६ मार्चको वे
यहाँ थे ही नहीं। अन्तमें गवनर जनरल विश्वासी और राजभक्तोंको छोड़कर याकीके हथियार ले लेनेका विचार करने लगे।

इस आजाक प्रचारित होनेसे पहले हो भारतकी अन्यान्य सेनाओंमें भी देमनस्यके लक्षण दीखने लगे। गवर्नर जनरल चिन्तत हुन। वहरामपुर और बारकपुरके सिपाहियोंके आन्दो-लनसे जो आतङ्क पदा हुआ था वह घीरे घीरे बढ़ता गया। वे यान्त, विचारवान और ज्ञानी थे। पर शान्ति और विवेकसे भी जो भाव बढ़ रहा था, वह न रुक्ता। जनवरी मासमें जो एक लोटा सा वादलका दुकड़ा दिखाई दे रहा था वह अप्रैलमें आकाश मरमें घटाके रूपमें फैल गया। बारकपुरकी घटनाका अन्त होनेके पहले, जमादार और मंगल पांडेके फांसीपर लटक-

<sup>\*</sup>Kaye's Sepoy war, vol. 1 P. 551. note.

नेके भी पहले, सुदूर हिमालयसे सेनाकी नाराजीके समाचार आये। हिमालयसे वंगालतक जितनी फौजी छावनियाँ थीं उन सबके सिपाही त्रस्त और कोधित हो उठे थे। सब सिपाही सरकारसे नाराज हो गये, हरएक छावनीमें नई बंदूक और चवीं मिले कारतूसोंका आन्दोलन जोरसे चलने लगा था।

फलकत्तेले हजार मील दूर, उन्नत पर्वतमालाके निकट, अम्बाला छावनी है। इस खानका पुराना नाम अम्बालय है। पांडवोंकी माता कुन्तो यहींकी राजपुत्री थी इसलिये उस स्यानका यह नाम पड़ा । इस अम्बालयको वादमें अम्बाला कहने लगे। इसके पूर्व विस्तृत कुरुक्षेत्रका मैदान है, जहाँ कौरव पांडवोंकी द्वेपाग्नि खूनकी धारासे बुक्ती थी, पृथ्वीराज और समरसिंहके प्राणींके साथ भारतका गौरवसुर्य डूवा मरहटोंने सिंहासनके लिये अपनी जनमभूमिकी स्वाधीनता खोई थी, जहाँ हिन्दू और मुसलमान विजेता और विजित—अनन्त फालके लिये अनन्त निद्रामें सोये थे, वह भयानक और शान्त कुरुक्षेत्र अम्बालाके साथ ही गहरी नींदमें सोया हुआ मालूम होता है। जिस समय सम्यताका अभिमानी यूरोप जंगलोंसे परिपूर्ण था, जिस समय यूरोपीय जातियाँ दरक्तोंकी छालों और जान-वरोंके चमड़ोंसे अपनी छजा निवारण करतो थी, शिकार करके पेट भरती थीं; अम्बालाका उस समयका इतिहास भी उज्ज्वल था। उसी अम्बालाको सरकारने भी अपनी लावनी बनाया। प्रधान सेनापति एनसन् मार्चके मध्यमें यहाँ आकर गर्मी

वितानेके लिये शिमला जानेवाले थे उसी समय उन्हें सिपाहियोंकी नाराजगीका समाचार मिला। यहाँ भिन्न भिन्न दलोंको भिन्न भिन्न तरहकी बंदूकोंके व्यवहारकी शिक्षा ही जाती थी। यह लोग रणितपुण वीर थे। कारतूस देखकर उनमें अपवित्र चर्वी लगो समक्तकर यदि लोग अपने धर्मनाशके भयसे हिल उटे तो आश्चर्यकी वन नहीं, उन्हें भी शान्तिके साथ सम-कानेकी आवश्यकता थी।

प्रधान सेनापतिके साथ ३६ नं० सेना अम्बाला गई थी। इसी सेनाके दो अफसर पहले अम्बाला जा पहुँचे थे। जब ३६ मं० सेना वहां पहुँची तव वे मिछनेके छिये इस सेनामें आये। जव दोनों अफसर तंबूमें पहुंचे तब स्वेदारने इनको चिना सलाम किये घृणाके साथ कहा कि, अब आप हमको ईसाई बनानेपर उतारू हुए हैं, अपवित्र कारतूसोंसे सवके धर्म और जातिका नाश करना चाहते हैं। इस समय छैपिटर्नट मार्टिन सिपाहियोंको नई बंदूकका चलाना सिखा रहे थे। इन दोनों अफसरोंने शोघ्र मार्टिनको यह समाचार दिया । इसी समय एक निपाहीने वालककी तरह पुकारकर कहा कि-"मेरा धर्म नाश हो चुका। मेरे साधी मेरे साथ खाना नहीं चाहते।" मार्टिन चिन्तित हुए। एकके वाद एक आशंकाकी लहर उठने लगी। जांच करनेपर उन्हें मालूम हुआ कि चर्थी मिले कारत्सींके व्यवहारसे छावनीके सव सिपाही उद्विप्न हैं। कितने यह भी कहते थे कि मैंने चर्चीवाले कारत्स चलाये हैं इसलिये घर जानेपर घरवाले मेरा छुआ

भोजन न करेंगे। सिपाहियोंमें इस प्रकार विक्षोभीकी लहर देखक्र मार्टिनने सब बातें प्रधान सेनापतिके सामने रखनी चाहीं। पर सरकारके द्पतरकी कार्यप्रणाळीके अनुसार उसे प्रधान सेनापतिके सामने स्वयं यह बात रखनेका अधिकार ही न था । नियमानुसार उसे सव वार्ते सेनाके. सहायक एडजूटॅंटको लिखनी पड़ीं। प्रधान सेनापतिको सिपाहियोंकी चंचलताकी खवर पहले ही थी। २३ मार्चको उन्होंने अस्त्रशिक्षा देखी। इससे पहले दिन तीसरे पहर उन्हें समाचार मिला था कि सिपाही उनसे प्रत्यक्ष मिलकर अपनी कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रधान खेनापतिने खब खेनाओंको एकत्र करके अपनी जात कहनी चाही, इसिक्ये दूसरे दिन सब सेनाये' परेटके बैदानमें एकत्र हुई'। भारतीय अफलर खेनापतिके सामने खड़े हुए। प्रधान सेनापति हिन्हुस्तानी भाषा नहीं जानते थे इसलिपे कैपिटनेंट मार्टिन उनकी वात भाषामें समकानेको प्रस्तुत हुए। प्रधान सेनापति एक एक वाक्य कहकर रुक जाते और मार्टिन उलकी भाषा करके सेनाको छुनाते । फिर सेनापति उनसे पूछते कि वे इसका मतलव अच्छी तरह समझ गये या नहीं, फिर वे आगे कहते। उनके भाषणका मर्म यह है:—

"सैनिकोंको नयी बंदूक चलानेकी शिक्षा देनेके लिये यहाँ जो सैनिक शिक्षालय बनाया गया है उसमें जो सैनिक और अफसर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनसे मैं कुछ वार्ते कहना चाहता हूं। अपने कामोंको बड़ी योग्यतासे सम्पादन करनेके कारण ही

वे अफ़लर वनाये गये हैं, सुक्तें आशा है कि इस मौकेपर भी वे अपनी योग्यताका पूरा परिचय देंगे। उनके अधीन जो भारतीय सेना है उसके उपकारके लिये वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति और योग्यताका प्रयोग करेंगे। जिस सरकारका वे कान कर रहे हैं, उसपर क्या सन्देह करना उचित नहीं। इस समय जो बंदूक फीजोंको दी गई है, वह पहलेकी वंदूकोंसे कहीं अधिक अच्छी है। इस चंद्रकके लिये नई तरहकी फारतूसोंका बनाना आवश्यक हो गया। इन कारतुर्सीको देखकर हर एक सिपाही सोचने लगा है कि सरकार उनके सनातन धर्म और जातिका नाश करना चाहती है। पर यह यात कितनी असत्य और क्तितनी निर्मूल है यह एक क्षण सोचनेसे हो समकर्मे आ सकर्ता है। अगर इस तरइ सरकार सवका धर्म नाश भी करे तो इसने जरकारका क्या लाभ ? क्या सुक्ते कोई स्वष्ट ह्वपसे समझा सकता है कि सरकारका, धर्म नाम करनेसे, कोई विशेष लाप्र होगा ? मैं स्पष्ट शब्दोंमें कहता हूं कि किसीके धर्ममें रुक्तावट पैदा करना, पुराने रीति रिवाजींमें बाधा खालना, या किसीके विश्वासमें विञ्न पैदा करना, सरकारकी इच्छा नहीं है। मेरा विश्वास है कि सब कोई इस वैद्युनियाद शकको अपर्ने हृदयोंसे निकाल देंगे। जिन कारत्सोंके सम्बन्धमें सिपाही लोग युक्तिके साथ आपित करेंगे वे उन्हें काममें छानेका न दिये ं जार्थेंगे। पर अपने सेनापतियोंको वातपर भी जो विश्वास नहीं क़रते, वे सच्चे वीर सैनिक नहीं माने जा सकते। अपनी पालक

सरकार और ऊपरवाले अफसरोंकी आज्ञाका पालन करना ही सचे सिपाहोका लक्षण है। आज्ञा न माननेवालोंके साथ कैसा •व्यवहार करना चाहिये इसे सरकार अच्छी तरह जानती है। पर हम डर दिखाना नहीं चाहते । जिनके हृदयोंमें साहस और सची वीरता है उन्हें उनका कर्त्तव्य समभाना व्यर्थ है। मैं निश्चित रूपसे कहता हूं कि, सरकार केवल सेनाओंके ही नहीं बल्कि इस जमोनके रहनेवाले किसी आदमीके धर्म और जातिके दिपयमें कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । आजतक सरकारने कभी ऐसा नहीं किया और न कभी आगे ऐसा करेगी। मेरे सामने जो भारतीय अफसर खड़े हैं, उनपर मेरा विश्वास है। मैं आशा करता हं कि ये लोग अपने अधीन सैनिकों को यह वार्ते समझावेंगे। मेरा विश्वास है कि यह अपने पवित्र सैनिक धर्मको कलंकसे बचावेंगे और अवतक वे जिस उन्नत चरित्रका परिचय देते या रहे हैं उसे ज्योंका त्यों चनाये :रक्खेंगे।<sup>29</sup>

इतना कहकर प्रधान सेनापित सुप होगये। जब सेनापित हेअर्सकी हिन्दुस्तानी भाषाका सेनिकोंपर कुछ असर न पड़ा था तब प्रधान सेनापितकी भाषाका अनुवाद सुनकर वे क्या मान सकते थे ? जो अफसर प्रधान सेनापितके सामने खड़े थे उन्होंके कानोंमें उनके शब्द पड़े थे । भाषण समाप्त होनेपर तीन आदिमियोंने मार्टिनके पास जाकर कहा कि, प्रधान सेनापितने अपने भाषणमें उनके प्रति जो सम्मान प्रगट किया उसके छिये वे

कृतङ्ग और सन्तुष्ट हैं। यद्यपि सरकारकी सदिन्छापर उन्हें पूरा विश्वास है, पर दु:खके साथ कहना पड़ता है कि कारतूसोंके सम्बन्धमें एकका विश्वाल है तो दस हजारका नहीं है। समय सबका यह विश्वास हो गया है कि कारतुसींके द्वारा सरकार सवका भ्रमनाश करना चाहती है। यहं विश्वास केवल सैनिकोंका ही नहीं, बल्कि उनके गाँव और वस्तीवालींतकका यही विचार है। सिपादी नये कारतूसोंको काममें लानेको तैयार हैं। पर इसी कारण उन्हें अपनी विरादरीसे वाहर और भाई बन्धुओंसे पृथक् होना पड़ेगा, यह बात सिपाही लोग अपने पितासमान प्रधान सेनापितसे निवेदन करना चाहते हैं। यदि वे इन नये कारतूलोंको काममें लायेंगे तो सदाके लिये जाति और घरवालोंसे पृथक् हो जायंगे। सरकारकी आज्ञा पालन करने, भौर अपने सेनापतिकी बात माननेसे वे जन्म भरके लिये सबसे विछुड़कर अकेले रह जायंगे। मार्टिनने यह वात प्रधान सेनापतिसे कहनेका वादा किया। उसने अपना वादा पूरां भी किया। उसका पत्र एडजुरेंट जनरलके दफ्तरमें पहुंचा। उसने स्पष्ट क्यमें लिखा था—''सैनिकोंमें अनेक वुद्धिमान् और विश्वस्त बादमी हैं। यह कहते हैं कि हम अपने सेनापतियोंकी आज्ञाका पालन करेंगे पर इससे वे जाति और धर्मसे च्युत कर दिये जायंगे। मुझे भारतीयोंके हार्दिक भाव समभनेका जो कुछ अवसर मिला है, उससे उनकी यह वात .सत्य है। भारतवासियोंका हृद्य धर्मनाशके विचारसे विचलित हो उडता है। उनके सामने अनेक

काल्पत भयके भयानक चित्र दौड़ा करते हैं और इसी कारण वे अपनी दिमागी शक्ति खो बैठते हैं। उनका जो कुछ विचार है वह हर तरहसे बुद्धि और युक्तिके क्षेत्रसे वाहर है, और उनका इलपर पूरा विश्वास है। इस समय इस वड़े भारी देशके अधि-कांश निवासी क्यों उत्ते जित हो उडे हैं सो मैं निश्चितं कपसे तो नहीं कह सकता पर मेरा विश्वास है कि नये कारतूसोंको वे गों और सुअरकी चर्चोंसे पना मानते हैं। चारों ओर यही अफवाह उड़ो है और इसी कारण यह उत्ते जना है।" लैपिटनेंट मार्टि-नका यह पत्र एडजूटेंट जनरलके दफ्तरसे प्रधान सेगापतिके पास गया । खेनापति एनसन चिन्तित हुए । उस्रो दिन उन्होंने गवर्नर जनरलको लिखा—"सैनिक स्थिर और सन्तुष्ट होंगे, इसको चिन्ता नहीं, किन्तु में यह सोच रहा हूं कि वे अपने भाई यन्धु शोंसे अपमानित होंगे।" पनसन सोसने लगे कि अब इस विषयमें क्या किया जाय, खिपाहियोंको पहलेके समान किस प्रकार राजमक्त वनाये रखा जाय । वे एकाएक कोई उपाय निश्चित न कर सके। व्याख्यान देकर या हर दिखाकर लिपाहियोंको अनुरक्त फरना न्यर्थ था। ऐसा करनेसे उनके हृद्य अधिक विद्रोही होंगे, वे सरकारको अपने धर्मका शत्रु समझेंगे। एन-सनके विचारमें एक वार आया कि नई जंदूककी शिक्षा उठा दो जाय। पर यह कायरता होगी। अन्तमें प्रधान सेनापतिने यह निश्चय किया कि नये कारतू लोंके सम्वन्धमें जबतक मेरठसे खबर न आवे तवतक अम्बालामें इनका व्यवहार ही रोक दिया जाय।

इधर कलकत्ताके गवर्नमेंट हाउसमें चैठे हुए गवर्नर जनरल अम्बालाके असन्तोषपर विचार करने लगे। नई बंदूककी शिक्षा-दा रोकना उन्हें अच्छा न मालूम हुआ। प्रधान सेनापतिको गवर्नर जनरलने लिखा—"अम्वालामें जो सैनिक नई बंदूककी शिक्षा पा रहे हैं, व शायद नई कारतूसोंके व्यवहारपर धापत्ति न करेंगे। कारतृसोंका कागज हर तरहसे शुद्ध है। इस कागज़में ऐसी कोई चीज नहीं है जिल्ले सिपाहियोंकी जाित और धर्मके नाश होनेकी संभावना हो। इस समय यदि शिक्षा रोकी गई-सीख-कर सिपाही यदि अपनी अपनी सेनाओंमें वापिस न गये-तो हमारा उद्देश्य नष्ट हो जायगा। इससे सिपाही यही सोचेंगे कि कारतूर्सोमें जरूर कोई अपवित्र पदार्थ ही था। सरकारने विना समभ्रे उसे प्रचलित किया था और अब समम्बर उठा दिया। इससे सरकारकी शक्ति और दूढ़ताकी हानि होगी। इसलिये मेरे विचारसे अम्बालामें कारतूसोंका व्यवहार जारी रखना चाहिये। इससे सीखनेवाळोंके संस्कारोंमें किसी प्रकारका परिवर्तन न होगा, क्योंकि वे यह समऋ चुके हैं कि कारतूसोंके कागजमें कोई अपवित्र पदार्थ नहीं लगा है। उनका यह विश्वास देखकर दूसरे सिपाही भी उनका अनुकरण करेंगे और अन्तमें समऋ जायंगे कि कारतूसोंमें अपवित्र पदार्थ नहीं है। पर यदि कारतूस रोक दिये गये तो सिपाहियोंको पूरा विश्वास हो जायगा कि कारतूस अपवित्र थे और इस कारण सरकारपर उनकी अधिक अश्रद्धा होगी। उनके इस सन्देहको दूर करना भविष्यमें असम्भव हो

जायगा।" इसी युक्ति द्वारा गवर्नर जनरलने अम्बालामें कारतूस-के प्रचारकी आज्ञा दी। उन्होंने सोचा था कि कारतूसोंका व्यव-हार रोकना सरकारकी कंमजोरी कहावेगी। इसलिये अम्बालामें कारतूसोंका व्यवहार जारो रहा।

गवर्नर जनरलका पत्र अम्वाला पहुचनेके पूर्वही प्रधान सेना-पति शिमलाके लिये रवाना हो चुके थे। हिमालयकी शीतल वायुमें चारों ओरका दूश्य वड़ा रमणीक था। इस सुखके आवं-शमें उन्होंने गवर्नर जनरलको लिखा—"शिमलेका दूश्य वड़ा सुन्श्र है। जल, वायु उत्ऋष्ट है, मैं हृद्यसे चाहता हूं कि यहां आकर आप भी अपने स्वास्थ्यकी वृद्धि करें।" पर स्वास्थ्य. बढ़ानेका यह समय न था। हिमालयकी शीतल वायुका आनन्द लेनेका समय कहां था ? पंजाबसे लेकर वंगालतक गम्भीर. आतङ्क छा रहा था। चारों ओरसे शंकाजनक समाचार आकर. गवर्नर जनरलको चिन्तित कर रहे थे। उच्छूँ बल सिपाहियोंके कारण पहले बारकपुरमें जैसी अग्निलीला हुई थी वैसी ही अव अन्यान्य खानोंपर होने छगी। अप्रैल महीनेमें, अस्त्रालामें, यह घटना वार वार होने लगी। सरकारने कारतूसोंके सम्बन्धमें जो निर्णय किया था वह सिपाहियोंको मालूम हो गया था। कारत्सोंका व्यवहार वन्द न होनेसे उन्हें यह आशंका तो न हुई कि सरकार जबर्हस्ती उनका धर्मनाश कर रही है, पर जातिसे निकाल जानेकी आशंका ज़कर उनके हृद्योंको व्यथित कर रही थी। जब अपने गांच और घर जायंगे तब घरवाले उनके

हाथका छुआ भोजन न करेंगे, इसी चिन्तासे वे पागल हो रहे थे। इस आन्दोलनके साथ साथ अम्बाला अग्रिलीलाका घर वन गया। रातके बाद रात आने छगी—रोज यूरोपियन अफसरीं अंद सिपाहियोंके बंगलोंमें आग लगने लगी। अम्बालाके गोरे अधिकारी घवरा उठे। मयानक गर्मीकी रातमें आग देखकर सव शंकित हुए। आग लगानेवालोंको पकड़नेके लिये विचारक नियत हुए, पर फल कुछ न हुआ। वहुत कुछ जांच करनेपर भी उन्हें कोई अपराधी न मिला। २२ अप्रैलको सैनिक विद्या-लयके एक सिपाहीका घर जल गया, दूसरी रातको ६० नं० सेनाके पांच घर मस्म हो गये। कहा जाता है कि इस महीनेके अन्तर्मे एक सिक्खने अपनी गवाहीमें यह कहा था कि नये कारतृसींका व्यवहार जारी रखनेके कारण प्रतिहा करके सिपा-हियोंने इन सब घरोंको जलाया है। अप जांच करनेपर कोई भी अपराधी सिद्ध न हुआ। किसीने कसम खाकर गवाही न दी और न किसीको गवाही देनेके लिये तंग ही किया । १

प्रधान सेनापित दो सालसे भारतमें थे। इतनी देरसे वे भारतीय सिपाहियोंका आचार व्यवहार और रहन सहन देखते आ रहे थे। पर भारतियोंके हार्दिक भावको वे भी न समक्ष सके थे। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि अम्बालाकी घटनासे वे बड़ी असमंजसमें पड़ गये। हरएक रातको घर जलते और कोई

<sup>\*</sup> Holme's History of the Indian mutiny P. 92

<sup>†</sup> Kaye's Sepoy War. Vol 1 P. 562.

अपराधी सिद्ध न होता यह सचमुच आश्चर्यकी वात थी। अप्रैल महीनेके अन्तर्मे उन्होंने गवर्नर जनरलको लिखा—'हम अम्बालके अग्रिकारहके किसी अपराश्रीको गिरपतार न कर सके। यह आश्चर्यकी वात हो कही जा सकती है। छोगोंने जिस वातको धनिष्टकर समका है उसके छिये ही विरुद्ध गुप्त दल बना कर षड्यक्सें लिस हुए हैं ओर जो जानते हैं वे उनके डरसे प्रगटतक नहीं करते, इससे समझा जा सकता है कि वात . कहांतक बढ़ी हुई है।" इस छिखनेके तर्जसे साफ मालूम होता है कि अंग्रेज अधिकारी चातकी तहतक नहीं पहुंचे थे। वे केवल वाहरी द्रश्यको देखकर वातको समझनेकी कोशिश कर रहे थे। भारतीय सिपाही अंग्रेज़ोंको किस प्रकार अविश्वा-सकी द्रष्टिसे देखने छगे थे, यह भी सेनापतिके पत्रसे प्रगट होता है। वे इस समय अपने आपसका अनैका और विरोध भूलकर अंग्रेज़ोंके विरुद्ध तैयार हो रहे थे। उनके हृद्य अधिकारियोंकी अमंगल कामनासे पाषाणमय हो रहे थे। इसीलिये कोई अपने भाइयोंकी वात अंग्रेज़ अधिकारियोंके निकट प्रगट न करता था।

समय वीतने लगा। कालके अनन्त स्रोतमें दिनके वाद सप्ताह और सप्ताहके बाद मास बीता पर किसी प्रकार शान्ति न हुई। जिस मयानक मेघसे भारतीय आकाश घिर गया था उसके दूर होनेके जुछ भी लक्षण दिखाई न दिये। पहले यह विचार किया गया था कि हिन्दू ही इस गड़बड़के कारण हैं। ३४ नं० सेनाका जब विचार किया गया तब यही सिद्धान्त वनाया गया था कि सिक्ख और मुसलमान इस आन्दोलनसे
मुक्त हैं। १६ नं॰ सेनाके सब हिन्दुओं के हथियार लिये गये
थे, इससे भी यही सिद्धान्त बनाया गया था। पर इसकी
आलोचना बादमें होगी कि सन् १८५७ की लड़ाईका कारण
केवल हिन्दू ही थे या और मो। अंग्रेज़ों के सामने हिन्दू मुसलमान दोनों एक ही श्रेणीमें थे। अप्रैल मासका अन्त होने के
पूर्व हो गवर्नर जनरलकी समझमें यह बात आई कि समस्त
भारतवासी उनके विरुद्ध हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों उनका
अनिष्ट करने के लिये तैयार हैं।

इस आपत्तिके मौकेपर सेनापितको धीरता और विचारसे काम करना उचित था। पर जनरळ पनसन कार्यद्श्ताका परिचय न दे सके। भारतीय आकाश धनघटाच्छक्त हो रहा था, नवीन वादळ क्रमशः प्रळयकी सूचना दे रहे थे, पर प्रधान सेनापितको अब भी चेत न हुआ। जिसके हाथमें सारी सेना-गोंकी वागडोर थी, जो सब बातोंके छिये जिम्मेदार था, वह हिमाळयकी शान्त वायुमें स्वास्थ्य बढ़ा रहा था। विपत्ति भयानक रूप घारण करती जा रही थी पर उसे चिन्ता न थी। गवर्नर जनरळकी मन्तिसमा इस बातमें ग्यस्त थी कि उत्तेजित सिपाहियोंको किस प्रकार शान्त किया जाय, पर प्रधान सेनापित शिमलामें वायु सेवन कर रहे थे। गवर्नर जनरळकी मन्तिसमासे सेनापितका कोई सरोकार न था। उन्हें प्रति वर्ष प्रधान सेनापित पदके लाख रुपये और मन्तिसमाके साठ

हजार रुपये सिछते थे। एर मिन्द्रसमाका कुछ काम न करके भी वे यह रुपया छे रहे थे। इदिद्र भारतकी सुख शान्तिका जिस्सा लेकर भी वे अशान्तिके प्रारम्भमें वेफिकर थे।

लाई कैनिंगको जो आशंका थी वह सत्य हुई। हिन्दू और सुललमान इस सम्मिलित उद्देशको साधनके लिये एकत्र हुए ये इसका प्रमाण मिला। नई राइफल बंदृक ही इस आन्दोलनका कारण थी क्योंकि चर्वी मिले कारतूस दिवा इसके और किसीमें व्यवहार ही नहीं होते थे। सबसे पहले पैदल सेनाको ही यह जारतूस व्यवहारके लिये दिये गये। पैदलोंमें अधिकतर हिन्दू थे और सवारोंमें मुसलमान। पैदलोंसे ही सरकारको शिधकतर आशंका थी। इसलिये अधिकारियोंने इन्हींपर दृष्टि रक्वी थी। पर अब मेरठसे समाचार आया कि रिसाला भी सरकारके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ।

मेरह एक वड़ी छावनी है। उस समय काली और गोरी दोनों तरहकी सेना वहाँ थीं। गोलन्दाजोंकी पर्याप्त संख्या थी। पैदल और सवारोंको इसी स्थानपर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। नये कारतूस बनानेका सबसे बड़ा कारखाना भी यहीं था। यूरोपीय और हिन्दुस्तानी सिपाहियोंका निवासस्थान पृथक् पृथक् था। उस समय १८५३ गोरे सिपाही और २६२२ हिन्दुस्तानी सिपाही थे। मेरठके सिपाही सरकारसे नाराज हैं यह खबर पहले ही उड़ चुकी थी। इसलिये पश्चिमोत्तर देशके

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire Vol. II P. 139.

सव सिपाही और सव सेना मेरठके समाचारोंके लिये उत्सुक थी। सव आने जानेवालोंसे सिपाही लोग मेरठका हाल पूछा करते थे। अप्रैल मासमें सब आशंका कर रहे थे कि मेरठमें किसो न किसो प्रकारकी घटना होगी। सिपाहियोंका यह हढ़ विश्वास हो गया था कि सरकार उनका धर्म नाश करनेपर तुल गई है। कहा जाता है कि, जो आदमी सरकारके विरुद्ध सिपाहियोंको उत्ते जित कर रहे थे उनमेंसे एक इस समय मेरटमें रहता था। यह साधु या सन्यासीके वेषमें हाथीपर चढ़कर धूमा करता था। शान्ति रक्षकोंका इसपर शक हुआ, उन्होंने इसे मेरठसे चले जानेको कहा। अपने नौकरों और अनुयायियोंके साथ इसने सान छोड़ा, पर मेरठसे न गया। बहुनोंका अनुमान है कि वह सिपाहियोंसे मिल गया था।#

मेरठके समान और किसी छावनीमें कारत्सोंका आन्दोलन इतना अधिक न हुमा। जातिनाशकी आशंकासे और कहींके निपाहो इतने त्रस्त भी नहीं हुए थे। दिनपर दिन मेरठके सिपा-हियोंकी नाराजी बढ़ी, यह नाराजी अन्तमें कट्टर शत्रुताके क्रपमें बदल गई। ३ नं० रिसाला इस समय मेरठमें था। वह बीरता और साहसके लिये प्रसिद्ध था। लाई लेक इसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। उनके अधीन इसने दिल्लो, लाहौर और भरतपुरमें बड़ी वीरता दिलाई थी। इसके बाद अफगानिस्तान, अलोखेल और सोब्रांवके संप्रामोंमें यह बड़ी बहादुरीसे लड़ी थी। इसमें

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol. 1. P. 516.

अंचे दर्जे और जातिकें हिन्दू थे। यह लोग अधिकतर तलवार और कभी वंदूकका व्यवहार करते थे। अप्रैल मासके अन्तमें पहले तो इस रिसालेने अपने अफसरोंकी आहा माननेसे इनकार किया। इन्हें न कोई नया हथियार दिया गया था और न नई चीज । अवतक ये जिस कारतूसको दांतसे काटकर बंदू कमें लगाया करते थे उसे हाथसे काटनेकी आज्ञा दी गई थी। इस रीतिके प्रचलित करनेका क्या उद्देश था यह सममानेके लिये कर्नल स्मिथने सबको परेटके मैदानमें एकत्र होनेकी आज्ञा दी। २४ अप्रैलको सुवेरे एकत्र होनेका समय था। इससे पहले दिन शामको अफनाह उड़ी कि रिसालेवाले कारतूसको हाथसे न छुएँगे। इसी दिन यानी २३ अप्रैलको हवलदार हीरासिंहने कप्तानसे कहा कि सैनिक कारतूसोंसे वेहद नाराज हैं। अच्छा यह हो कि कलकी कवायदमें कारतूस न दिये जायें। रातको द्स वजे कप्तानने यह बात अपने वहे अफसर एडजूटेंटको लिख-कर भेजी। कप्तानने साफ छिखा था कि यदि कारतूस दिये गये तो सारी सेना सरकारके विरुद्ध हो जायगी। सेनापति कर्नल स्मिध पहले तो कवायद बंद करनेको तथ्यार हुए। पर एडज्-टेंटने समकाया कि ऐसा करनेसे हमारी कमजोरी प्रगट होगी। इसिंछिये जो थाजा दो गयी थो वह वैसीको वैसी रही। निश्चित समयपर सब : एकत्र हुए। जब कारतूस दिये गये त्व ६० सेनिकोंमेंसे ८५ने उन्हें स्पर्श न किया, सिर्फ हीरासिंह आदि ५ ने वह आज्ञा मानी। कर्नल स्मिथने सरकारकी सदाश्यता और

नये, कारतूसोंकी उपयोगिता बतलाई, पर यह न्यर्थ था। कवायद वंद रही। सेनापतिने ८५ आदिमयोंके हुक्म न माननेकी जांच शुक्त कराई।

क्र्नल स्मिध मौका देखकर काम करना नहीं जानते थे। वे उद्धत प्रज्ञतिके और सेनाके भविय सेनापति थे। 🛊 इसलिये उनका काम सैनिकोंको प्रिय नहीं लग सकता था। वे उसी समय रिसालेके सेनानी वने थे. पर उनके रूखे वर्तावके कारण सिपाही सन्तए न थे। भारतीय सैनिक अपने धर्म और आचार विचारके सत्रसे अधिक पश्चपाती थे। वे धैर्यपूर्वक अपने प्राणोंकी आहुति दे सकते थे. पर अपने आचार विचारोंपर जरा भी धका लगने देना उन्हें पसंद न था। धर्मके विरुद्ध कोई वात, भूठी या सची हो तोभी, वे विश्वास कर छेते थे और धर्म त्याग देनेसे पहले प्राण त्याग देनेमें अपना गौरव सममते थे। यह पश्चिमोत्तर देश आगरा व अवधके कड़े वीर थे। तीन नम्बर रिसालेमें येही लोग . धे। ये विचारशील और हानी थे, ये जिस वातपर जम जाते उसे मरकर भी न छोड़ते थे। सरकारने अपनी गलतियोंसे जो विपन्नक्ष वोया था उसके फल बानेका समय बा गया था। कर्नल स्मिथने शान्तिसे काम न लिया, यदि वे सिपाहियोंसे उनकी आशंकाका कारण पूछते तो वे कृतज्ञ होते। पर यह कुछ भी न हुआ। फल यह हुआ कि रिसालेके समान अन्यान्य सेनाओंमें भो अशान्ति फैल गई।

<sup>\*</sup> Holmes' Indian Mutiny P. 100.

इन सब घटनाओंसे लार्ड कैनिंगने समक्त लिया कि शोघही भयानक विपत्तिका सामना करना होगा । यद्यपि वे सदा शान्त और गम्भीर रहनेवाले पुरुष धे फिर भी वे उपिशत विषयके कारण चिन्तित हो उठे। प्रसन्नताके बद्छे चिन्ता और धैर्यके स्थानपर अशान्ति उनके हृदयको हिलाने लगी। चारी ओरके भयानक दृश्यसे वे घबरा उहे, चारों ओर उन्हें घोर भयानक दृश्य देखा। केवल सैनिकॉमेंसे नहीं, ऋोधकी चिनगारियाँ प्रजामेंसे भी निकल रही थीं। मेरठकी तरह भारतके अन्यान्य स्थानोंमें लोगोंका विश्वास हो गया था कि अंग्रेज़ हिन्दू मुसलमान दोनों-का धर्मनाश करनेके लिये तैयार हैं। जब किसी बढ़े अनिष्टकी आशंका लोगोंमें फैलती है तब सर्वसाधारणकी कल्पनाशिक. जाग उठती है। इस फल्पनाशक्तिके सहारे लोग तरह तरहकी व्यक्तवाह फैला देते हैं, जिससे सर्वसाधारणमें भयानक आतङ्क छां जाता है। ये अफवाहें कहाँसे निसलती हैं और कौन किस प्रकार इनका प्रचार करता है यह कोई मालूम नहीं कर सकता। वातों ही वातोंमें अजव अफवाहें सर्वत्र प्रचलित हो जाती हैं। इस समय सर्वसाधारणमें यह अफवाह प्रचलित हुई कि सरकारने भारतवासियोंका दीन ईमान छेनेके लिये मैदेमें हिंडुर्या पीसकर मिलाई हैं और घीमें अपवित्र चर्बी मिलाकर भेजी गई है। अंग्रेज़ोंने मारतवासियोंकी जाति और धर्मका नाश करनेके लिये यह जाल रचा है। और तो क्या, लोग जिन कुश्रोंका पानी पीते हैं उनमें गी. और सुअरका रक्त ढाला गया है और इसी कारण

शीव्रही भारतके हिन्दू और मुसलमान दोनोंका धर्मनाश होगा।"
वाजार, गली, मुहले और घरोंने यह चर्चा होने लगी। न मालूम
ये अफवाहें कहाँसे गढ़ी जाती थीं, कीन सो जगह इनका .
धाविष्कार होता था, कौन इनका प्रचारक था, पर जो स्वा एक
स्थानपर होती वह देखते देखते देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक फैल जाती थी। सब उसपर दिश्वास करते थे और इसी
कारण 'अब क्या होगा' यह सोचकर मयमीत होते थे। जिन
धाविष्कारक दिमानों या स्थानोंसे ऊपरवालो अफवाहोंका जनम
हुआ था, वहींसे एक और विचित्र अफवाहका भी आविष्कार
हुआ। लोगोंने सुना कि बड़े बड़े अंग्रेज़ोंने सब धनी, रईसों, ज़मींदारोंको एकत्र करके अपनी पाव रोटी खानेकी आजा दी है।

इस तरहकी जितनी अफवाहें उस जमानेमें उड़ी थीं उन सवमेंने सैदेमें हांडुयाँ पीसकर मिलानेकी अफवाहने लोगोंकों चड़ा उत्तेजित किया। मार्च मासमें बारकपुरकी छावनीमें ये अफवाह उड़ी। अप्रैल मासके मध्यतक सारे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें यह चर्चा होने लगी। अप्रेज़ बड़े चिन्तित हुए। इस समय आटेका मूल्य बढ़ गया था, गरानी हो गई थी, इसलिये ज्यापारियोंने मेरठसे आटा खरीदकर लानेके लिये सरकारकी नांचें किरायेपर कर ली थीं। जब यह बाटा कानपुर पहुंचा तब माच कुछ नीचा हुआ। ज्यापारियोंने फिर दूसरा चालान किया, पर इसके पहुँचते ही यह अफवाह उड़ गई कि यह आटा अंग्रेज़ोंकी मैशीनोंमें तैयार किया गया है और सर्वसाधारणका

धर्मनाश करनेके लिये उन्होंने इसमें गौकी हिंहुयाँ पोसकर मिला दी हैं। यह अफवाह विजलीके चेगके समान कानपुर और उसके आस पास तथा वहाँकी सेनाओंमें जा पहुँची। एक क्षणमें मेरठ-से आये हुए आटेकी विक्री विलक्षल वंद हो गई, मानों किसी अलक्षित मंत्रशक्तिसे सर्वसाधारणकी रुचि परिवर्तित हो गई। किसी सिपाहीने इस मैदेमें हाथ न लगाया, प्रजाके नीचसें नीच आदमीने भी उसका स्पर्श न किया। वह मैदा बहुत सुन्दर था और वाजारके आरेसे सत्ता था, पर कोई उसको ओर देखना भी पसन्द न करता था। एक क्षणमें यह समाचार एक खानसे दूसरे खान और वहाँसे तीसरे खानपर पहुँचने लगा। सव अंग्रेज़ोंको अपना धर्म-द्रोही समभ घृणा और द्वेषकी दृष्टिसे देखनेलगे। सब सोचने लगे कि यह मैदा वाजारमें और अधिक थावेगा, अंग्रेज़ धर्मनाश करनेके लिये इसे और भी सस्ता करेंगे-धीरे धीरे सवको गौकी हिंडूवाँ खिलाक्तर ईसाई बना लेंगे। इससे सव चिन्तित हो उठे, सव घवरा उठे, यह घवराहट ही ज्वालामुखी हो गई। जिन्होंने मेरठका मैदा खरीदा था उन्होंने उसे फेंक दिया, जिन्होंने रोटियाँ बनाली थीं उन्होंने उसे भी फेंक दी, जो खा गये थे वे गंगास्तान आदिसे शुद्ध होनेकी चिन्ता करने छगे। कहा जाता है कि कानपुरके आटेके क्यापारियोंने अपना आटा चढ़ी दरपर वेचनेके विचारसे यह अफवाह उड़ा दी थी कि मेरठका मैदा अंग्रेज़ोंने अपनी मशीनोंमें गायकी हड्डियाँ मिला कर पीसा है। सम्भव है यह अफवाह व्यापारियोंकी ही उड़ाई

हुई हो—क्योंकि एक व्यापारी दूसरे व्यापारीकी चीजमें खरावी वताता ही है, पर इसका कारण चाहे जो हो, सर्वसाधारणपर इसका बहुत असर हुआ। सबका यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ इस समय, चाहे जैसे हों, सबका धर्मनाश करनेपर तुले हैं। उस समय मशीनसे चलनेवाली आटा पोसनेकी चिकवाँ भारतमें पांच सात खानोंपर ही लगी थों। उनका चिकना, साफ और सस्ता आटा वहुत सुन्दर था,पर उसके इन गुणोंके ही कारण लोगोंने यह अफवाह उड़ा दी।

जिस तरह मैदेमें हड़ियाँ मिलानेकी अफवाह देश भरमें फैल गई थी और इसके मूलका पता न लगा था, उसी तरह एक अफवाह और फैली तथा उसके निकासका भी पता न लगा। पश्चिमोत्तर प्रदेश आगरा व अवधर्मे, लोगोंने एक रोटी बनाई, और वह रोटी एक गांवसे दूसरे गांव तथा दूसरेसे तीसरे गांवमें घूमने लगो। एक गांववाले दूसरे गांव पहुँचाते, दूसरे गांववाले तीसरे और तीसरेवाछे चौथे—इस प्रकार वह रोटी गांव गांवमें भूमती फिरती थी-कोई उसे न रखता था। इस रोटीको वड़ी भारी वला समम्बकर लोग फौरन अपने गांवसे विदा करते थे। पहले तो संरकारको भी इसका पता न चला। पर गुडगांवके डिप्टी कमिश्नरने सबसे पहले लेपिटनेंट गवर्नरको इस रोटी घूमनेके विषयमें लिखा। छे॰ गवर्नरने इरएक जिलेके मंजिस्ट्रेटकी इसकी जांच करनेकी थाज़ा दी! जांच हुई पर इसका रहस्य न खुला। किसी किसी मजिस्ट्रेटने लिखा कि यह किसी वहे भारी वलवा होनेकी सूचना है। किसीने लिखा कि यह सूर्ख हिन्दुस्ता-नियोंकी सूर्वताका एक नसूना है और कुछ नहीं, किसी किसीने दुए आदंभियोंकी दुष्टता कहकर सरकारको उनके दमनका उपदेश दिया। पर बहुतोंकी ऐसी सम्मति हुई कि यह रोटी घुमना सवको एक स्त्रमें वाँधना है, शीब्रही सव सरकारके विरुद्ध खड़े होंगे। रोटी भेजनेका मतळब यह है कि समयवर तैयार रहो। एक प्रधान कर्मसारीने गवर्नर जन-रलको लिखा कि, रोटी सर्वसाधारणकी जीवनरक्षाकी चीन है। इस रोटीको एक गांवसे दूसरे गांव भेजनेसे यह मतलव निकाला जाता है कि सरकार तुम्हारी रोटी छीन रही है, इसलिये इसकी रक्षा करनेको तैयार हो। बहुतोंका विचार था कि एक गांवकी बीमारी, हैजा आदि, दूसरे गांव भेजनेके विचारसे हिन्दुस्तानी रोटी दूसरे गांत्रमें भेजते थे। अरोटी भेज-नेसे वे समझते थे कि वीमारी अगले गांवमें चली जायगी। किसी किसीने यह भी छिखा है कि इस रोटी भेजनेका यह अर्ध था कि वे दूसरे गांववालोंको वताते थे कि इस रोटीमें हिंहुयंकि। आरा है। किसी किसीने अपनी अफलको दौड़ और भी तेज करके लिखा कि इस रोटीके भीतर सरकारके विरुद्ध पड्यन्त फैलानेवाले पत्र रक्खे जाते थे। खैर, रोटोके विषयमें तरह तरह-की सम्मतियाँ हैं। कोई उसे भारतवासियोंकी सूर्वताका एक चिह्न मानते हैं और कोई सरकारके विरुद्ध किसी षड्यन्त्रकी

<sup>\*</sup>Kaye's Sepoy war vol 1. P. 572, note.

स्वना । इसका असली मतलव चाहे जो हो, पर सर्वसाधारणमें इससे उत्तेजना फैली यह सत्य और निर्विवाद है। जहाँ होकर यह रोटी गई वहाँके सब आइमी उत्तेजित और व्याकुल हो उठे। वहाँ वहाँके आद्मियोंमें प्रतिक्षण एक नई वात देखनेकी आहंका फैल गई।

जिस समय चर्वी मिले कारतूसोंका आन्दोलन हो रहा था, हर्डियोंसे ,मिले मैदेके कारण लोग उत्तेजित होरहे थे, रहस्य-मय रोटी एक स्थानसे दूसरे खान भेजी जा रही थी, उस समय किसी किसीको नजर नानासाह्यपर पड़ी। पहले भागमें लिखा जा चुका है कि नानासाहय कानपुरके निकट विदूरमें रहते थे। पेशवाका लन्मान, पेशवाका पदगौरव इस समय अस्त हो चुका था, लम्पूर्ण सम्मानसे वंचित, स्वदेशसे दूर, पैत्रिक पेंशनसे हीन, नानासाहव अपना समय बिता रहे थे। महाराष्ट्र जातिके विजेता अधिनायक वाजीरावका पुत्र कालके फरमें पड़कर अपना समय वितानेके छिये वाध्य था। जो साहस मीर वीरतामें सबका वरणीय था, शक्तिकी महिमाको जो दीर्घ काल तक खायी रख सका था, उसीका पुत्र साधारण व्यक्ति-की तरह निवास कर रहा था। १८५७ में नानासाहब भ्रमणके लिये निकलकर सबसे पहले यमुनाके किनारे कालपी गये। इसके बाद दिल्ली देखकर १८ अप्रैलको वे लखनऊ पहुंचे । सर हेनरी लारेंस अवधके कमिश्नर थे। अवध अंग्रेज़ी शासनमें मिल चुका था और नवाव वाजिद मलीशाह कलकत्तेके पास एक

स्थानपर कैदमें पड़े थे। नवावी हटनेसे सव अंग्रेज़ोंसे रुप्रथे— यहुतसे सरकारको शत्रुको दृष्टिसे देखते थे। सरकारके कर्म-चारियोंकी असावधानीसे अवधवासी विरोधी हो उठे थे। अवधके प्राचीन राजमहळ तोड़ दिये गये थे, पवित्र मन्दिरोंको सरकारकी सम्पत्ति कहकर छे छिया गया था और सबसे वढ़कर, जमीनका लगान नत्रावी जमानेसे भी अधिक बढ़ाया बहुतसे ताल्लुकेदारोंकी जमीन जप्त की गई थो। इसिलिये भवधकी प्रजा अंग्रेज़ी शासनसे रुष्ट थी #। नवावके जमानेमें वे बढ़े आनन्दमें थे। पर अंग्रेज़ी राज्य होते ही उनका वह आनन्द और सुख लूप्त हो गया। उनके सम्मानित राजभवन गिरा दिये गये, चिरपूज्य देवालंग सरकारने छे लिये, सदासे चली थाई जमीनें छीन ली गईं, जो राजकर वे सदासे देते था रहे धे वह वढ़ाकर दूसरे रूपमें लिया जाने लगा। इन कारणोंसे अवधक्ते जमीन्दार और सर्वसाधारण अंग्रेज़ोंसे ऐसे रुष्ट और विरक्त हो गये थे कि वे आंख बचाकर अंध्रेज़ोंपर पत्यर फेंकनेसे भी न हिचकते थे। जिस दिन नानासाहवने लखनऊ-की यात्रा की, उसी दिन सर हेनरी लारेंसने गवर्नर जनरलको

भवधने लगानके विषयमें कमिश्नर नेरिंग्स साहबने स्वोकार किया है कि किसी किसी स्थानपर अधिक टैक्स बढ़ाया गया या—Mutinies in Oudh p. 9. Annual Report on the Administration of the province of Oudh for 1858-59. p. 32 Camp Holmes' Indian Mutiny p. 96, note.

पत्र लिखा---"इस शहरमें ६-७ लाख आदमी रहते हैं। इनमें (कल सुना है कि) २० हजार हथियार छोने हुए सैनिक भी हैं। यह लोग सब भूबों मर रहे हैं अन्नके लिये लालायित हैं। आज एक आदमीने कमिश्नर लाहबपर पत्यर फेंका। प्रधान इ'जी-नियर एंडर्सन साहब जब मेरे साथ गाड़ीमें जा रहे थे तब उन-पर एक ढेला फेंका गया। राजभवन तोड़नेसे सर्वसाधारणमें बड़ा वैमनस्य है। इस तरहके और भी काम होगें-यह सुनकर लोगोंका वैमनस्य और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। धार्मिक मन्दिरींपर जो सरकारने कब्जा किया है, इस कारण छोग बहुत अधिक असन्तुष्ट हैं। लगान छेनेका तरीका अच्छा नहीं कहा जा सकता। ताल्लुकदारों और जमीन्दारोंकी बहुत अधिक हानि हुई है। फैजाबाद जिलेके ताल्लुकदारोंमें किसी किलीकी आधी और किली किलीकी सारी जमीन छे ली नाई है।"#

इस मार्मिक असन्तोष और उत्ते जनाके समय नानासाहव लखनऊ पहुंचे। किसी किसीने तो यहांतक लिख डाला है कि नानासाहव इन उत्ते जित लोगोंको एक गरोहमें लानेके लिये ही लखनऊ गये थे। पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। नानासाहव अच्छे भावसे लखनऊ गये, सादगोसे वे लोगोंसे मिले, उन्होंने वहांको शिल्पकलाके नमूने देखे। इस सादगीके भीतर किसी प्रकारका ललकपट न था। वाजिद अलो शाहकी

Kaye's Sepoy war. vol 1. p. 577-578.

## चौथा अध्याय



भिन्न स्थानोंको साधारण दशा—राइफल बंदूकके कार-खानेमें सिपाहियोंके मनोगत भाव—३ नं० रिसालेका विचार— ३४ नं० सेनाके हथियार लेना—ग्रावधकी गड़बड़ ।

भारतका नया वर्ष अपनी सिक्स न्या वर्ष अपनी सिक्स न्या वर्ष अपनी सिक्स सिक्स नई ज्योति और कोमलताके साथ प्रगट हुआ। जैसे जैसे वैशाखकी गर्मी बढ़ते लगी वैसे ही वैसे सिपाहियोंकी उत्तेजना, आकुलता और उन्नादकी भी अधिकता होती गई। लार्ड कैनिंगने आशा की थी किशीघ्र ही शान्ति होगी, सब काम पहछेके अनुसार हो आयंगे। इसो आशामें वैठे वे कळकत्तेमें काम कर रहे थे। चारों ओरले लिपाहियोंकी उत्तेतनाके जो समाचार उनके पाल था रहे थे, वे एक दूसरेसे अधिक भयावृह और दारुण प्रतीत होते थे। वे सब ऐसे वेमेलके थे कि उनका तुलना करके परिणाम निकालना कठिन था। लाई कैनिंग समक्र गये कि हि-मालयसे लगाकर बंगालतक 'चारों ओर अशान्तिका साम्राज्य है। पर इस अशान्तिमें भी उन्हें शान्तिकी आशा थी। वार-कपुरमें उसके वाद फिर किसी प्रकारको गड़बड़ न हुई। वहांके 'सिपाही घैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करते थे। इमइमेके

सिपाही नयी राहफलकी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इससे अधि-कारी समझते थे कि सिपाही उनके आश्वासनसे शान्त हो गये हैं। उत्तर भारतकी सैनिक छावनियोंमें भी विशेप असंतोप नहीं देखा जाता था। स्यालकोटके सिपाही भी नयी राइफलकी शिक्षा-में थागे वढ़ रहे थे। मई मासके प्रारम्भमें यहांकी सेनाओंका निरीक्षण करके सर जान छारैंसने गवर्नर जनरलको लिखा था-"नयी वन्द्रकोंसे सिपाही प्रसन्न हैं। पहाड़ी प्रदेशोंमें इनके द्वारा उन्हें विशेष सुविधा होगी, इस बातको वे समक्ष गये हैं। यहांके अफसरोंने कहा है कि सिपाहियोंने इसके सम्बन्धमें कोई सन्देह प्रगट नहीं किया और नयी धंदूकोंके व्यवहारमें भी उन्होंने कोई आपित नहीं की।" अम्यालासे सेनापित वर्नार्डने पहली मईको पत्र लिखा था—"यहां माग लगी, पर इसके लिये सिपा-हियोंको दोपी बनानेका कोई कारण दिखाई नहीं देता। वाहरसे न तो सिपाही मिलने पाते हैं और न उनके कामोंमें किसी तरहका संदेह ही किया जा सकता है। नयी बंदककी शिक्षाका काम अच्छी तरह चल रहा है। प्राय: उनके निकट खड़ा रहकर देखता रहता हूं और इसी कारण स्पष्ट कह सकता हूं कि उनमें किसी प्रकारका असन्तोष या रोष नहीं दिखाई देता।"

इस प्रकार मई मासके प्रारम्भमें, गवर्नर जनरलके पास भिन्न भिन्न खानोंसे शान्तिके समाचार आने लगे। इससे वे समके कि सिपाहियोंकी जाति और धर्मनाशकी आशंका धीरे धीरे विलीन हो रही है। नयी राइफलकी शिक्षांके कारण जो अशांति थी वह दूर हो गई। लार्ड फैनिंग सन्तुष्ट हुए। उनका एएय खिर हुआ और **खिरताके साथ वे राज्यकी भीतरी उन्नतिकी ओर इत्तविक** हुए । शान्तिके समय शान्त भावसे जिन राजकार्यों का सारम दिया जाता है, उन सबकी ओर उन्होंने ध्यान दिया। वे वस्वईके गवर्नरको फारस राज्यके साथ छड़ाई और सन्यिके व्ययके विषयमें पत्रादि लिखने लगे। पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेपिट-नेंट गवर्नरसे सर्वसाधारणकी शिक्षा और स्त्रीशिक्षापर पत्र-व्यवहार होने लगा । हैदरावादके रेजीडेंटके साथ नवाबके उत्त-राधिकारके सम्बन्धमें, वड़ौदेके रेजीडेंटके साध गायकवाड़की राजनीतिका परामर्श होने लगा । जिस समय गवर्नर जनरल हन खद शान्तिके कामोंमें लगे थे, उस समय एकाएक घटनायोंकी गति दूसरी ओर बढ़ी। आकाशमें छाया हुआ शान्त मेर्घ सहसा वज्राघातसे कड़क उठा।

मेरठके ३ नं० रिसालेके ८५ आदिमयोंने कारतूसोंका रुपर्रा न किया था; इस कारण कर्नल स्मिथने सेनापित स्टूटको लिखा था। स्टूटने इन सैनिकोंके उच्छृ'खल हानेके कारणकी जांचकी थाला दी। जांचसे मालूम हुआ कि कारतूसोंमें अप-वित्र चर्चीकी आशंकाके कारण हो सैनिकोंने उसे नहीं छुआ। खाधारण आदिमयोंकी वातोंके कारण उनका चित्त विगड़ गया है और वे प्रतिक्षण अपने धर्मके नाशकी आशंकासे भय-श्रीत हैं। सर्वसाधारणकी घुणाके कारण वे कारतूसमें हास लगानेका भी साहत नहीं कर सकते कि मेरठकी यह घटना प्रधान सेनापितको सामने रक्की गई। उक्त रिसालेको अंग्रेज़ राफलर घड़ी उत्हुक्ततासे प्रधान सेनापितकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करने लगे। इन सक्ता विश्वास था कि अपराधी सेनिक दिना किसी विचारके फींडले खारिज होंगे। यदि ऐसा हो तो संभव है छावनीके अन्यान्य सिपाही बिगड़ें और सद मिलकर अंग्रेज़ोंके खिलाफ भयानक कांड करनेपर तैयार हो जायं। मेरठके एक अंग्रेज़ने इसी विश्वासपर, ३० अंग्रेलफो, साहसके साथ लिखा था—"हम इस समय सेनाको ही कारण छुरिहत हैं। हमारी रक्षाको लिये और सिपाहियोंको रखा जाय यह क्या मजेकी वात है।"

देखते देखते मई मासके दो दिन बीत गये पर प्रधान सेना-पतिके यहांसे कोई उत्तर न आया। सिपाहियोंकी आशंका धीरे श्रीरे कम होने छगी। पर अंत्रेज़ अफसर पहलेके समान आग्रहसे उत्तरकी प्रतीक्षामें थे। दिनके बाद दिन बीते पर उनकी उत्करका कम न हुई। अत्तमें प्रधान सेनापतिने इस विषयमें अपनी आझा भेजी। ६ मईको पडजूटेंट जनरलने गवमेंट सेकेटरीको छिखा कि ३ नं० रिसालेके जिन ८५ आद्मियोंने कारतूस स्पर्श फरनेसे इनकार किया था उनके विषयमें प्रधान सेनापति प्रसनकी आझा आई है कि, फीजी अदालतके समक्ष उनका विचार हो। ६ मईके पहले ही सेनापतिकी आणा आ

<sup>&</sup>quot; Holmes' Indian Mutiny P. 101.

खुकी थी, पर ६ को फीजी अदालत विचारके लिये वैठी। इस अदालतमें १५ विचारक थे। इनमें नी हिन्दू और छः मुसल-मान अफसर थे। इनका सभापति एक अंग्रेज़ अफसर था। ६ से शुक्त होकर ६ मईको विचार समाप्त हुआ। हरएक सिपा-हीको, आज्ञा पालन न करनेके अपराधमें, इस इस सालकी कड़ी कैदकी सजा दो गई।

६ मईको प्रातःकाल सेनापति ह्यूट सारी सेनाके सामने, इस कठोर इंडको कार्यक्पमें परिणत करनेके लिये तैयार हुए। सारी सेनायें परेटके विशाल सेदानमें पकत्र होने लगीं। इस ं दिन मेरठकी विस्तृत सैनिक भूमिपर सूर्यका प्रकाश न था, आकाश मेघोंसे घिरा था, जोरकी हवा चळ रही थी। दुर्दिनके समय सारी सेनायें सेनापति सूरके सामने खड़ी हुईं। ऊपरके आकाशकी तरह उनके हदयोंमें भी गाढ़ा अन्वेरा था और गंभीर आशंकाकी वायु रह रहकर चल रही थी । पासही सब तोपें गोरे सैनिकोंके अधिकारमें तैयार थीं। किसी तरहकी आह्वा न माननेसे तोपों द्वारा उड़ा देना ही इसकी मंशा थी। पर न उन्होंने आज्ञाका उल्लंघन ही किया और न इस कटोर दंडसे किसी तरहका विद्वेष ही प्रगट किया। सब अंग्रेज़ अफसर चृपचाप इस कठोर द्वश्यको देख रहे थे। बहुतींके हृद्य विचलित हो उठे, वीर सैनिकोंके शोचनीय परिणामसे बहुतसे दु:खी हुए। पर किसीके सुंहसे कोई बात न निकली। एक अफ-सरने २४ अप्रैलको कवायद् वंद रखनेका प्रस्ताव किया था, उसे संनापित एमसनने ऐमा फटकारा था कि वह सवको याद था। श्री दिना जवान हिलाये सव गंभीर आशंका और आश्रयके साथ सेनापितके कामोंको देखने लगे। धीरे धीरे एक ओर खड़े हुए अपराधी सैनिकोंके शरीरपरसे वर्दियाँ उतारी गईं, हरएक हाथमें हथक दियाँ और पैरोंमें बेड़ियां पहनाई गईं। उन्होंने 'उफ़' तक न की, किसीने किसी तरहका भाव भी प्रगट न किया। चीरताकी अवमाननाके शोचनीय दृश्यपर पटाक्षेप होनेमें भी तीन घंटे लगे। इन केदी सिपाहियों मेंसे किसी किसीने सेनापित ह्यू दसे हाथ जोड़कर क्षमाकी प्रार्थना भी की, पर परि-णाम कुछ न हुआ। सबने उनका दारुण अपमान देखा, अन्तमें ने साधारण केदियों की तरह अपनी दस सालकी सजा भोगनेके लिये जेल्खाने भेजे गये।

इस खानपर उन सिपाहियों में मुक्दमें के विषयमें कुछ कहना आवश्यक है। उत्पर कहा जा चुका है कि उक्त फौजी अदा-छतमें पन्द्रह भारतीय अफसर विचारक और एक अंग्रेज़ विचार-पति था। इन पन्द्रहमें नी हिन्दू और छः मुसलमान थे। मई महीनेकी ६, ७ और ८ तारीखको इनकी पेशी हुई। क्या तरीको काममें छाया गया था यह सर्वसाधारणके सामने नहीं रक्खा गया क्योंकि १८५७ के मई मासमें सजा दी गई और सन् १८५८ के दिसम्बरमें उसकी रिपोर्ट दी गई। ए इस मुकदमेंके विषयमें

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol. II P. 146.

<sup>†</sup> Martin's Indian Empire. Vol 11. P. 244 note.

सर्वसाधारणको तरह तरहका सन्देह हुआ। अपराधियांको जैसी **फडोर जजा दी गई थी उससे तरह तरहके दोव**्सरकारपर लगाये गये। ३ नं रिसालेके सिवाही कठोर अपराधके अप-राधी माने गये थे, पर उनकी ओरसे सफाई देनेवाला कोई न था। ऐसी क्या बात थी जिसके कारण उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उनका कारण कद्दांतक सत्य था, इसकी न जांच हुई न पेशी। इस बातके सालभर वाद जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी खसमें लिखा है कि १५ विचारकों मेंसे १४ की राय थी कि इन्हें एस २ सालकी कड़ी सजा दी जाय । पर सजा देते समय उनके, पहले न्यवहार और सेवाओंका विचार आया, साथ ही फैली हुई अफवाहोंकी वारी मी आई, पर सभापति छूटने लिखा है कि इन कारणोंसे उन्हें दर्ख नहीं दिया गया। आहा न माननेके कारण वे अपराधी हुए, कारतूसपर गायकी चर्वीका सन्देह करके उन्होंने सैनिक नियमोंका मंग किया, उन्हें अपने कामपर , किसी तरहका दुःख नहीं हुआ, किसी तरहकी दयाकी प्रार्थना **उन्होंने नहीं को। इस विचारके वाद सेनापति ह्यू**रने उन खैनिकोंकी सजा पांच साछ की,परन्तु अधिकांशको दस साछकी सजा हुई। दूसरे सैनिकोंके सामने उन्हें हथकड़ी और वेड़ी पहनाते हुए भी छजा न आई। इस कठोरताने कारण उन्ही कम निन्दा नहीं हुई। और तो स्या, जय प्रधान सेनापति पन-सनको मालूम हुआ कि परेटके मैदानमें वीर सिपाहियोंको हध-कड़ियाँ और वेड़ियाँ पहनाई गई, तय उन्होंने भी इसे अमानुषी

क्तरं कहा । पर ह्यूडने प्रधान सेनापितके आज्ञानुसार काम किया था इसमें सन्देह नहीं 🎼 इस घटनाको आदिसे अन्ततक देखनेसे मालूम होता है कि प्रधान सेनापतिने पहले हीसे विचार-प्रणाली निश्चित कर दो थी। मुक्तदमा होनेसे पहले ही अंग्रेज़ शक्तसरोंको सुरादमेका परिणाम मालूम हो गया था। मेरठके क्रमिश्रर प्रिधेड साहव किसी सरकारी कार्यवश अलीगढ़ गये चे । वे १० मईको वापिस आनेवाछे थे, परन्तु एक दिन पहले ही द्मापिस आ गये, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लिपाहियोंको सजा दी जायगी, इस अवसरएर संमव है किसी तरहकी गड़बड़ हो जाय। चापिल थाते ही त्रियेड लाहवने टिचत प्रवन्ध कर दिया। 🕆 जव सिपाहियोंकी सजासे पहले ही अंग्रेज़ोंको यह मालूम हो गया था कि उन्हें यह सजा दी जायगी तब यह निश्चित है कि अधिकारियोंने सिपाहियोंका दमन करना सोच लिया था। इसी कारण न्याय और सफाईका कोई लक्षण नहीं दीखता। मिक्तारियोंने समझा था कि इससे दूसरे सिपाही दव जायँगे पर पेला नहीं हुआ। जो पवित्र सैनिकधर्मसे दीक्षित होकर अपनी चीरताका परिचय संसारको दे रहे घे, बाहुबळसे जिन्होंने अंत्रे-ज़ॉकी कीर्ति अपर की थी, उनकी यह शोचनीय अवस्या, यह अधःपात देवकर सिपाहियोंका क्रोध जाग उठा था। यह कोध साधारण न था इस कोधमें खूनकी प्यास थी। अंब्रेज़ॉसी

<sup>&</sup>quot; Martin's Indian Empire. vol. 11. P. 145 note.

<sup>†</sup> Ibid P. 145.

कठोरताके कारण अंग्रेज़ोंके खूनकी प्यास उनमें जाग रही थी। अपने साथियों और सहयोगियोंकी दुर्दशा आंखके सामने देख-कर सरकारके ऊपर उनका कोध जाग उठा था। यदि अधिकारी इस समय धैर्यसे काम छेते, समदिशीता दिखाते तो यह कोध भयानक कप धारण न करता। पर वे धैर्यको त्याग चुके थे। कड़ाईसे अपना सम्मान बनाये रखना ही उनका संकल्प था। इसी कारण महात्रिपत्तिका जन्म हुआ।

जिस समय ३ नं॰ रिसालेके सिपाहियोंको कड़ी सजा दी गई , उसी समय एक और सेनासे हथियार छिये गयें। वारक-पुरकी ३४ नं॰ सेनाके मंगल पांडे और जमादारको फांसीपर चढ़ा दिया गया था। सिपाहियोंने चुपचाप खड़े खड़े दो अंग्रेज़ अफसरोंको घायल होते देखा था । उनको किसी तरहकी सजा न दी गई थी। २२ अप्रैलको जमादार ईश्वर पांडेको परेटके मैदानमें फांसी दी गई। फांसीके तख्तेपर खड़े होकर ईश्वर पांडे ने सिपाहियोंको सम्बोधन करके कहा था कि, मैंने जो कुछ किया उसका दएड मुक्ते मिल रहा है, तुममेंसे कोई सरकारके विरुद्ध न होना। इसके बाद लार्ड कैनिंग यह सोच रहे थे कि सिपाही पहलेके समान सरकारकी आज्ञाका पालन करते हैं या नहीं। उनका विश्वास था कि इस सेनाके खब आदमी विरोधी नहीं हैं, इसी कारण सबको एक समान द्रांड देना भी उचित नहीं। जब लार्ड कैनिंग इस तरहकी

Kaye's Sepoy War Vol. 1 P. 584 note.

निन्ता कर रहे थे उस समय वारकपुरके अंग्रेज़ अफसर इस सेनाके द्रग्डकी आज्ञा देखनेके लिये विशेष उत्सुक हो रहे थे। इनका प्रस्ताव था कि ३४ नं॰ सेनाके हथियार भी ले लिये जायं। सेनापित हेअर्सका दृढ़ विश्वास था कि इस सेनाके हथियार लिये विना इसके योग्य सजा न होगी। सेनापित एनसनने शिमलेसे यही प्रस्ताव लिखकर मेजा। गवर्नर जनरलकी मंत्रिसमोमें इस विषयपर खूव तर्क वितर्क हुआ, अन्तमें ३० अप्रैलकी लार्ड कैनिंगने अपना मन्तव्य लिखा। उन्होंने आज्ञा दी कि हथियार लेनेके सिवा और कोई साधारण द्रग्ड नहीं दिया जा सकता, इससे अन्यान्य सैनिकोंको भी शिक्षा मिल जायगी। पर सेनामेंसे किसी किसीको अपराधी न होनेके कारण मुक्त भी किया जायगा। ४ मईको इस सेनाके हथियार लेनेकी आज्ञा दी गई। अ

इस आज्ञाके दो दिन चाद, अर्थात् ६ मईको ३४ नं० सेना भी दएड भोगनेके लिये तैयार हुई। प्रातःकाल परेटके मैदानमें एकत्र होकर सबने अपने अपने हथियार और वर्दियां उतार दों। गोरे सिपाहियोंसे घिरकर वे अपने निर्दिष्ट खानमें गये। सरकारने अन्यान्य सेनाओंको सावधान करनेके लिये इस सेनाको भी तोड़ दिया। इसके तोड़ देनेसे भी जो आशा की

<sup>े</sup> जिस जमादारने १० मार्चको कानकत्ताके खजानेपर पहरा देते हुए दो विद्रोधी निपाषित्रीको विष्कृतार किया था उसे राजमक्त समक्षकर इस दृष्टिसे सक्त किया गया।

गई थी वह खफर न हुई। सेनासे निकाले हुए यह ५०० ब्राह्मण और क्षत्रिय सिपाही अपनी हिंसावृत्तिको पूरा करनेके छिये तैयार रहे। पहले निकाली हुई १६ नं० सेना भी पश्चिमोत्तर देशके अवध इलाकेकी थी और यह ३४ नं सेना भी नाम कटा-कर अवध पहुंच गई। इन सिपाहियोंकी खरकारपर जरा भी श्रद्धा न थी। विषणण और मिलन वेषसे यह लोग अपने अपने घर पहुँचे। अंग्रेज़ोंके विरुद्ध इनकी हिंसायृत्ति जाग उठी थी। इसलिये अवध्यमें धीरे घीरे गुश्रके चिह्न इकई हो रहे थे। लाई कैनिंगको वाजिद अली शाहके अवध्यान्तसे जितना हर था उतना और किसी अन्य प्रदेशसे न था। नानासाहय लखनऊ गये थे। सर हेनरी लारेंसके पत्रमें इस बातका कोई उल्लेख न था पर लार्ड कीनिंग चिन्तित हो उठे थे। इसी समय लखनऊ-की एक सेनापर अधिकारियोंको संदेह हुआ; इसी कारण उसके विषयमें प्रस्ताव हुआ कि वह दूसरी जगह भेज दी जाय। अफ-खरोंका विश्वास था कि सिपाहियोंका सम्बन्ध नगरके प्रतिष्ठित थादमियोंसे है इस्र कारण इनके खान परिवर्त्तनसे भी गड़बड़ होगी फिर भी अधिकारियोंने सिपाहियोंको दूसरे खानपर भेजना ही अधिक उपयुक्त लगम्हा। जब गवर्नर जनरलके सामने यह प्रस्ताय उपस्थित हुआ तव लाई कैनिंगने सर हेनरी लाईसको इस विषयमें सम्पूर्ण दायित्व दे दिया। पर गवर्नर जनरलका हुक्म पहुँचनेसे पहले ही सर हेनरी लारेंसके चित्तमें एक और ही चिन्ताका उदय हुआ। वे समक्र गये कि अन्यान्य स्थानोंके

सिपाही भी सरकारसे असन्तुष्ट हैं। इनको यदि वहाँ मेजा गया तो फल यह होगा कि एक एक मिलकर ग्यारह हो जायंगे। यह समम्बक्तर सर हेनरीने किसी सेगाको इधर उधर न किया। असन्तुष्ट सिपाहियोंको उन्होंने लखनऊमें ही रक्खा। इससे उनकी तीत्र बुद्धिका परिचय मिलता है।

सर हेनरी लारेंसने ४८ नं॰ सेनाकी लक्ष्य करके गवर्गर जनरलको पत्र लिखा था । इस सेनाके सैनिक अपने जातिनाशकी आशङ्कासे सरकारपर वेतरह विगड़ उठे घे। अप्रैल मासके शुक्रमें इस सेनाके डाक्टर वेल्स योमार हुए। उन्होंने अस्पता-.समें जाकर एक बोतलका कार्क खोलकर, विना गिलासके ही र्शुंह लगाकर दवा पी ली। डाक्टरके खपालमें यह वात नहीं आई थी कि मुक्षे वोतळको मुँहमें लगाकर, दवा पीता देखकर हिन्दू सिपाही इसका अर्थ यह छगाचेंगे कि डाक्टरने दवा और चीतळ जूठी फरके उनकी जाति और धमेके नाशका रास्ता साफ कर दिया। जव सिपाहियोंने सुना कि अंग्रेज डाक्टर जूडी द्वाके द्वारा उनका धर्मनाश करना चाहता है, तब वे घवरा **डहें, उनमें उत्तेजना फैल गई और हरए**कको अपनी जाति तथा धर्मरक्षाकी चिन्ता पड़ गई। सेनापतिने वह बोतल तोड़ कर फैंक दी और ऐसा करनेके कारण डाक्टरका तिरस्कार भी किया। पर ४८ नं॰ सेना इतनेसे सन्तुष्ट न हुई। धीरे घीरे अप्रैल मास भी यीत गया। मई मास आ गया पर सिपाहि-योंकी आशङ्का घटनेके स्थानपर बढ़ती ही गई।

अवधर्मे ७ नं० सेना और थी। मई मासको पहली तारीख-को यह भी कारतूस छूनेसे इनकार कर बैठी। उसने यह कह कर आत्मसमर्पण किया कि हमसे पहलेवाली सेनाने कहा है कि इन कारतूसोंमें अपवित्र चर्ची छगी है। दूसरी मईको सर हेनरो लारेंसको यह समाचार मिला। पहले तो उन्होंने इसपर विश्वास ही नहीं किया, अन्तमें मालूम हुआ कि संमा-चार सत्य है। यह सेना लखन असे ७ मीलके अन्तरपर थी। १५ दिन पहले यह बिलकुल शान्त थी। पर मई मासके शुक हीमें इनमें भी परिवर्त्तन दिखाई दिया। अपने धर्मनाशक्ती आशङ्कासे यह लोग भी विचलित हो उठे। अफसर लोग इन्हें व्यर्थ समझाने और दिलासा देने लगे कि कारतूसींमें किसी प्रकारकी चर्वीका प्रयोग नहीं किया गया है। वे जैसे कारतूस पहले काममें लाते थे, यह भी वैसे ही बने हैं। पर सम्पूर्ण सेनाने कारतूस छूनेसे इनकार कर दिया। सब सरकारके विरोधके लिये प्रतिज्ञावद्ध हुए। अनेक लेखकोंने इस सेनाके सम्बन्धमें अनेक प्रकारको बातें लिखी हैं। किसीका कहना है कि १६ नं सेनाके विद्रोही सिपाहियोंने इन्हें वहकाया, किसीने ळिखा है कि गुप्तदूत इनके पास आये थे, पर निश्चित रूपसे कुछ पता नहीं लगा 🗱 जो कुछ हो, यह सत्य है कि मई मासके प्रारम्भमें ही ७ नं॰ सेना विद्रोही हो गई। उसने ४८ नं॰ सेनाको एक पत्र लिखकर भेजा जिसमें लिखा था कि धर्म और जातिकी

<sup>\*</sup> Kaye's sepoy war. vol 1. P. 583.

रहाके लिये अन्तिम समय तक तुले रहो। २ मईको उसके सेनापतिने घोड़ेपर चढ़कर सारी सेनाका निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सिपाहियोंका सन्देह किसी प्रकार नहीं जाता है, वे अपने अफसरोंका कहना नहीं सुनते। ३ मई आई पर उनकी दशामें किसी तरहका परिवर्तन न दिखाई दिया। सर हेनरी लारेंसने जय सुना कि ७ नं॰ सेना विगड़ रही है, तय वे सिर द सके। अब वे कठोर कार्यके लिये तत्पर हुए। सिपा-हियोंके हथियार ले लेनेका उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने यह भी इरादा कर लिया कि हथियार लेते समय यदि सेना कहना न माने तो उसे तोपसे उड़ा दिया जाय। ३ मईकी शामको सर लारेंस बहुतसी तैयार सेना और थोड़ीसी तोपें साथ लेकर ७ नं॰ सेनामें आये।

इस समय सन्थ्या वीत चुकी थी। निर्मल आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी स्निग्ध ज्योति धीरे घीरे विकसित हो रही थी। मेघ भून्य आकाशमें तारे प्रगट हो रहे थे। प्रकृतिके इस मोहक भावसे मानो सम्पूर्ण संसार मोहित हो रहा था। यह अंग्रेज़ोंके विश्राम-दिवस रिववारकी रात्रि थी। धार्मिक अंग्रेज़ इस रात्रिमें ईश्वरप्रार्थना किया करते हैं, परन्तु सर हेनरी लारेंसके लिये तो ईश्वरप्रार्थनासे अधिक आवश्यक कार्य विद्रोही सेनाको दएड देना था। रातको सिपाहियोंके हथियार लेलेने या उन्हें तोपोंसे उड़ा देनेके लिये वे विस्तृत परेटके मैदानमें पहुंचे। रात्रिकी निस्तन्थता धंग हुई। सैनिकोंके चलने फिरने, घोड़ोंके

हिनहिनाने और तोपोंके गड़गड़ानेसे सेनानिवेश फिर जागः उठा। ७ नं० सेना मैदानमें लाई गई। पहले तो उनकी सम-बार्में न आया कि मामला क्या है, पर जब उन्होंने अपने खामने हथियारबन्द गोरी सेना और भरी हुई तोपें देखीं तब समक कर चिन्तित हुए। वे समन्द्र गये कि इस समय जो जरा भी अपराध हुआ तो भरी हुई तोपोंमें वत्ती लग जावगी। वे डरसे कर्त्तव्यविमुख होकर अफसरोंके सामने आकर खड़े रहे। पह-लेकी उच्छुं बलता जाती रही। इस समय उन्होंने अपने अफसरोंकी आज्ञाका पालन किया। उनके सामने सर हेनरी लारेंस दूसरे अंग्रेज़ अफसरोंके साथ घोड़ोंपर सवार खड़े थे और उनके पीछे तोपे लगी थीं। गलतीसे एक गोलंदाज़ने अपने हाथकी 'वस्रो ऊ'ची की, सिपाहियोंने समका कि वस अब तोपोंमें बत्ती लगने ही वाली है, इसी भयके कारण वे स्पिर त 'रह सके। 'पहले एक सैनिक भागा, उसे देखकर दूसरा भागा। इस तरह लाइनमेंसे कई खान खाली हो गये। इस प्रकार १२० स्त्रीनक मैदानसे भाग गये, तब वाकी सिपाही अफसरोंकी आक्राफ़े अनुसार वढ़ने छगे और सवार भागे हुए सिपाहियोंके पीछे दौदे। इधर ७ नं० सेनाके शेष सब सिपाहियोंने हथियार रखं दिये। इसमें एक पहर रात बीत गई। घोर रात्रिमें जब सव शान्तिसे निद्रान्ता सुख भोग रहे थे उस समय हथियार रख-कर 0 नं सेना अफसरोंकी आज्ञाका रास्ता देख रही थी। निर्मल चन्द्रमा शान्त आकाशमें खिल रहा था, सौन्द्र्यमयो

श्कृति अपने आप मोहित हो रही थो, किन्तु ७ नं० खेनाका होस्तीय हृश्य अभी समाप्त न हुआ था। धीरे २ एक २ स्निक हथियार और वहीं रखकर मामूली तीरसे खड़ा रहा। आधीरातको सर हेनरी छाउँस सिपाहियोंके हथियार आहि लेकर वारिस लखनऊ पहुंचे। सिर्फ वे यह आश्वासन दे आये थे कि जो निरपराध सिद्ध होंगे वे फिरसे भर्ती कर लिये जावेंगे। लार्रेसकी इस वातसे सैनिक सन्तुष्ट हुए। वे खिर-रासे अपने मागे हुए साथियोंको खोजने लगे। भागे हुए सिपाही उनके समस्तानेसे वारिस आये। दूसरे दिन दोपहरके समय ७ नं० सेनाका निवाससान फिर भर गया।

इसी दिन सर लारेंसने गवर्नर जनरलको पत्र लिखा कि,
"७ नं० सेनाके साथ जो कुछ किया गया उसका परिणाम
अच्छा रहा। पर मैंने वहुतोंके मुंहसे सुना है कि ४८ नं० सेनाके
सेनिकोंने मांगे हुए ७ नं० सेनाके सैनिकोंका तिरस्कार किया है।
उनका कहना था कि यदि वे हुद्रताके साथ खड़े होते तो अंग्रेज़ोंपर गोली चालना उनके लिये किन न था। पर मैं इन वातों पर
विश्वास नहीं करता।" जो कुछ हो, पर सिपाहियोंमें जैसी
उसेजना फैली थी और सर्वसाधारणके मिस्तप्कोंसे जैसी
प्रतिपल नई अफवाहें जन्म ले रही थीं, उसपर हेनरी लारेंस
धैर्यके साथ विचार करने लगे। वे यह तो समझ गये थे
कि निपत्ति प्रतिपल बढ़ती जा रही है, ज्यों २ समय बीतता जा
रहा था त्यों २ विरोधके लक्षण स्पष्ट होते दील रहे थे। उनके

सव यह व्यर्थ हुए। सरकार कोई कारण या उपाय न सोच सकी। सिपाहियोंके मुंह बंद थे, वे अपना कोई षड्यन्त्र या गुप्तवात अफलरोंको न वताते थे। पर समय आनेपर सव एक होकर अपने उद्देश्यके लिये यत करते थे। ९ मईको ४८ नं० सेनाके रहनेका खान जल गया। इस सेनाके स्वेदारने ७ नं० सेनाका पत्र अफसरोंके सामने पेश किया था। सबसे पहले इल सुवेदारके घरमें ही थाग छगी। दूसरे दिन हेनरी छारेंसने जले हुए सैनिकोंके निवासखानको देखा। सिपाहियोंने लाउँससे इसके लिये दु:ख प्रकाश किया और अपनी सम्पत्ति जलनेके कारण द्वः जी भी हुए। इस समय तक अंग्रेज़ोंकी समझमें भी अवधके लिपाहियोंका माव अच्छी तरह न आया था। सबके दिलोंमें सर हेनरी छारेंस न धे। वे अपनी सूच्मबुद्धिके कारण वहुत आगे तककी वात सोच लेते थे। उनके विचार और वुद्धिके इस समय अनेक सुफल दिखाई दिये थे। कारतूसोंमें चर्ची होनेका सन्देह इस विवादकी जड़ है यह वे बहुत पहले समभा गये थे। सिपाहि-योंके साथ इस समय उनकी जो वातें हुई थीं उसका अधिकांश वे खयं लिख गये हैं। ६ मईको इस आशयका पत्र हेनरी लारेंस-ने लाई कैनिंगको लिखा था-"अवधकी सेनाके एक गोलं-दाजसे एक घंटे तक मेरी वार्ते हुई'। यह जमादार जातिका ज्ञाह्मण और ४० वर्षकी अवस्थाका है। इस आदमीका विश्वास है कि, पिछले दस , सालसे सरकार , अनेक प्रकारके उपायों श्रीर जालोंसे भारतवासियोंका धर्मनाश करनेपर उताक है। में

उसकी इस वातसे चौंक उठा। उसका विश्वास है कि, हम जिस चतुराईसे भारतपर अधिकार जमाते जा रहे हैं, जिस चतुराईसे भरतपुर, लाहौर बादि जीते, वैसीही चतुराईसे हिन्दु-थोंके खानेपीनेकी चीजोंमें भी हड्डियोंका चूरा मिला देते हैं। जंद मैंने उससे कहा कि यूरोपमें हमारी बड़ी भारी ताकत है, पिछले क्स संप्राममें हमने थोड़े समयमें अपनी फीजोंकी तादाइ चीगुनी कर ली थी, अगर जहरत हुई तो छः महीनेमें हम भारत-में बहुत सी गोरी सेना छा सकते हैं, फिर हमें हिन्दुस्तानके सिपाहियोंकी जरूरत ही न होगी, तव उसने कहां कि, आप धन और जन दोनोंसे शक्तिशाली हैं, परन्तु गोरी सेना लांना बहुत खर्चका काम है, इसीलिये हिन्दुओंको समुद्र पारं लेजा-कर आप लाग पृथ्वी विजय करना चाहते हैं। तब मैंने उससे कहा कि यद्यपि मारतीय सिपाही खळकी छड़ाईमें अच्छे हैं, पर चे अपने निकृष्ट भोजनके कारण समुद्रो छड़ाईके अयोग्य हैं। आश्चर्यसे मेरी ओर देखकर जमादारने उत्तर दिया कि, हां हमारे भोजनमें ताकतवर चीजें नहीं होतीं, इसी कारण क्षाप हम सवको अपनी इच्छानुसार चीजें जिलाकर बलवान बनाना और ·पृथ्वीके हरएक भागमें छे जाना चाहते हैं। जमादार बार २ कहने लगा कि, इस समय सब जो वात कहते हैं मैंने वही वात आपसे कही है । मैंने उससे कहा कि, जो मूर्ष और विश्वासया-तक हैं वे ही पेसी वार्ते कह सकते है, पर समम्बंदार और सज्जन आदमी कभी ऐसा विचार भी नहीं कर सकता। उसको

सेरी वातपर विश्वास हुआ या नहीं इसके वारेमें उसने कुछ नहीं कहा, पर उसने केवल यही कहा कि, हममें सव ग्वाले और. किसान हैं, प्रधान यादमी जिस मार्गपर चलेंगे सभी उनका अनु-सरण करेंगे। मैंने उससे कहा कि सन् १८४६ में, कावुलमें, जो भारतीय सिपाही डेंद्र सी लड़के लड़की छोड़ आये थे उन सबकी रक्षा मेंने की। मैंने इनमेंसे एकको भी ईसाई नहीं बनाया, वापिल आकर सब उनको छोटा दिये। जमाद्गरने कहा—हां यह वात सुझे याद है, उस समय में छाहौरमें था। इसके वाद उसने कहा कि, "अकालके समय लड़के लड़कियोंको खरीदकर अंत्रेज़ लोग उन्हें ईसाई वनाते हैं। यह जमादार हमारी सेनामें पिछले वील सालसे काम कर रहा है, इसके कामोंमें पहले कभी विश्वा-स्रवात या सन्देह नहीं पाया गया, योग्यतापूर्वक कार्य करनेके कारण हमने इसे सिपाहीसे जमादारका पद दिया, पर इस समय इसके हृदयमें जो चंचलता दीख रही है वह घोर विश्वास घातकता है।" इसी दिन उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफिटनेंट. गवर्नर कालविन साहबको भी एक पत्र लिखा। इस पत्रनें उन्होंने उत्तर भारतके सत्र किलोंपर पूरी देख रेख रखनेका अनु-रोध किया था परिणामदर्शिताके लिहाजसे इस समयकी उनकी. अनेक वार्ते भविष्यवाणी कही जाती हैं। सर लारैंसने जिस आशंकाके कारण कालविन साहबको पत्र लिखा था वह समयपर ब्रत्यक्ष हुई। पश्चिमोत्तर प्रदेशमें, हरएकके हृदयमें, छिपी आग्र दहक उठी थी। अब वह प्रगट होने हो वाली थी।

घरनाओंना स्रोत इतनी शीव्रतासे बदला रहा था कि बहुत जल्दी २ वार्ते पुरानी हो जाती थीं। सर लारैंसका पत्र यदि लिखनेके साघही गवर्नर जनरहके पास पहुंच जाता तो वह भवि-प्यवाणी समस्तो जाती, पर कलकत्ते पहुंचते २ वह पत्र भूतकाल-की घटनाओंमें लीन हो गया। गवर्नर जनरलकी मंत्रिसमामें वश्यकी सेनाकी उच्छु खळता और उसे दिये हुए दएडपर तर्क वितर्क हो रहा था। सिपाहियोंके आज्ञा न माननेपर भिन्न २ सदस्य अपनी भिन्न २ सम्मति दे रहे थे। पर सर हेनरी लाईसने सिपाहियोंको जो फिर सेनामें भर्ती करलेनेका आश्वासन दिया था उसे सबने असंगत कहा। एक सभासद डोरिन तो सिपाहि-योंको इलका इंड देनेके विलक्कल विरुद्ध थे। उन्होंने अपनी सम्मति पृथक् लिखी—"विद्रोहकी संक्रामकता जितनी शीव्र नण्ट हो उतना ही अच्छा है। इलकी सजाओंसे इसका नाश न होगा, अर कडोरताके साथ काम करनेको आवश्यकता है। जो सेनायें आज्ञा न माननेके कारण दोषी हुई हैं उन सबकी सैनिक कानूनके अनुसार कड़ेसे कड़ा दंड दिया जाय। मेरी सम्मितमें यदि सेनाका परिचालन अच्छी तरह हो तो वह चिद्रोही नहीं हो सकती। यदि यह सिद्ध हो कि ७ नं के अफ-सरोंने चिद्रोहका परिचय दिया तो मेरे विचारसे उन्हें अपनीही सेनामें कैंद्र करना चाहिये।" १० मईको डोरिन साहवने अपनी यह सम्मति छिखी। जिस विश्वासके अधीन होकर उन्होंने यह लिखा था उसीके अनुसार यह कहा जा सकता है कि जिस

देशमें सुशासन हो वहांकी प्रजा कभी विद्रोही नहीं हुआ करती। जिस धारणाके अनुसार होरिन साहवने विद्रोहियोंको केंद्र करनेकी सम्मित दो थी उसीके अनुसार सर्वसाधारण होरिन साहवके लिये यही सम्मित दे सकते हैं,क्योंकि वे सभाके सदस्य थे। लाई केनिंगके सामने वे ब्रिटिश राज्यके यथेच्छाचारी परिचालक थे। इनकी अवस्था ६० सालकी थी। पर वे अपनी परिचालक बुद्धिका कुछ भी परिचय न दे सके। भारतके अतिरिक्त और किसी स्थानपर वे अधिक समयतक न रहे थे तथा सिविल सर्विसके सिवा और कोई काम न किया था, इसलिये उनका ज्ञान संकुचित था। वे समय २ पर लाई केनिंगकी धीरता देखकार अधीर हो उठते थे। जिस समय भारतसे ब्रिटिश राज्यकी जाई हिल रही थीं उस समय डोरिन साहब प्रधान समासदके पद्यर थे।

जिस दिन डोरिन साइबने अपनी सम्मति लिखी, उसी दिन एक दूसरे समासद जनरल लोने भी अपनी सम्मति लिखी। सेनापित लो बहुत कालतक मारतमें रहकर भारतीयोंके आचार विचार और रीति रिवाजसे परिचित थे। मारतमें वैसे परिणामद्शीं और अभिन्न राजपुरुष एक आध ही थे। डोरिन साहबने सिपाहियोंके आन्नोलंबनके विषयमें चर्यों वाले कारतू सों-

<sup>\*</sup> Mutiny in Bengal Army: By one who has served under Sir Charlse Napier, p. 13. Martin's Indian Empire vol 11, P. 140

का नाम भी न लिया था। उनकी सम्मितमें कारतृस तो सिपाहियों का यहाना था, यस्तुतः सरकारके विरुद्ध उन्होंने होह ही
निश्चय किया था। यद्यपि वे तेंतीस सालसे सरकारका काम
कर रहे थे पर उन्हें भारतकी भीतरी दशाका ज्ञान ही न था।
कलकत्तेसे पवास मील दूरतक भी वे कभी न गये थे। वे
भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं से अपरिचित
थे। अपर सेनापित लो उनके समान कूपमंड्क न थे।
उन्होंने अवधकी गड़वड़के विषयमें स्पष्ट लिखा कि, सिपाहियोंने जातिनाश और धर्मनाशकी आशंकाके कारण कारतृस छूनेसे
इनकार किया। विद्रोहके विचारसे उन्होंने कभी उच्छु खलता
नहीं दिखाई। धर्मनाशके डरने उन्हें सरकारके प्रति विद्रोही
वना दिया।

सरकारके एक और समासद ग्रांट साहवने भी अपनी सम्मति छिली थी। छो साहवके साथ सहमत होकर उन्होंने छिला था कि धर्मनाशकी आशंकासे भयभीत होकर सिपा-हियोंने उच्छृ'लछताका परिचय दिया। इस कारण १६ नं० और ३४ नं० सेनाओंके विषयमें जो कुछ किया गया था वहीं ७ नं० के साथ भी करनेकी उन्होंने सम्मति दी। १

इधर सर हेनरी छारैंस चुप न थे। जिस समय गर्नार

<sup>\*</sup> Mutiny of Bengal Army. P. 13. Martin's Indian Empire vol. 11. P. 141.

<sup>†</sup> Martin's Indian Empire. vol. 11 P. 141.

जनरलकी सभाके मन्त्री लोग अपनी अपनी सम्मतियाँ लिख रहे थे, उस समय सर हेनरी अपने कांठन कर्त्तव्यका पालन कर रहे थे। वे मन्तिसभाके मन्तव्य ज्ञाननेके छिये व्यय न थे. अपने कामको उन्होंने नियमित रक्खा। उन्होंने सब सिपा-हियोंको न निकाला। जिनका अपराध प्रमाणित न हुआ उन्हें उन्होंने फिर भर्ता<sup>र</sup> किया। प्रायः सव अफसर और पद्मह सिपाही निकाले गये। भारतीय अफसरोंमें प्रायः दो एक रहे। लगभग दो सौ सैनिक दर्ख्ते बचे। सरकारपर पहले जो उनका अविश्वास होगया था, वह बहुत कुछ जाता रहा। फेवल इतनी क्षमा दिखाकर ही वे शान्त न रहे। जिन्होंने राज-क्षक्तिका परिचय दिया था, उनका उन्होंने यथोचित आदर किया। उन्हें अफसरका पद देकर सरमानित किया गया। पारितोषिक देनेके समय एक छोटासा दरवार हुआ। इसमें गोरी और काली सेनाओंके अतिरिक्त लखनऊके प्रसिद्ध प्रसिद्ध आदमी भी बुलाये गये थे। सर हेनरीने ओजस्विनी भाषामें च्याख्यान दिया कि, सरकार किसीका धर्मनाश करना नहीं चाहती। इस विषयमें वह सदासे सवको समान भावसे देखती आती है। दिल्लीके मुसलमान वादशाहोंके जमानेमें ही हिन्दुओं को कितना सताया जाता था यह सब जानते हैं। पर ब्रिटिश सरकार हरएक धर्म और जातिचालेका समान आदर करती है। धोड़ेसे दुए लोग जहां तहां थोड़ेसे अंग्रेज़ोंको देखकर लोगोंको वहकाते फिरते हैं कि इन थोड़ेसे अंग्रेज़ोंका सहजमें ही नाश किया जा

सकता है। पर जिस जातिने छः महीनेके भीतर कसके विरुद्ध पद्माल हजार सेना तैयार करके सेज दो वह हिन्दुस्तानमें तीन महीनेमें उससे ट्रनी सेना मेज सकती है। यह कहकर सर हेनरी लारेंसने अपने हायसे सिपाहियोंको इनाम बांटा, उनसे नम्रता-पूर्वक सापण किया | इसरे अंग्रेज़ोंने भी सर हेनरीके हुए।न्तका धनुकरण किया। भारतीय अफसरोंके साथ मिलकर उन्होंने उन्हें प्रसन्न कर द्या। इस प्रकार प्रधान कमिश्ररकी वुद्धिमानीसे अवधकी गड़वड़ कुछ कालके लिये शान्त हो गई। जब सरकारने ३४ नं॰ सेनाके निकाल देनेकी आज्ञाकी हरएक वारिकमें पढ़े जानेका आदेश मेजा तव हेनरी छाँरैसने उत्तका पालन न किया। उन्हें आशंका थी कि सिपाहियोंके कठोर दएडकी वात सुनकर अवधके सिपाही विक्षुव्ध होंगे और इसी कारण वे फिर सरकारक विरुद्ध हो जायंगे। इसी तरहकी दूरदर्शितासे इन्होंने वंगालको सेनाओंको भी कुछ फालके लिये विद्रोहसे दूर रक्खा। यद्यपि अन्तमें अवध भी विद्रोहकी आगसे जल उठा था। वहां भी रक्तकी प्यास भयानक रूपसे जाग उठी थी पर और खानोंपर ग़दर शुक्त होगया था तब भी श्रवध शान्त था, पर भयानक समय निकटसे भी निकट चला आ रहा था। देखते देखते प्रवल वेगसे वह माही पहुंचा।

The Rev. T. Cave Browne's Punjab and Delhi. vol.

<sup>1.</sup> P. 32-35. Martin's Indian Empire P. 142.

## पांचवां अध्याय

## मेरठसे गदरका प्रारम्भ

स इतिहासमें, शुरूसे अवतक, जिस छिपी आगके धीरे धीरे वढ़नेका वर्णन किया गया है, वह अव अवतक जो आशंका थी वह सत्य हुई। ३ नं० रिसालेके सिपाहियोंको जिस प्रकार हथकड़ियों और बेड्रियोंसे जकड़कर जेळख़ाने भेजा गया था, उसका वर्णन किया जा चुका है। उस समय उनमें किसी प्रकारकी उत्तेजना वा विद्रोहके लक्षण न दिखायी दिये थे । पर साधियोंके सामने उनकी जो शोचनीय दशा हुई थी उससे बादमें बड़ी भयानक घटनाका जन्म हुआ। वे चुपचाप शान्तिसे जेल चले गये और उनके साथी छावनीमें लीट आये। अंग्रेज़ सारे विद्रोहोंका अन्त हुआ जान-ंकर आमोद प्रमोदमें लग गये। सैनिक अफसर शतरंज विछा-कर किश्त देनेकी चिन्तामें थे, सिविछ कर्मचारी ६ मईकी घटना पर हँसकर साथियोंसे वातें कर रहे थे, स्त्रियां सुख शान्तिसे क्षानन्दमें प्रसन्न थीं ; पर सिपाहियोंमें न प्रसन्नता थी, न थानन्द । उनके हृद्य एक अलक्षित अग्निज्वालासे जल रहे थे। वे अपने चिरकालसे आदरणीय धर्म और समाजकी वातें सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि हम अपने धर्मकी रक्षा करते हैं

तो हथकड़ी येड़ियोंसे जकड़े जाकर जेलमें इंसे जाते हैं या गोरीं-को वंदृकका निशाना वनते हैं। चर्वीवाले कारतुस लेनेसे इन-कार करनेके कारण बहुतसे नौकरीसे निकाले जा चुके। उन्होंने देखा कि अब सरकार नौकरीसे हटा देनेकी जगह चिरकालके लिये कड़ी केंद्र देने लगी है। उनके साथी जेलमें इस समय दु:व भोग रहे हैं। पीछे उनके वाल वसे और घरवाले विना अन्नके उनसे भी अधिक दुर्गति भोगेंगे। इस मयानक करुणा-जनक दृश्यको सोचते सोचते उनके हृदयका भाव वदल गया। वापिस आकर उन्होंने अपने जेलमें पढ़े साथियोंके मकानोंकी खाली देखा, वेडियोंकी झनकारोंके साथ साथ उनका जेलकी ओर शनैः शनैः जाना अन्तिम बार करुणाजनक निराश-दृष्टिले उनकी भोर ताकना, उन्हें वार वार याद आने लगा | उनके वाल वचोंकी दुर्दशाका विचार करके वे अधीर और थाकुल हो उठे। उनकी शान्ति चली गई, आशा लुप्त हो गई, प्रसन्नता भीर ब्राह्माद सब दूर हो गये। हिन्दू और मुसलमान एक ही चिन्तासे चिन्तित, एक ही दु:खसे दु:खी थे। उन्होंने इसका वहला लेनेका द्रढ निश्चय कर लिया ।

३ नं सेना के अफसरोंने जेलमें जाकर उनके हिसाय किताय और वाल वच्चोंकी अवस्था के विषयमें जांच की। इस समय उन सिपाहियोंने आश्रयहीन अपने वाल वच्चोंकी दुदेशाका विचार करके जो करुणाजनक कातरता श्रगट की उससे अफसरोंके हृदय भी दुःखी हो उठे। तीन अफसरोंने इन दुर्दशायस्त सिपाहियोंके आश्रयहीन स्त्री पुत्रोंके भरणपोषणके लिये चन्दा इकट्ठा करनेका इरादा किया। इस समय कैदी सिपाही केवल अपने परिवारको चिन्तासे चिन्तित थे, उन्होंने अंग्रे ज़ोंके विरुद्ध न किसी कठोर भाषाका प्रयोग किया और न विद्वे पक्ता भाव ही। कैदी सिपाही अधिक समय तक हथकड़ी वेड़ियोंसे जकड़े न रहे, अधिक समयतक उन्हें चिन्तामें लंबी सांसें भी न लेनी पड़ीं। शीव्रही उनके सांध्योंने जेलख़ानेपर धावा मार-कर उन्हें जेलसे मुक्त कर दिया। शीव्रही वे भी अपने साध्योंके साथ मिल कर अंग्रेज़ोंके विरुद्ध अग्निलीलामें सहयोग देने लगे।

जिस दिन पछासीके चिस्तृत मेदानमें, शत्रुशोंके पड्यन्त्रसे, शत्रागे सिराजुद्दीलाका अधःपात हुआ था, जिस दिन लाई ह्याद-वर्जी चतुराईसे चङ्गालमें अंग्रेज़ी राज्यकी नींव हुद हुई थी, उस दिनके बाद एक सी बरसतक ऐसी भयानक घटना न हुई, अंग्रेज़ कभी ऐसी विपत्तिमें फैसकर एक एक क्षणमें अपने नाशके लिये शंकित न हुए थे। मेरठसे दिल्ली और दिल्लीसे सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर भारतमें यह आग जा पहुँचो। आद्मीके खूनसे चारों ओर होली खेली जाने लगी। इस घोर विपत्तिके समय भी लाई कैनिंगकी घीरतामें कुछ अन्तर न आया। जन-वरी मासमें आशंकाका जो छोटासा बादल भारतीय आकाशके एक कोनेपर दिखाई दिया था वह मई मासके मध्यमें संसार भरमें फैल कर ओले बरसाने लगा। पर लाई कैनिंग इससे हताश न हुए। वे धेर्यपूर्वक अन्यान्य स्थानोंके राजपुरुषोंसे

सलाह करके शान्तिका उपाय करने लगे। उनके सामने इस समय विस्तृत और कडोर कार्य था। इस कार्यक्षेत्रमें प्रवेश करके वे घबराये नहीं , चूके नहीं। तरह तरहकी चिन्ता उनके मस्ति-प्कको हिलाती थी, एकके चाद दूसरी आशंकार्ये हृदयको थान्दोलित करती थीं। पर वे धीरता और दूरदर्शितासे च्युत न हुए। सामने महाविपत्ति थी। इस विपत्तिसे वे सामाज्यकी रक्षा करना चाहते थे। वे यह समझ गये थे कि विपत्ति जैसी बड़ी है, उसीके अनुसार उसके प्रतिरोधका आयो-जन भी होना चाहिये। पर उनके पास अधिक गोरी सेना न थी। इससे भी वे विचलित न हुए। सब उनकी इस हुद्ताको देखकर आश्वस्त थे। लार्ड कैनिंग इस समय अपना घल बढ़ा रहे थे। वे स्थान स्थानसे सेनायें एकत्र करके विपत्तिसे रक्षा का मार्ग सोच रहे थे। इस वड़ी विपत्तिका सामना करनेके लिये वे अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे तैयार हुए।

यह समय पछताने और सोच विचारमें पड़नेका न था, और नो छाई कैनिंगको यह कहकर आक्षेप करनेका ही अवसर था कि अविचारसे भारतमें ब्रिटिश राज्यपर विपत्ति आई। अंत्रे जोंने छगातार राज्य बढ़ाया पर उसकी रक्षाका कोई प्रवन्ध न किया। अनुदार और संकीर्ण नीतिके वछ पर, मारतके एक राज्यके बाद दूसरे पर ब्रिटिश झंडा छहराने छगा। एक राज्यके बाद दूसरा राज्य भी श्रष्ट होने छगा। इससे सर्वसाधारणमें असन्तोप भी बढता ही चछा गया। सरकारके हर एक कामको ने आशंकाकी द्विष्टिसे देख रहे थे, दूसरे, सब धानींपर जितनी होनी चाहिए, उतनी गोरी सेना भी न थी। छाई कैनिंगने भारतमें गोरी-सेना-रखनेका बहुत यस किया, पर वे सफल न हुए। भारतसे चीनमें वे गोरी सेनाको भेजनेके लिये सहमत न थे। भारतसे चीनका ऐसा कोई सम्बन्ध भी न था। पर भारतसे फारस सेना भेजीं गई थी, चीन भी गई थी। ब्रिटिश सरकारकी आज्ञाके अनुसार छाई कैनिंगको सब कुछ करना पड़ता था। अब विपत्तिका सामना हुआ। भारतमें यूरोपीय सेना रखनेके पक्षमें लाई कैनिंगने जो जो बातें कही थीं; वे सब ठीक उतरीं। इतने आक्षेपके होते हुए भी चीरकी तरह लाई कैनिंगने बीते हुएकी विन्तामें ज़रा भी समय न खोया। पीछेकी ओर न देखकर उन्होंने आगे दृष्टि बढ़ाई।

वर्ग्वईसे जो सेना फारस गई थी वह इस समय वापिस वर्ग्वई था गई थी। इससे छाई कैनिंगको सन्तोष था। जो सेना चीन जा रही थी, उसे भी वे अपनी सहायताके छिये भारतमें वापिस छाना चाहते थे। साम्राज्यके कामके छिये चीन जाती हुई सेनाको रोकना बड़ी जिम्मेदारीका काम था। पर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर छेकर उन्होंने उस सेनाको चापिस बुछा छिया। केवछ इसी प्रकार सेना संग्रह करके छाई कैनिंग चुप न हुए, साथ ही साथ वे अन्यान्य उपायों द्वारा सर्व-साधारण प्रजाको शान्त करनेका यहां कर रहे थे। शारीरिक बछकी अपेक्षा मानसिक वछ पर उनको अधिक विश्वास था।

इसी मानसिक शक्तिका परिचय देनेके लिये इस समय वे अप्र-सर हुए। वे यह जान गये थे कि जातिनाश और धर्मनाशकी आशंकाके कारण अधिकांश प्रजा सरकारके विरुद्ध हुई है। इसलिये लार्ड कीनंगने एक वार और सर्वसाधारणको मीठी मोठी वार्तोंसे समस्तातेको कोशिश की। एक घोषणा तैयार की गई। इसमें गत्रर्नर जनरलने लिखा कि वहुतसे घूर्ती और स्वार्धियोंने सैनिकों तथा भारतकी प्रजाको यह विश्वास करा दिया है कि सरकारने उनके धर्मपर हस्तक्षेप किया है। पर सरकारने कभी इस प्रकारका काम नहीं किया। अपनी प्रजाको धोला देनेकी इच्छा सरकारके हृद्यमें कभी उदय नहीं हुई। सरकार सर्वसाधारणको सावधान करती है कि वे इन घूतों'-की वातोंपर कभी विश्वास न करें। ये धूर्त लोग मले और सीधे आदिमियोंको भी क्रमोर्ग पर चलाकर विपत्तिमें डालना और उन्हें सर्वसहीन करना चाहते हैं। इस घोषणा पत्रका अनुवाद भारतकी भिन्न २ भाषाओं में हुआ। हर एक छावनी और नगरमें इन अनुवादींकी कापियाँ वांटनेके छिये भेजी गई'। हर कस्वे और नगरमें यह घोषणा पढ़ पढ़कर खुनाई जाने छगी। अधिकारियोंको आशा थी कि इससे शान्ति होगी। पर अन्तमें आशा दुराशामें परिणत हुई। सर्वसाधारणकी उत्ते जना अव और भी अधिक बढ़ गई थीं। सरकारके सामने यह प्रस्ताव हुआ कि जो साहस और उत्साहसे राजमिकका परिचय दें उन्हें इनाम दिया जाय। बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजावके

लेफिटनेंट गवर्नर तथा अवधके कप्तिश्चरको यह सम्मान देनेका अधिकार दिया गया। पर जो उत्ते जना फैल चुकी थी उसमें इससे कुछ भी अन्तर न आया। सबका क्रोध जाग उटा था। क्रोध और हिंसासे सब ज्ञान शून्य हो गये थे। खरकारके प्रस्ताव और सरकारकी वार्ते कोई सुनता हो न था। लार्ड डलहीज़ीने जो विषवृक्ष वोया था वह अब खूब फल रहा था।

इघर कलकत्तामें जो अंग्रेज राजनीतिक काम कर रहे थे, उन्होंने लाई कैनिंगकी यथेए सहायता नहीं की । वे केवल आशं-काका विस्तार कर रहे थे। ग़दरकी वातोंमें और भी नमक मिर्च लगा कर वे युरोपीय सम्प्रदायमें उसका वर्णन करके सबको व्या-कुळ कर रहे थे। इस समय अधिकांश अंग्रेजोंने घेर्य और कर्त्तन्य बुद्धिका परिचय नहीं दिया। वे भारतसे वैठे २ इंग्लैंडको जो पत्र लिखते थे उससे वहाँ भी आतंक फैल जाता था। इसी कारण लाई कैनिंगने ब्रिटिश सरकारको भी सावधन किया। उन्होंने साफ लिखा कि, कलक्त्रोंके अंग्रेज अपने पत्रोंमें अपने घर वालोंको<sup>.</sup> जो कुछ लिखें उस पर विलक्कल विश्वास न किया जायं। कल-कत्ते के अंग्रेज़ोंसे सहायता न मिलने पर भी कैनिंग अपने कर्तन्य-से विमुख न हुए। भिन्न भिन्न खानोंके अंग्रेज उनकी सहायताके लिये अग्रसर हुए थे। वस्बई और मदासके गवर्नरोंने इस विषयमें उदासीनता न दिखाई। टार्ड हैरिसने १८ मईको मद्राससे फौज भेजी। इसके बाद एलफिन्स्टनने एक सेना वम्बईसे कलकत्ते सेजी । जिस हो विस्वक्षण राजनीतिज्ञों पर पंजाव और अवधके

शासनका भार दिया गया था, वे दोनों इस समय अपनी योग्य बुद्धिका परिचय देने छगे। सर हैनरी छाउँस और सर जान लारेंस दोनों अपनी महान जिन्मेदारीको समझ कर होशियारीके साध व्यविश्रान्त रूपसे काम पर जुट गये। दोनों माई राजनीतिके महत्व, देशकी रक्षा, शासनकी क्रशलता और सामने आये हए कामको समक्तेम विशेष दक्ष थे। ब्रिटिश शासनकी रक्षाके ल्यि दोनों सिर प्रतिब थे। शत्रुओंकी क्रुटिल द्रप्टिमें रहकर, विपत्तिके सामने डटकर दोनों अपनो सहिष्णुताका परिचय दे रहे थे। ब्रिटिशराजको विपत्ति पूर्ण देखकर दोनों, लार्ड केनिंगकी सहायताके लिये तत्पर हुए। विपत्ति देखकर उनका उत्साह और उद्यम बढ़ गया, हृद्ता पूर्ण वंगसे विकसित हो उठी, .. साहस और अध्यवसाय सामने भाया । एकाग्र वित्तसे वे लाई कैनिंगकी वातोंका समर्थन करने छगे । छाई कैनिंग इन्हीं वन्युओंकी सहायतासे भारत साम्राज्यकी रक्षा करने छरो। विपत्ति जव पूर्ण वेगसे बढ़ जाती है, बारों ओर जब आपत्ति ही आपत्ति दिखाई देती है, विद्रोहकी लहरोंसे जब क्षण क्षणमें सबके हृद्य हिलने लगते हैं, उस समय सब अपने आपको विपत्तिसे वचानेके लिये तरह तरहके प्रस्ताव करने लगते हैं. तरह तरहकी सलाहें देते हैं। इस मौकेपर एकको प्रधान सममकर उसकी बुद्धिपर भरोसा करना अच्छा होता है। अंग्रेज़ यद्यपि घबरा गये थे, पर फिर भी उनमें यह गुण था। लार्ड केनिंग लारेंसवन्धुओंके समान धीर और विपत्तिका

सामना करनेवाले पुरुष थे। जिस समय भारतकी गोरी सेना चीन जा रही थी उस समय सेनापति हेशर्सने सरकारके फौजी सेक्रेटरीको लिखा कि यह सेना वापिस भारत आनी चाहिए। सर हेनरी लारेंसने भी यही लिखा। मद्रासके प्रधान सेनापति श्रांटने एक स्पेशल जहाज द्वारा इसी आशयका पत्र गवर्नर जनरलको भेजा। इधर सर जान लारेंसने एक विस्तृत विवरण इस भाशयका मेजा कि विपत्तिसे वचनेके लिये सरकारको क्या क्या करना चाहिए । इस प्रकार सम्पूर्ण अंग्रेज़ शासक प्राणपणसे ब्रिटिश जातिके गौरवकी रक्षाके छिये तुळ गये थे। भविष्य विपत्तिसे पूर्ण हो चुका था, .चारों और भयानक आग अपनी कराल लपटें फैलाती चली जा रही थी। भारतकी खास खास छावनियोंके सिपाही अपने धर्मकी आशंकासे ब्रिटिश शासनके विरुद्ध खड़े हो चुके थे। वे किसी प्रकार न माने, किसी प्रकार उन्होंने पीछे पैर न रक्खा । एकाग्रताके साथ वे आगे बढ़े, महान् उत्साहके साथ उन्होंने अपना कार्य सम्पादन किया। चारों ओरको पृथ्वी भी रक्तसे स्नान करने लगी।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि मेरठकी यूरोपीय और भारतीय सेनाका निवास पास पास न था । दोनोंके बीचमें बहुतसे मकान और दूकानें थीं । कालो नदीकी एक शाखा दोनोंके बीच होकर वह रही थी । इसी कारण भारतीय छावनीकी बातें गोरी छावनीको शीघ्र मालूम नहीं होती थीं। ६ मईको ३ नं० रिसालाके सैनिक बेड़ियोंसे जकहे जाकर जेल भेजे गये थे। गोरोंने सारी आपित मिटी समझकर प्रसन्तता प्रगट की थी। पर भारतीय सिपाही गहरा दुःख लेकर अपने निवाशको छोटे थे; शनिवारकी रात्रिको जब अंग्रेज़ ख़ुक्से पढ़े पढ़े सो रहे थे तब मारतीय सिपाही अपने साथियोंकी दुरवसा सीच सोचकर अंग्रेज़ींके विरुद्ध उत्तेजित हो रहे थे। दुश्चित्तासे उन्हें नींद् न आई, हिंसाकी कठोर वृत्तिसे वे सव सुख खो चुके घे, निराशाने उनके घेर्यका भी अन्त कर दिया था। प्रातःकाल हुमा। उन्डवल सूर्यका उद्य हुआ। दशों दिशायें प्रकाशित ही गयीं। रविवारका दिन था, स्नान करके नये नये कपडे पहत पहनकर अंग्रेज़ उपासनाके लिये गिरजोंमें जाने छगे। किसी तरहकी गड्यड्की आशंका किसीको खप्तमें भी न थी। ६ मईको अंग्रेज़ोंके सब हिन्दुस्तानी बेयरों, खानसामोंने बाकायदा काम किया था, किसीमें किसी प्रकारका उद्देग न था। पर १० मईको प्रातःकाल इनमेंसे कोई भी हाजिए न हुआ। अंग्रेज़ोंके जितने हिन्दुस्तानी नौकर थे वे सब इस समय न मालूम कहाँ गांयवं हो गये थे। पर उस समय किसीने इस-पर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज़ोंने इसे एक साधारण वात संमधी। उन्होंने समझा कि नौकर किसी मामूळी कारणसे सवेरे नहीं आ सके। यह मामूळी कारण क्या था सो किसीने जांचा भी नहीं । इसिलये वे शान्तिके साथ अपनी प्रातःकालकी प्रार्थनाके लिये गिरजोंमें गये। प्रार्थना समाप्त करके वे उसी प्रसन्नताके साध वापिस अपने अपने वङ्गर्छोपर आये और उस दिनके कामोंमें लग गये। प्रचंड सूर्य वाकाशके मध्य भागमें आकर आग वरसाने लगा। इस समयतक भी अंग्रेज़ोंको विपत्तिका कुछ पता न था। पर भारतीय सिपाहियोंकी छावनी, बाजार. और गलियोंमें उत्तेजनाका प्रवाह जारी था। सभी मानों किसी बड़े दारुण कामके छिये तैयार हो रहे थे। बहुतोंकी आकृतिसे हृद्ता और असाध्य साधनके चिह्न दीख ,रहे थे। छोटे छोटे बालकोंतकने इसपर लक्ष्य दिया था, पर ऐसा बड़ा परिवर्तन अंद्रेज़ोंकी द्रष्टिमें प्रारम्भमें न आया। मेमने इस विपत्तिके विपयमें अपने सजनोंसे चर्चा की थी. पः। किलीको उलकी वातपर भी विश्वास न आया 🕸 इधर उत्तार जित जिपाही शक़ींसे तैयार हो रहे थे, आस पाससे आकरा और लोग भी उनमें मिलते जा रहे थे। जातिनाश और धर्मनाश-की आशङ्कासे अंग्रेज़ोंके विरुद्ध यह पड्यन्त्रकारी दल तैयार हो रहा था। अंब्रेज़ोंका समूल नाश ही इसका उद्देश्य था।

धीरे घोरे वैशाख मासका वह रिववारका दिन भी सायं-कालमें यदल गया। प्रचएड सूर्य घीरे घीरे पश्चिम दिशामें जा छपा। घीरे घीरे किरणें सूर्यमें ही समाने लगीं। सन्ध्याके कोमल अन्धकारके साथ साथ ठएडी ठएडी पवन लोगोंका चित्त शान्त करने लगी। मेरठके अंग्रेज़ शामकी प्रार्थनाके लिये तैयार होने लगे। एक पादरी अपनी स्त्रीके साथ उपासनाके लिये गिरजेमें जा रहे थे, इसी समय उनकी आयाने आकर समाचार दिया

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol 11 P. 147.

कि निर्पाद्यं लड़ाईके लिये तैयार हैं। इली समय सावधान होने-की उत्तरत है। पर पाइरीने आयाकी वात न सुनी, उन्हें वह यह पानलोंकी सी मालूम हुई। वे अपनी गाड़ीमें वेठकर खी यहाँके लाय निरक्तेमें का पहुंचे। कर पाइरी साहव निरक्तेमें पहुंचे नय उन्हें होता हुआ, उन्होंने पास ही वन्दूककी आवाज़ें सुनीं। थारे थीरे फायरपर फायर होने लगे, गिरक्तेमें जो अंश्रेज़ आ कुने थे वे सब एक दूसरेका मुँह ताकने लगे। इथर लगातार आयरपर फायर और सैकड़ों आदमियोंका कोलाहल शोर आका-शकों गुंजाने लगा था। मानों किसी अपूर्व शक्ति प्रतापसे एक शणमें चारों ओर प्रलयकालकी आग मड़क उठी थी। अव अंग्रेज़ेंकी समक्तमें आया कि सिपादी उन्हेंजित होकर मयानक काएड करनेके लिये तैयार हुए हैं।

म्रामें पड़कर अंग्रेज़ अधिकारियोंने पहले जो अविवेकके काम किये थे उन लबका फल अब सामने आया। शामके पांच यजे हो कुछ पहले ३ नं० रिसालाके सिपाही अख शखोंसे सिक्सत हो कर, बोड़ोंपर चढ़कर जेलखानेपर धावा करनेके लिये चले। इस केलमें इसी सेनाके ८० आदमी बेड़ियोंसे जकड़े पड़े थे। इस समय रिसालाका उद्देश्य इनको मुक्त करना था। एक ख़ज़ज़ी भी उन्होंने देर न की। किसी तरहकी आशङ्का, हर, दुख़िन्ता उनके मार्गमें न आई। वे वड़े बेगसे, अपार साहससे जेलखानेको तोड़ते हुए अन्दर घुस गये और एक लुहारके हारा अपने साधियोंकी वेड़ियाँ कटवा डालीं। ८५ आदमी बन्धन

मुक्त होकर इसी दलमें शामिल हो गये। उनका जेलका जीवन समाप्त हुआ, वेडियोंका क्रेश मी दूर हुआ। घोड़ोंपर चढ़कर अब वे अपने साधियोंके साथ चले। ३ नं० रिसालाका सबसे पहला लक्ष्य अपने साधियोंको जेलसे मुक्त करना था, इसके अतिरिक्त उनके सामने और कोई बात न थी कोई और निश्चय न था। इसलिये न उन्होंने जेल्ज़ानेको किसी तरहका नुकसान पहुंचाया न अनिष्ट किया। अंग्रेज जेलरका भी उन्होंने अपमान न किया।

रिसालाके साथ ही साथ पैदल सेनायें भी युद्धके लिये उठ खड़ी हुई थीं। ११ नं० और २० नं० भी सेनायें जातिनाश और धर्मनाशकी आशक्कासे वेहद उत्तेजित हो रही थीं। अंग्रेजोंके कामींपर उनको विशेष घृणा और क्रोध था। अवतक वे केवल अवसर देख रहे थे। यह अवसर भी उनके सामने था गया। अवतक वे शान्त भावसे अपने अंग्रेज अधिकारियोंकी आज्ञाका पालन जिस भावसे करते थे वह भाव भी उनका नष्ट हो गया था। हिंसाके आवेग और अन्तर्दाहसे वे अधीर हो गये थे।

क नीट्योंनी मुक्तिने निषयमें भिन्न भिन्न नीयोंनी समानि भिन्न है। एकने लिखा है नि रिसालाने आनेसे पहले ही जेल टूट गई थी और सन नेदी बाहर हो गये थं। जीलनी रचक सेनाने सहायता की थी। Dr. O'Callaghan's scatt- 'ered chapter on the Indian mutiny. निसी निसीनी समानिमें नेतन प्र सिपाडी हो हुटे थे और नोई नहीं। Commissioner William's report, Comp, Kaye's Sepoy War. Vol. 11. P. 58 note.

अल शलों से सिलात हो कर युद्ध करने से वे न सक सके। इस दिन शामके वक्त सेनापित कर्नल फिनिस बोड़ेपर चढ़कर अपनी ११ नं० सेनामें गये थे। अपनी सेनापर उन्हें पूरा विश्वास था। उन्होंने सोचा था कि अपने सेनापितके समध्यानेसे सैनिक युद्ध रिट बोड स समय २० नं० सेनाके एक सिपाहीने उन्हें निशाना करके उन्दूक दागी। कर्नल फिनिस एक ही गोलीमें लोट पीट हो कर घोड़े से गिर गये, एक क्षणमें उनके प्राण शरीरसे निकल गये। ११ नं० सेनाने २० नं० सेनाको गोली चलाते देखा। एक क्षणमें ११ नं० सेना भी उसके साथ हो गई।

इस प्रकार मेरठकी सम्पूर्ण भारतीय सेना विद्रोही होकर संप्राम करने छगी। हिन्दू और मुसलमान दोनोंने धर्मनाशकी आशंकासे अंग्रेज़ोंका नाश करनेके लिये हथियार उठाया। क्रोध और आवेशमें वे अपना ज्ञान को चुके थे, इसलिये उनके किसी काममें विचार और ज्ञानका लेश न था। वे अंग्रेज़ ख़ियों और वच्चोंपर भी निर्द्यतासे हथियार चलाने लगे। जेल दूट गई थी, केदी भी सिपाहियोंके साथ हो लिये थे। सिपाहियोंके उत्यानके साथ सम्पूर्ण मेरठ नगर भयानक कांडका लीला क्षेत्र वन गया। इस समय थनेक मारतीय सिपाही और भारतवासी अपना कर्त्तंत्व भूले न थे। वे वरावर अपना काम कर रहे थे। खजानेके रक्षक सिपाहियोंने अपना कर्त्तंत्व पालन किया। विद्रोही सिपाही एक रुपया भी वहाँसे न ले सके। इतनी हिम्मतके

खाथ ज़जानेकी रक्षा करके अन्तमें उन्होंने इसे अंग्रेज़ अधिका-रियोंके हाथमें सोंप दिया।

इस समय मेरटंमें दो पैदल अंग्रेज़ी सेना और एक तोप-ख़ाना था। भारतीय सिपाहियोंके खड़े होते ही यूरोपियन सेना खड़ी न हुई। इससे पचास साळ पहळे सेनापति गिळिप्स क्षेवल एक गोरी सेना लेकर विलोड़े किलेकी रक्षाके लिये तैयार हुए थे। दक्षिण भारतमें जो कुछ अशान्ति हुई वह सब अकेले इंस वीरने दृढ़तासे रोकी। पर मेरठके यूरोपीय अफसरोंने, गृद्रके प्रारम्भमें, इस प्रकारकी दक्षताका कोई परिचय न दिया। **उन्होंने** केवल कवायदके मैदानमें ८५ आदमियोंके हथियार लेकर बेडियां पहनानेमें ही अपनी दक्षताका परिचय दिया था। पर इसी कारण विषवृक्ष फलेगा यह उन्होंने न :सोचा था। वे शान्ति और आनन्दसे अपना समय विता रहे थे। एकाएक भारतीय सिपाहियोंकी चढ़ाई—चारों और वंदूकोंकी तड़ातड़ — मार मारकी आवाज़से वे किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गये। क्या करना चाहिये ,यह उन्हें न सुमा। न उनमें श्र'खला रही, न तरतीव थौर न कार्यतत्परताके ही लक्षण दिखाई दिये। ज्ञानशून्य, स्रान्त और भयभीत होकर वे हक्केवक से हो गये।

मेरटमें तीन प्रधान अंग्रेज़ सेनापति थे। इनमेंसे एक ३ नं॰ रिसालाका फर्नल, एक मेरट छावनीका ब्रिगेडियर और एक मेरटकी सम्पूर्ण सेनाका अध्यक्ष था। ३ नं॰ रिसालाके कर्नल तो इस समय अपने आपकी आपत्तिसे बचानेकी चिन्तामें था। गड़वड़ देखकर इस सेनाके अन्यान्य अफसर जब हथियारोंसे
तैयार होकर छावनीमें गये तव कर्नल स्मिथ न गये। अ जब यह
खबर आगई थी कि ३ नं० रिसाला युद्ध कर रहा है, तव सेनापति स्मिथका कर्त्तव्य था कि वे अपनी सेनाके निवासस्थानमें
पहुँचते, पर उन्होंने अपने कर्त्तव्यकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया।
उनकी इस उपेक्षाके कारण विपत्ति और भी अधिक वढ़ गई।
वे कमिश्चरके घरपर गये, सेनापतिसे मिले, ब्रिगेडियरके पास
भो गये। इस तरह सब कहीं गये, पर अपनी सेनामें न गये। पं
जबसे ३ नं० सेना रणमत्त हुई, तमीसे उसे अपने सेनापतिके
दर्शन न हुए। सिपाहियोंके आक्रमणसे रक्षा पानेके लिये
तमाम तोपें लगाई जा रही थीं, गारे सिपाही हथियार लेकर
तैयार हो रहे थे, पर कर्नल स्मिथने इन सबकी ओर कुछ भी

<sup>\*</sup> १ नं शिसाला के सब भाषे न भाषसर तैयार छोनर विद्रोही सेना के सामने गये थे पर सेनापित सिय सारी रातमें एक बार मो दिखाई न दिये। वे अपने भाषको बचानिक लिये भाषों की कावनीमें ना रहे थे। Kaye's Sepoy War Vol. II.P. 63 note,

<sup>ं</sup> सेनापित विषये खयं एक विवरण लिखा है। एसमें वे कहते हैं कि, में पहले पिषेड साहब कित्यरित पास गया, सना कि वे घरपर नहीं है। फिर सेनापितके घर गया वहां भी सुना कि वे भी नहीं है। फिर क्रिनीडियरके पास गया। गोलंदाजीके निवासमें ब्रिगेडियरसे भेंट हुई। में रातभर वहीं रहा, दूसरे दिन दिल्लोकी तरफ चला। Kaye's Sepoy War. vol 11. P. 64 note.

ध्यान न दिया। यह वीरता और साहस दिखाकर उन्होंने अपने सेनापति पदका परिचय दिया था। पर ३ नं० रिसा-लेके कप्तान प्रेगरी स्मिथ इस समय चूप न रहे। गड़बड़ होते ही वे अपने सिपाहियोंके सामने जा खड़े हुए और दृढ़ताके साथ उनसे परेटके मैदानमें चलनेको कहा। सिपाहियोंने कप्तानकी आज्ञा सानी, कतानका सेनामें अधिक सम्मान था। सहदयताके कारण सब उनसे सन्तुष्ट थे। इस संकटके समय जब कप्तान शेगरीने उन्हें अपने साथ चलनेको कहा तव सब उनके साथ हो लिये। सब कहने लगे कि हमने अपने साथियोंको जेलसे छुड़ाया है, इस कारण युद्ध होगा और उस युद्धके छिये हम तैयार हैं। सुनकर ग्रेगरीने सबको अपने साथ चलनेका हुक्म दिया। इस समय एक अंग्रेज़से ग्रेगरीकी भेंट हुई। उससे ग्रेगरीने पूछा कि सेनापति स्मिथकी किसी आज्ञाका आपको पता है? उस अंग्रेजने कहा कि सेनापति स्मिथ अपनी जान लेकर भागे हैं, उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी। अ कप्तान ग्रेगरीने फिर कुछ न कहा । घोड़ा दौड़ाकर वे सेनाके पास चले गये । उन्होंने कैदि-योंको रोकनेकी कोशिश की, पर उन्मत्त सिपाहियोंने उन्हें पहले ही विमुख कर दिया था। जिन ८५ सिपाहियोंकी वेडियाँ कट गई थीं उनसे ग्रेगरीकी भेट हुई। वे वदीं पहने, हाथ-यारोंसे सजे दिल्लीकी ओर जा रहे थे। यहाँ यह कहना जरूरी है कि ३ नं रिसालाके अधिकांश सिपाही मुसलमान थे, वे

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. vol 11. P. 149. note

दिल्ली इसलिये जाना चाहते थे कि वहाँ मुसलमानोंकी वस्ती अधिक है, उनसे अच्छी सहायता मिलेगी। कप्तान श्रेगरी इनके सामने आये । अपने कप्तानको इन्होंने पहचान लिया । पर कप्ता-नको हानि पहुँचाना इन्हें इष्ट न था। उनकी सदाकी सहायतासे यह छोग परिचित थे। घोर उत्तेजना और कोधके समय भी यह लोग कप्तानको भूल न सके। उनमें पहलेकी वही श्रदा आ गई, द्वेषका भाव उसके नीचे दब गया। कप्तानको सामने पाकर वे प्रसन्नतासे कहने छगे कि, हम मुक्त हो गये, अब हम आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसी आपित्तके मौकेपर भी विगढ़े हुए सिपाहियोंने कप्तानके प्रति आदरका भाव व्यक्त किया था, उपकारीके उपकारको वे नहीं भूछे थे। जरा भी देर न करके कप्तान प्रेगरी इन्हें दिल्ली जानेसे रोकनेके लिये छावनीमें जाने छगे। रास्ता रणमत्त सिपाहियों और वाजाक छोगोंसे भरा था। सब हथियारोंसे सिजत थे, अ'ग्रेज़को देखते ही चंदूक छोड़ते थे। एक मेम गाड़ीमें बैठी जा रही थी, एक सिंपाहीने दौडकर इसे संगीन मोंक दी। कप्तांन ग्रेगरीने उस सिपा-होको अपनी तलवारसे मार डाला। मेम भी मर चुकी थी। इसी समय प्रेगरीके कानके पाससे एक गोली सनसनाती हुई निकल गई। पीछे यूमकर उन्होंने देखा कि एक सिपाही दुवारा उनपर निशाना लगा रहा है यह देखकर ग्रेगरीने कहा-"क्या मुझे निशाना बना रहा है ?" सिपाहीने चिल्लाकर कहा— "हाँ, मैं तेरा खून करू गा।" प्रेगरीने सोचा कि जो में

इसपर गोली छोड़्ंगा तो बास पासके दूसरे सिपाही फिर मुझे निशानां करेंगे। गोळी न छोड़कर उन्होंने कहा — "क्या सिपाही खबका खून करना चाहते हैं ?" पासके बहुतसे सिपा-हियोंने एक साथ कहा " नहीं।" यह कहकर सबने उस सिपाहीको पीछेकी ओर :ढकेल दिया। जब वे अपनी वारिक-की ओर जाने लगे तब सिपाहियोंसे कहा कि, तुममेंसे कोई मेरी स्त्रीकी रक्षा करनेके छिये तैयार है या नहीं ? पासके बहुतसे सिपाहियोंने थागे बढ़कर आब्रहके साथ कहा कि हम हैं। कसानने कहा—मैं केवल चार आदमी नियत करना चाहता हूं। वहुतसे सिपाही 'मैं, मैं' कहकर चिल्ला उठे। प्रेगरी पहले चार बादमियोंको अपने बंगलेपर भेजकर वाकी सबको अपने साथ लिये हुए छावनीकी ओर चले। निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच कर कप्तानने सिपाहियोंको नियमपूर्वक एंकिमें चलाया। सव परेटके मैदानमें जा पहुंचे। जब दूसरी सेनायें उन्मत्त होकर फायर कर रही थीं तव ३ नं० रिसाला अपने कप्तानकी आज्ञासे चुपचाप खड़ा था। उस समय मेरठके अंग्रेज़ इस रिसालाकी राजर्भाक्त और अपने अफसरोंपर आश्रा देखकर चार वार प्रशंसा करते थे। इतिहासमें किसीने ३ नं० रिसालाकी निन्दा नहीं की। सबने उसकी विश्वस्तंता और अफसरोंकी आज्ञा माननेकी व्रशंखा की है।

इस समय कर्नल विलसन तोपज़ानेके अध्यक्ष थे। जैसे ही उन्हें सिपाहियोंके युद्धका समाचार मिला उन्होंने सव

तोपें तैयार कराई' और शीघ्रही सिपाहियोंकी ओर वहें ! इधर ंसिपाही उन्मत्त होकर भयानक रूपसे गोलियां वरसा रहे थे। उनकी गोलियोंसे अंग्रेज़ अधोर हो गये थे, वहतसे मर गये थे। वहतसे अपने वालवर्चोंको लेकर किसी रक्षित सानमें जा छिपे थे। सम्पूर्ण मेरठ मानों किसी जादूगरके मन्त्रसे प्रेरित होकर उत्मरा राक्षंसकी तरह हुंकार छे रहा था। शामके साथ २ कोई संहारिणी शक्ति चारों ओर अपना प्रभाव जमा रही थी। अंग्रेज सेनापतिकी तोपें और गोरी सेनायें छेकर पहुंचने तक चारों ओर जून ही जून दिखाई देने छगा। सिपाहियों का साहस और क्रोध वढ़ा हुआ था । उन्होंने इस अवसरपर बढे उद्यम और उत्साहसे काम लिया। यदि वे वाकायदा छड़ते, यदि नोई रणनियुंग सेनापति उन्हें योग्यतासे युद्ध करानेका भार छेता तो उनका हथियार छीनना अंग्रेज सेनाके िक्ये असम्भव हो जाता। पर इस समय वे किसी नियमके अनुसार अंग्रे जोंसे युद्ध न कर रहे थे, कोई रण निवुण आदमी उनका संचालक न था, जिसे जैसी सूझ रही थी वह वैसी कर रहा था। वे पागल हो गये थे और अपना क्रोध निकालनेके लिये अंग्रे ज़ोंके प्राण छेनेके लिये वन्दूकें चला रहे थे और अपने थर्म और जातिनाशक अंग्रेज़ोंको मारना ही उनका प्रधान कर्त्तन्य हो गया था। क्रोधके कारण उनकी बुद्धि खिए न थी। विना बुद्धिके उनके सब काम अस्तव्यस्त हो रहे थे। अधीरताके कारण वे अपने उद्देश्यको सिद्ध करनेका मार्ग भी निश्चित नहीं

कर सके। एक दूसरेसे सम्मित करके कामका कोई तरीका न सोंचा गया था। जेलसे अपने साथियोंको छुड़ाकर वे चारों ओर फैल गये थे और जिस किसी अंग्रेज़को देखते या जिसपर अंग्रेज़ होनेका सन्देह होता उसीपर वन्दूक छोड़ते।

उत्तेजित सिपाहियोंको रोकनेके लिये गीरी सेनाको घटना-स्थं लपर पहुंचनेमें देर लगी। जब सब सेना तैयार होकर खड़ी हुई और सिपाहियोंकी ओर तोपोंका मुख फैरा गयां तब शाम हो चुकी थी। चारों ओर अन्धेरा फैल चुका था। भारतीय सिपाहियोंकी छावनियोंको भी गोरोंने खाली पाया। सव कहां गये वह कोई नहीं जानता था। पैदल सेनाकी वारिक और परेटका मैदान सव सूना था। सेनापति ह्यू टने किसी भी हथियारवन्द सिपाहीको सामने न पाया । जिनका आक्रमण रोकनेके लिये वे सेनाओंको तैयार करके लाये, जिन्हें उड़ानेके लिये वे तोपें भर कर लाये, वे न जाने कहां अन्तर्धान हो गये। सेनापति इससे बड़े खिन्न हुए। उन्हें अपना सब प्रयास न्यर्थ प्रतीत होने लगा । गोरी सेनाएं युद्ध के लिये तैयार थीं। तोर्प भरी हुई थी पर जिनके साथ युद्ध करना था उनका कहीं पता ही न था। रिसालाकी बारिकोंके पास कुछ सिपाही दिखाई दिये पर उनकी ओर बन्दूकें छोड़ते ही वे भी अन्धेरेमें मिलकर न मालूम कहां गायव हो गये। पासवाले बाग और घरोंमें लिपाहियोंके छिपनेका सन्दे ह होनेके कारण सेनापतिने दोनों ओर तोपें छोड़नेकी आज्ञा दी। भरी तोपें छूटीं

पर सिपाहियोंका पता न लगा । कुछ ठीक न होनेके कारण तोपोंके गोले खाली खानोंमें गिरकर ठण्डे हो गये। केवल थोड़ो बन्दू कें और तोप चला करके अंत्रे ज अपने आप **रुज्जित हुए। सेनापितने समक्ता कि अव सिपाही इधर** उधर विखर गये हैं। पर गये कहां है, यह कोई निश्चित न कर सका। कर्नल विलसनने सलाह दी कि सिपाही गोरी छावनियों-की ओर गये होंगे। इसी विचारसे सेनापतिने सेनाको छावनी-की ओर बढाया। सेना फिर अपने रहनेके स्थानपर आने छगी। इसी समय चन्द्रोद्य हुआ, चारों ओर प्रकाश फैछ गया। गोरी सेनाने देखा कि उनकी वार्रिक और बंगले आगसे जल रहे हैं। चारों ओर प्रलयकी आग ऊँची ऊँची लपटों द्वारा सब कुछ भस्म कर रही है, लप्टें बढ़ बढ़कर आकाश-से वातें करने लगीं। यह देखकर गोरे सेनिक जल्दीसे भागे बढ़े पर वहां उन्हें किसी सिपाहीका पता न छगा। सब वारिकों और धंगले जल रहे थे। उनके कड़कने और टूटनेका भयानंक शब्द हो रहा था। खढ़े खढ़े गोरे सैनिक भी आश्चर्य-से स्तम्भित होकर भयानक दृश्य देखने छगे। पर उन्हें भपना बदछा छेनेका मौका न मिछा। रात भर वे उसी तरह परेटके मैदानमें खहे रहे।

इस रातको मेरठमें जैसी भयानक घटना हुई थी उसका ठोक ठीक वर्णन इतिहासमें नहीं हो सकता। शामके कुछ समय बाद ही गोरी छावनीमें आग छगी थी। ज्यों ज्यों समय बीतता था त्यों त्यों आग भयानक क्षंप धारण करती जाती थी। सिपाहियोंकी बारिकोंसे अफसरोंके वंगलों और अफसरोंके वंगलोंसे
दूसरे अंग्रेज़ोंकी कोठियोंमें भी आगकी भयानक लीला होने
लगी थी। इस आगका धुआं इतना घना और गाढ़ा था कि
चन्द्रकी चन्द्रिका भी मन्दो पड़ गई थी। घरघालोंका आतेनाद, विवश होकर जलनेवालोंकी करणाजनक चीलें और सबसे
अधिक उन्मत्त सिपाहियोंकी भयानक ललकारें आकाश मेदती
थीं। सब घोड़े अस्तबलमें बंधे थे, वे बुरी तरहसे चील चील
कर आगमें छटपटा रहेथे। मेमें और उनके बच्चे आगके कारण
किंकर्त्तव्य विमृद्ध होकर इधरसे उधर भाग भागकर प्राण दे रहे
थे। किसी अंग्रेज़ स्त्री बच्चेने कहीं अन्धरेमें अपने आपको
छिपाया, किसीने नौकरके घरमें छिपकर प्राण वचाये, कोई
ज्ञानश्रात्य होकर आगमें जल मरे।

इस महा आपित्तके समय अपने प्राणींपर खेलकर बहुतसे भारतवासियोंने अंग्रेज़ लियों, बच्चों और पुरुषोंके प्राण बचाये। निष्पश्च इतिहासलेखक अनन्त कालतक उनके गौरव, साहस और विश्वस्तताका बखान करेंगे। मेरठके कमिश्नर ग्रिथेड साहब और उनकी मेमने अपने हिन्दुस्तानी नौकरोंकी सहायतासे अपनी प्राण रक्षा की। इस समय सरदार मीरखां नामक एक सैनिक पुरुष मेरठमें रहता था। काबुलमें जो अंग्रेज़ कैंद हो गये थे उनकी सहायता करनेके कारण सरकारने इस अफ-गान सरदारकी ६०० इपये मासिककी वृत्ति निश्चित कर दो

थी। मेरठमें गड़वड़ होते ही इस सरदार और ३ नं० रिसालाके एक अफलरने कमिश्नरको आत्मरक्षाके लिये तैयार होनेको कहा। कमिश्नर साहव अपनी मेम और कई एक शरणागत अंग्रेज़ सियोंको छेकर कोठीकी छतपर जा छिपे। सिपाहियोंने उसी समय कोठी बेर छी, शीव्र ही नीचेसे आग लगा दी गई। घरमें जो कुछ सामान था वह लूट लिया गया। देखते देखते कोठीकी नीचेवाली मंजिल जलने लगी। नीचेसे ऊपरवाली. मंजिलमें भी भाग जा पहुंची। कमिश्नर साहव कई एक अंग्रेज़ <sup>ंभर्</sup>योंने साथ छतपर अपना शोचनीय परिणाम देखकर निराश ि । नीचे चारों ओर धक घक आग जल रही थी। सिपाही है हुए कमिश्नरकी मौतको आनन्दके साथ देख रहे थे। इस कठिन समयमें यदि उनके हिन्दुस्तानी नौकर अपनी जानपर खेलकर साहस न करते तो कमिश्नरके प्राणोंकी रक्षा न होती। कमिश्नरके प्रधान माली गुलाविसंहने इस समय अपूर्व वीरता और आत्मत्यागका परिचय दिया । कोठीके नीचेवाली सव मंजिले जल रही थीं; अपर भी आग लग चुकी थी, चारों ओर रणमत्त सिपाही खड़े तमाशा देख रहे थे। गुलाव-सिंहने वड़ी बुद्धिमत्ताके साथ सोचा कि सिपाही लूटके लिये वड़े उत्सुक हो रहे हैं, उन्हें दूसरे खानकी सम्पत्ति लूटनेकी सळाह देकर यहांसे दूसरे ध्यानपर मेज दिया जाय। विचारके पैदा होते ही गुळाबसिंह सिपाहियोंके साथ वड़ी सहानुभूति दिखाने लगा, साथ ही उसने कहा कि इस घरमें

दूँ दुनेपर भी कुछ न मिलेगा क्योंकि कमिश्नर तो अपनी मैमके साथ गिरजा गये हैं। यदि सिपाही कुछ छेना चाहते हों तो मैं समीप ही एक गोदाम दिखा सकता हूं। उसे लूटनेसे वड़ी सम्पत्ति हाथ लगेगी। एक कड़वी (फूस) की गोदाममें अंग्रेज़ छिपे हैं। वे भी हाथ छग जायंगे। अ यह सुनते ही सिपाहियोंने कमिश्नरकी कोठी छोड़ दी। कमिश्नरके नौकर सब कुछ जानते थे. फिर भी उन्होंने कुछ न कहा। सिपाहियोंने तलवारें निकालकर उन्हें डराया था। पर डरके मारे भी किसीने कुछ भी न कहा। सवने गुलावसिंहकी वातका ही समर्थन कियांग उन्होंने इस सम्बन्धमें जवानतक न हिलाई कि कमिश्ले साहब छतपर हैं। उनकी वातोंपर विश्वास करके सिपाहो वहांसे चले गये। उसी स्थानपर नौकरींने ओरसे रस्सी फेंक दी जिसके सहारे कमिश्रर और उनकी मेम तथा अन्य ख्रियां नीचे उतरीं। इसके कुछ मिनिट बाद ही वह छत नीचे गिर पडी। पास ही एक बाग था, जहां इन विपत्ति-श्रस्तोंने आश्रय लिया। सिपाही फिर उस और न गये। कमिश्नर, उनकी मेम तथा अन्य अंग्रेज़ महिलाओंने वृक्षोंमें छिप कर रात विताई। दूसरे दिन सवेरेही गुळावसिंह एक गाड़ी छे आया जिसमें वैठकर सब अंग्रेज़ी छावनीमें चले गये । एक शिक्षागृहमें वहुतसे अंग्रेज़, मेमें और वच्चे उहरे हुए थे । मेरठमें

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. vol 11. P. 150. Kaye's Sepoy War vol 1. P. 68-69, Appendix P. 664-665.

कोई किला न था। फौजियोंका विद्यालय ही किला बन गया था। इसीमें सबने शरण ली।

जैसे मेरडके कमिश्नर प्रिथेड साहवकी जान वच गई थी वैसे सव अंग्रेज़ोंकी न वची। गोरे सिपाही अपने तोपख़ानेके साथ तैयार होकर सिपाहियोंको मारतेके लिये गये थे। छावनियोंमें उनकी स्त्रियां, बच्चे और सिविलियन अंग्रेज़ थे, इनकी रक्षाका कोई उचित प्रवन्ध न था। क्रोधित सिपाही और उनके साथ प्रजाके वहुतसे उन्मत्त पुरुषोंने इन असहायोंपर भयानक आक्रमण किया। ज्ञांनश्रान्य होकर उन्होंने स्त्रियों और बच्चोंतकका घात कर डाला । उनके मनमें केवलं वर्लेका भाव था, अपने जाति-धर्मका नाश करनेवाले अंग्रेज़ींका सर्वनाश करना ही उनका उद्देश्य था, अपार क्रोधके कारण विचार और ज्ञान तो उनसे दूर भाग गया था। जहां कहीं, अंग्रेज़ जातिका पुरुष, स्त्री या चच्चा उन्हें मिलता था, उसका खून करनेमें लेशमात्र भी नहीं रिवक्त थे। घोर शत्रुताके कारण उनका कलेजा पत्थर कासा हो गया था, स्त्रो और घच्चोंके गिड़गिड़ानेपर भी उन्हें दया नहीं याती थी। उनकी बांखें कसाईको तरह लाल और डरावनी हो गई थीं। विना संकोच उन्होंने क्षियों और वर्ड्योंको मारा। छोटे २ वच्चोंके निरपराध खूनसे उनकी तलवारें कर्लाकत हुई थीं। अंग्रेज़ोंके शासन और अंग्रेज़ोंकी शासनप्रणालीसे उनके दिल ऐसे ही फिर गये थे। इसी कारण वे ऐसे भयानक और नीच कामोंसे भी न हिचके।

अपर कहा जा चुका है कि इस विपत्तिके अवसरपर क्सान ग्रेगरीने ३ नं० रिसालाको शान्त रक्खा था। ग्रेगरीकी स्त्रीने अपने बुद्धिवलसे अपने आपको चनाया। वह जिस घरमें रहती थी उसके बराबर ही एक यूरोपियन स्त्री रहती थी। जब सिपाही अंग्रेज़ोंके घरोंमें आग लगाने लगे और एकके वाद एक घर जलने लगा, तव ग्रेगरीको स्त्री अपनी पड़ोसिनकी रक्षाके लिये तैयार हुई। उसने अपने नौकरोंको आजा दो कि वे उस मेमको दूसरे निरापद खानमें पहुंचा आवें। नौकरोंको जानेमें कुछ देर लगी। इस देरके कारण वहां सब कुछ समाप्त हो गया। नौकरोंने जाकर देखा कि मेमका शरीर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। इस अभागिनीको मारकर वे सिपाही ग्रेगरीके वंगलेके पास आये । ग्रेगरीके नौकरांने अपनी मालकिनकी जान वचानेका दूढ निश्चय किया। उनकी स्वामिभक्ति और विश्वास किसी प्रकार विचलित न हुआ। नौकर सिपाहियोंसे कहने लगे कि, ग्रेगरी साहबने सदा सवका भला किया है, वे सदा सबके मित्र बने रहे हैं, उन्होंने कभी किसीका अनिष्ट नहीं किया, उनके घरमें थाग लगाना पाप है। नौकरोंका यह यत्न सफल हुआ। जिस् समय अंत्रे ज़ोंके सब वंगले जल रहे थे उस समय भी त्रेगरीका वंगला वैसे ही खड़ा था।

जिस समय सिपाहियोंने ग्रेगरीकी स्त्रीको अधिक विपत्तिमें डालना चाहा था उसी समय ग्रंगरीके भेजे ३ नं० रिसालाके चार सवार विजलीकी तरह अपाटेसे वहां था पहुँचे। आते हीं के

घोडोंसे उतरकर कोठीके वरामदेमें आये। ग्रेगरीकी स्त्रीते उनसे हाय मिलानेके लिये अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर चारों सिपाहि-योंने उसे इज्ञतके साथ सलाम किया और कहा कि अपने प्राण जानेतक्कहम आपकी रक्षा करेंगे। असाधारण प्रभुभक्तिके कारण उनका उत्साह सौगुना अधिक बढ़ गया था। इसी कारण अपने कर्त्तव्यमार्गसे वे जरा भी विचलित न हुए । घोर विपत्तिके अवसर पर वे अपने कप्तानकी स्त्रीकी रक्षाके लिये सक्षद्र हुए। उरी हुई ग्रंगरीकी पत्नोको उन्होंने शान्तिसे घरमें बैठनेको कहा । वरामदेमें जानेसे अविक भय था इसिलये विश्वस्त सिपाही उसे वरामदेमें जानेक्षे वार २ मना करने छगे। वह अपने माळिकके लिये वड़ी चिन्तित हो गई थी। उस समय सिपाहियोंकी रणमत्त हुंकार और आग लगनेकी तड़तड़ाती भावाजको छोड़कर और कुछ सुनाई न देताथा। ऐसे समयमें स्त्रीको अपने पतिकी चिन्ता होने लगी। प्रगरी अपने कर्चान्यमें रत थे, उन्हें घर आनेकी फुरसत कहां थी। जब वे अपनो सेनामें शान्ति खापित कर चुके, सब सैनिकोंने उनको आज्ञा मान ली, तब वे अपने घरको लीटे। मार्गमें उन्हें शंका होने लगी कि शायद वे अब अपने घरको राखका हेर और अपनी स्त्रीको खूनसे छथपधं हुई देखेंगे, पर वापिस आकर उन्होंने देला कि घर वैसे ही बना है और उनको स्रोके शरीरपर कोई आधात नहीं लगा है। प्रभुमक सिपाहो उनके घर और स्त्रीको रक्षा के लिये नंगी तलवारें खींचे खड़े हैं। श्रेगरीका हृदय शान्त हुआ, चिन्ता दूर हुई। वे शीघ्र ही अपनी स्त्री और शरणागत अन्य

अंग्रेज़ रित्रयोंको साथ छेकर किसी निरापद खानमें जानेको तैयार हुए। मेमोंके कपड़े सफेद मलमलके थे, भागते हुए यदि किसी लिपाहीकी नजर पड़ गई तो विपत्ति आ जायगी, इस विचारसे प्रेगरीने सवको घोड़ोंपर वैठाकर एक काला कपड़ा अपरसे ओढ़ा दिया। भागकर इत सवने एक ट्रे हुए मन्दिरमें रात विताई। थोड़ी ही दूरपर सिपाहियोंका शोर सुनाई देता था। इस समय अंग्रेज़ोंके निवासखान सिपाहियोंके कीडाखळ वन गये थे, पर वे तीन प्रभुभक्त सिपाही अपने कर्त्तव्यसे विमुख न धे। वे अव भी अपने कप्तानकी कोठीकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे सबेरा हुआ, उन्मत्त सिपाही अपने अपने कामोंसे निवृत्त होकर इश्वर उश्वर छिपने लगे । विपण्ण हृद्य ग्रंगरी अपने घर वापिस आये। इस समय उनके नौकरोंने पूरी विश्वस्तताका परिचय दिया। ंनीकरने लूटे जानेके डरसे सव वर्तन गढ़ा खोद कर उसमें गाड़ दिया था। उस महाविष्ठवके समय जब अंग्रेज़ अपने प्राण वचानेके लिये इधर उधर छिप रहे थे, जब किलीको किसी तरहको होश न थी—उस समय मामूली मामूली हिन्दु-स्तानी नौकरोंने अपने कर्त्तव्योंका पालन किया। उनकी खामिभक्ति अटल धी, उनका कत्त्व्यपालन प्रशंसनीय था। जरूरी चीजें लेकर ग्रेगरी स्त्रियोंसहित तोपखानेके सैनिक-निवासमें पहुंचे। जिन सिपाहियोंने अपने प्राणोंकी आहुति देकर रातमर क्यानके घरकी रक्षा की थी, जो प्रसुभ किमें अटल लिख हुए थे, वे भी अंग्रेज़ी सैनिकनिवासकी ओर जानेसे

संकोच करने छगे। वे सोच रहे थे कि गोरोंके पास जाते ही वे केंद्र किये जायंगे। अपने कर्त्तव्यको पूरा करनेके इनाममें शायद अंग्रेज़ उन्हें भी बेड़ियां पहनावेंगे, उन्हें जेलकी कठोर यातना दी जायगी। उनकी दुश्चिन्ता ऐसी वढ़ गई थी कि वे गोरी सेनाकी बोर जानेसे हिचकिचाने छगे। गोरी सेना और अंग्रे ज़ क्रोधित होनेपर किस तरहके काम किया करते हैं यह वे अच्छो तरह जानते थे। उनकी इस दुश्चिन्ताको दूर करनेके लिये कप्तानने उन्हें समफाया । इसीसे समफा जा सकता है कि अंग्रेज़ी शासननीतिसे भारतवासी कहां तक दरे हुए थे। वे विवलित होकर क्या क्या सोच जाते थे। यह इससे और भी स्पष्ट हो जाता है। इस पूर्ण शंकास्पद शासनसे ग़दरका जनम हुआ था। इतिहासके इस गंभीर सत्यको सदा हृद्यपर लिख रखना चाहिए। अंग्रेज़ी सरकार शासनकी जिस नीतिका परिचय देती थी उससे सर्वसाधारणका सन्देह और भी अधिक बढ़ जाया करता था। सिपाहियोंको सरकारसे किसी तरहकी सहातुमृतिकी आशा न थी। सरकारके सभी कामोंकी आलोचना करके वे अपने सुखकी आशा नहीं करते थे, वे यदि कोई भूला काम करते तथ भी यही आशा करते थे कि सरकार उन्हें इसके लिये दएड देगी। एक इतिहासछेजकने इस विषयमें लिखा है—''हमारे किसो काममें मन्यवस्था और अधीरता प्रगट होतेही सिपाही सन्देह करने छगते थे कि इसमें कोई ग्रस मतलब है। मेरठकी मयानक रातको जिन सिपाहियोंने हमारी आज्ञाका

पालन किया और प्रभुभक्तिका परिचय दिया, उन्होंने भी साफ कहा था कि फीजी विमागके अधिकारियोंके न्याय और नीति-पर उन्हें विश्वास नहीं। वे केवल अपने कतानके कारण वाध्य होकर आज्ञा मान रहे हैं अन्यथा वे भी अंग्रे ज़ोंके विरुद्ध नीतिके पक्षपाती रहे हैं, यह भीतर बैठा हुआ डर ही सिपाहि-योंके उद्देगका कारण था। श्मशानमें प्रेम और समवेदनाका लेश भी न था, इसी कारण क्या प्रजा और क्या सिपाही सब सरकार और उनके अधिकारियोंसे विरक्त थे। पर जहाँ जरा प्रेम और सहानुभूतिकी गन्य उन्हें मिलती यी वहाँ वे अपने प्राणों-पर भी खेळकर अधिकारियोंको आज्ञाका पालन करते थे। कप्तान ग्रेगरीमें यह गुण था, इसी कारण विद्रोही सेना खूनसे अपने हाथ रँगनेके लिये तैयार होकर भी उनका कहा मान गई। पर सब अंग्रेज़ जाति ग्रेगरी नहीं थी। सब अंग्रेज़ डराकर और दवाकर राज्य करनेके पक्षपाती थे। यह डर ही गृहरका मूळ कारण था। यदि ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज़ अधिकारी आतङ्क और दमनको सबसे ऊपर न रखकर दवा भौर समवेदनासे काम लेते, उदारतासे शासनकी व्यवसा की जाती, सदा सर्वदासे प्रजाके अधिकारोंको पददिलत न किया जाता, न्याय और मनुष्यत्वसे काम लिया जाता ती भारतके प्रभुभक्त सिपाही कभी भी विद्रोहो न होते। भारतके

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol. II P. 150.

सिपाहियोंने शुक्से प्रसुविक्त ग परिचय दिया था, अंग्रेज़ींकी अधीनतामें उन्होंने खदेशवासियोंपर हथियार उठाकर अंग्रे-ज़ोंका राज्य खापित किया था, अपने देशवालोंको मारकर चिदेशी ब'ब्रेज़ोंकी रक्षा की थी, पर "बातङ्क और दमन" वाली सरकार और अंग्रेजोंकी नीतिपर वे अधिक विश्वास न कर सके। भारतीय सिपाही प्रभूमक थे, विश्वासी थे, धीर थे, पर सरकार और अधिकारियोंकी नीतिके कारण वे अपने सव गुणोंको भूलकर पागलसे हो गये थे। जो हाल सिपाहियोंका था वही सर्वसाघारण प्रजाका भी था। जिन कारणोंसे सिपाही अन्ततक अंग्रेज़ॉपर विश्वास न कर सके उन्हीं कारणोंसे सर्व-साधारण प्रजाका भी अ'ग्रेज़ोंपरसे विश्वास उठ गया था। उन्होंने पकके चाद एक अपने खड़ेशी राज्यको अंत्रे जोंके हाथ जाते देखा था, अपने जमोंदारों और ताह् कदारों की जमीने छिनते ंदेखा था और जमीनका लगान उनसे बहुत अधिक लिया गया था। ये सब जारण उनके असन्तोवके लिये पर्याप्त थे।

इस रातको मेरठ तथा वासपासके गांनोंके उत्तेजित आदमी भी लिपाहियोंके साथ थे। सिपाहियोंके साथ मिलकर ये लोग भी अ'ग्रेज़ोंका नाश करनेके लिये उतास हो गये थे। ये लोग किसी नीमत्स और दारुण कामसे पीछे न हटे, अंग्रेज़ों-के बंगलों और वरींमें आग लगाना, तलवारोंसे उन्हें मारना, चर वार लूटना आदि सब बातोंमें सिपाहियोंसे आगे ही थे। इन्होंने सम्पूर्ण मेरठ और खासकर अ'ग्रेज़ी बस्तीको भ्यानक

वीमत्स लीलाका क्षेत्र चना डाला । वड़ो कठिनतासे इस रातका अन्त हुआ। प्रातःकालका प्रचएड सूर्य अपने अनन्तं प्रकाशके साथ उदय हुआ। भागे हुए और छिपे हुए अंग्रेज़ोंने घीरे घीरे सिर उठाया, अपने अपने स्थानसे वे रक्षाकी तळाशमें उठे। उनकी दुर्दशाका अन्त न था। घर और सारा सामान जल गया था, उनके मित्र और भाईवन्त्रु मारे गये थे, स्त्री और वर्चोकी लाशें इधर उधर पड़ो थीं, उनके वाग और विश्राम करनेके स्थान शमशान वन रहे थे, चारों ओर राखका ढेर, सुदीं की लाशें और दूटा फुटा सामान पड़ा था। अपने मित्रों और स्त्रियोंकी लाशें देखकर चुगचाप आँसू गिराने लगे, अपने धन और सामानका इरण देखकर चुपचाप आहें भरने छगे। उनकी बद्छा छेनेकी प्रवृत्ति जाग उडी, पर बद्छेके छिये उन्हें सामने कोई भी न दिखाई दिया। गोरे सिपाही अपनी बंदूकें और तोचें भरे हुए तैयार थे पर वे चलावें किसपर ? मेरडके अंग्रेज़ इस अवसरपर ज्ञानशून्य और कातर हो गये थे। एकाएक विपत्ति आने और उसमें भय, उद्देग और शोक होनेके कारण सिपाहियोंपर हमला करनेका उन्होंने अधिक प्रयास भी न किया। मेरठकी सारी गोरी सेना तैयार परेटके मैदानमें खड़ी थी। सिपाही मेरठसे दिल्लीके लिये रवाना हो चुके थे।

इस समय एक अंग्रेज़ सैनिक बदला लेनेसे वाज न आया। लेफिटनेंट मोलरने अपने मित्रकी स्त्रोको किसी हत्यारेके हाथसे मरी हुई देखकर उसकी खोज की। उसे मालूम हो गया कि बाजा-

रके एक कलाईने यह हत्या की है। मोलर वाजारमें जाकर शीव्र उस कसाईको पकडकर गोरी सेनामें हे बाया। एक क्षणमें उसका विचार हो गया और उसे पासवाले आमके पेड-पर फांसी दे दी गई। उस समय अ'ग्रेज़ बदलेके लिये ऐसे उत्तेज़ित हो उठे कि थोड़ेसे सन्देहपर भी हिन्दुस्तानियोंके प्राण वे इसी तरह छे छेते थे। तैयार होकर यह सिपाहियोंके सामने संव्राम न कर सके। जब सिपाही अंग्रेज़ोंके घर जलाकर उनकी हत्या कर रहे थे उस समय गोरी सेना अवसरपर न पहुँची | पर जब रातमर घोर काएड करके सिपाही दिल्लीके लिये रवाना हो गये तब सब निकले और जो शहरवाले, दुकानदार या किसान सामने मिलते उनमेंसे अधिकांशको अंश्रेज़ोंका इत्याकारी समऋकर गोली मारते या फांसी दे देते। पर बढ़े अधिकारियोंकी आज्ञा नादिरशाही आज्ञा न थी और इसी कारण हृद्यमें बद्छेकी आग होते हूप भी अंग्रेज़ अपने जीका पूरा वैर न निकाल सके।

अ'प्रेज़ोंके कामोंसे उत्तेजित होकर सिपाहियोंने मयानक कांड किया था, पर इस अवसरपर मी मारतवासियोंने अंग्रेज़ोंकी सहायता की, इतिहासमें यह विवरण सदा अमर रहेगा! अपने देशवासियोंके आक्रमणोंसे इन्होंने विपन्न अंग्रे-ज़ोंकी रक्षा की। ऊपर इनको कुछ वातें आ चुकी हैं, यहाँ और कुछ दी जाती हैं। ११ नं० सेनाके दो पैदल सिपाहियोंने दो अंग्रेज़ स्त्रियों और वह्योंको अपनी रक्षामें अ'ग्रेज़ी सेनामें पहुं- चाया। एक मुसलमानने कई ईसांइयोंको अपने घरमें छिपा-चार रख्ला। इसमें उसकी जान जानेका भय था फिर भी उसने इसकी परवा न की। एक नौकरानी और एक घोवीने एक मेम और वचेकी रक्षा की। अपने कपड़ोंसे उसने मेमका मुंह ढक दिया था, पर दुर्भाग्यसे एक सिपाहीने घू घट खोलते ही उसे पहचान लिया, तुरन्त तलवारसे उसके दो टुकड़े कर डाले। उसके बच्चोंकी जान घोवीने अपने घरमें छिपाकर वचाई। 🛪 मेरठकी भयंकर घटनामें ऐसे कोमल काएड भी हुउ थे। लाधारण बादमियोंने भी ऐसे महत्वके काम किये थे। निष्पक्ष इतिहासलेखक इस सत्यका अपलाप नहीं कर सकता, इति-हासका सम्मान नहीं घटा सकता। अंग्रेज़ इतिहासक और राज-नीतिज्ञोंने मेरठके इस असन्तोषके समय सेनापित ह्यूटकी प्रशंसा नहीं की। जिस समय सिपाहियोंने जेल तोड़ी, सेनापतिने कुछ न किया। उनके अधीन बहुत बड़ी गोरी क्षेना और तोपें थीं। पर इतना होते हुए भी समयपर वे उप-खित न हो सके। एकाएक हमला होनेके कारण वे घवरा गये थे, कुछ स्थिर न कर सके। ह्यू इके साथ साथ, लेखकोंने भारतके प्रधान सेनापतिपर भी दोषारोपण किया है। छाई पछनबराने एक बार अपने भाषणमें कहा था—''मेरठके सिपाही शामको ६ वजे हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस समय वहाँ एक गोरी

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol. II. P. 74. Holmes' Indian Mutiny. P. 105.

पैदल सेना एक गोरा रिसाला और तोपखाना मौजूद था। इतना होनेपर भी उन्मत्त सिपाही तीस चालीस मीलका रास्ता तय करके दिल्ली चले गये। यह क्यों हुआ ! मेरठके सैनिक अपने सेनापतिके विषयमें कुछ न जानते थे। ऐसे सेनापतिको सेनाके संचालनका भार देकर काई सरकार योग्य नहीं कही जा सकती। इस समय भारतके प्रधान सेनापति कहाँ थे ? ये अपनी सेनाके सामने क्यों नहीं आये ? यह वे जानते थे कि विपत्ति घीरे घीरे वढ़ रही है, यह भी उन्हें मालूम था कि वह चारों ओर फैलती जा रही है, फिर भी वे आनन्दसे शिमलाकी ठंढी हवाका मजा ले रहे थे। जिसपर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी उसका ऐसा करना प्रशंसाकी वात नहीं।"\*

सिपाही एकाएक क्यों विगड़ उठे, एकाएक उन्होंने मनुच्यरक्तको धार क्यों वहा दी, अपनी सर्वसंहारिणी शक्तिका
परिचय उन्होंने क्यों दिया ? इसका कारण बताते हुए बहुतोंका
यही कहना है कि रिसालाके ८५ आदमियोंको कड़ी केंद्रकी सजा,
देनेसे उनकी उत्तेजना वढ़ गई। इंग्लैंडके राजनीतिक्रोंकी भी
यही सम्मति है। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके भूतपूर्व सभापतिका
कहना था कि, चर्चोंका सन्देह होनेके कारण सिपाहियोंने कारतूस छूनेसे इनकार किया था ; इस कारण ८५ आदमियोंको दस
दस सालको कड़ी जेलकी केंद्र दी गई। यदि यह दएडं न दिया
जाता तो सिपाही अंग्रेज़ोंका रक्त बहानेपर कभी भी तैयार न

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol. II. P. 154.

होते। एक दूसरे स्थानपर इन्होंने कहा था-"परेटके मैदानमें सवके सामने जब इन सिपाहियोंको वेडियोंसे जकड़ा गया उसी समय सेनामें विजलीके समान शीव्र गतिसे समवेदनाका माव दौड़ गया था। इससे पहले सिपाहियोंकी तरहं तरहके सन्देह हुए थे, पर सबने उसे इतना अधिक अनुभव न कियां था। जब उन्होंने जरासे अपराधक कारण अपने साथियोंको दस सालके लिये जेल जाते देखा तव सव उसे अपनां शोच-नीय अन्त समभाने लगे। 🗱 सेनापति ह्यू टने इस विषयमें कहा था कि सिपाहियोंने पहलेखें कोई सलाह मशविरा करके अं प्रे ज़ोंपर हमला नहीं किया, अफवाह उड़ी कि एक सेना उनके इथियार छेने आ रही है, वस, इसीसे त्रस्त होकर वे उठ खड़े हुए। ६० नं० गोरी सेना शामको प्रार्थनाके लिये जानेको परे-टके येदानमें एकत्र हुई थी। सिपाहियोंने देखा कि अफवाह गलत नहीं है, क्योंकि, गोरी सेना मैदानमें जमा हो रही है। इसिलये उसी समय यह लोग अ'ग्रेज़ोंके खिलाफ उठ खड़े हुए। एक अंग्रेज़ने यही बात लिखी है। के फिर भी वह सिपा-हियोंके उठनेका प्रधान कारण नहीं कहा जा सकता। सरकार अपनी नीतिके कारण चिरकालसे गद्रका बीज वो रही थी। लाई डलहीज़ीने जबसे नावालिंग वचेको हटाकर पंजाबपर

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Martin's. Indian Empire Vol II. P, 153

<sup>†</sup> Indian Empire. Vol. II P. 147 Kaye's Sepoy War Vol. II P. 57.

फव्जा किया था तभीसे सिपाहियोंके हृद्य हिल रहे थे। इसके वाद उन्होंने जब नागपुर, कांसी, सितारा, अवध आदि प्रान्तोंमेंसे एकके वाद एकको छेते देखा तब उनके हृदय हिलने छगे। उन्होंने सोचा कि सरकार जिस चतुराईसे इन राज्योंका हरण कर रही है, उसी तरह एक दिन उनकी जाति और धर्मका समान भी नाश करेगी। समयके परिवर्तनके साथ साथ भारतमें अनेक प्रकारकी नई वातें चल पड़ीं। अंग्रेज़ी शिक्षाके प्रभावसे जातिवंघन कुछ शिथिल पड़ा, इस कारण सिपाहि-योंका धैर्य जाता रहा। वे शिक्षित और परिणामदर्शी न थे। चे साधारण बुद्धिवाले प्राचीन संस्कारोंके मक्त थे। इसलिये इन चिन्ताओंके कारण उनका हृदय व्यथित हो उठा । उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ोंने जैसे एकके वाद दूसरा राज्य लिया है वैसे ही अव उनके धर्मका नम्बर है। इसके वाद सर्वसाधारणमें नाना प्रकारकी अफवाहें उड्ने लगीं। अपवित्र कारतूस और हड़ीमिले आटेकी वात चारों ओर फैल गई। इससे भयभीत होकर सिपाही किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गये। एक और वे अफ्ने जातिधर्मके नाशसे हरते थे दूसरी ओर हथियार छीने जाकर नौकरीसे छुट जानेका भी डर था। मेरठके सिपाहियोंके एक ओर कुआं था दूसरी ओर खाई थी। इस मौकेपर किसीने कह दिया कि गोरी फौजें तुम्हारे हथियार छेने आ रही हैं। पहले दिन वे देख चुके थे कि ८५ सैनिकोंके इधियार छीने जाकर वे

<sup>\*</sup> खखनकमं सर हेनरों चारें ससे जमादारने यही नातें कही थीं।

दस सालके लिये जैल भेजे गये थे। उसी समय उन्होंने देखा था कि गोरी सेना परेटके मैदानमें एकत्र हो रही है। उन्हें विश्वास हो गया था कि वस, यह सेना उनके हथियार छीनकर, उन्हें हथ-कडी और बेडियोंसे जकड़कर जेल भेज देगी। ३ नं० रिसाला सबसे अधिक उत्तेजित था, क्योंकि उसोके ८५ आदमी जेल भेजे गये थे। लगातारंकी घृणा, क्रोध, लज्जा तथा श्लोससे वे पागल हो गये थे। वाजार ओर बस्तीके यादमी भी उन्हें तरह तरहकी घुणास्चक वार्ते कहते थे। इसिलिये ६० नं० गोरी सेनाको जमा देखते ही वे तैयार होकर जेळखानेपर चढ़ दीड़े। जो आग स्रलग रही थी वह एकाएक जल उठी। जव जल उठी तव फिर उसे कौन वुम्हा सकता था ? फिर प्रतिहिंसाको गतिको भी कौन रोक सकता था? फिर वद्छे ही बद्छेका भाव उमड आया। खूनके द्रियामें तलवारें तैरने लगीं। हिंसाक़ा वह ऐला घोर काएड मचा कि मनुष्यता भी मानों भयले कहीं छुप्त हो रायी।



<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol 11. P. 57 note.

## छठा अध्याय,

## ->>->>≪-≪-दिल्लीमें यदर।



तिहिंसा अपनी रक्तिपासा मुकानेके लिये खप्पर आगे वढ़ा चुकी थी। मनुप्यता कमीकी विदा हो चुकी थी। चारों ओर पैशाचिक काएड होते दिखाई दे रहा था। मनुष्य जब बदला लेनेपर उताक होता है, तब यह कैसा बन जाता है, इसके लिये ग़दरका उदाहरण ही काफी है। उस समय मनुष्यसे

शैतान और राक्षस भी शरमाने छगते हैं। अंग्रेज़ोंकी राजनीतिने भारतीयोंके हदयमें जो शंकाके बीज बोये थे वे अब फल गये थे। मेरठके बाद दिल्लीपर उन्मत्त स्तिपाहियोंका आक्रमण हुआ। दिल्लीका पुराना इतिहास घटनाओंसे भरा है। भारतवासी दिल्ली-को नहीं भूल सकते। प्रतापी हिन्दू राजा पृथ्वीराजका प्रिय-निवास, मुगल सम्राट् अकबरकी प्रमोद्भूमि दिल्लीको कोई भी भुला न सका था। समयके फैरमें पड़कर दिल्ली अपने गौर-बसे हीन हो गई थी, मुगलवंशका राज्य उठ गया था, दिल्लीके स्तानपर कलकत्ता भारतको राजधानो वन गई थी, विस्तृत राज्य अंग्रेज़ोंके हाथमें चला गया था, इस गदरसे पचास साल पहले ही मुगल सम्राटके हाथसे राज्य निकल गया था, किलेमें रह-

कर वे पेंशन जा रहे थे, पर उनके वंशका गौरव, उनके सम्मान और उनकी शक्तिकी वात किसीके हृदयसे लूप न हुई थी। अकवरने जिस प्रभावशाली राज्यका विस्तार किया था, शाहजहांने जिसे समृद्ध किया था, औरंगजेवने जिसका प्रभुतव स्थापित किया था, उसे इतनी जल्दी लोग भुला नहीं सकते थे। यद्यपि मुगलसाम्राज्य नाश हो चुका था, मुगलोंका भंडा सिवाय किलेके और कहीं उड़ता नजर न आता था, फिर भी मुगलोंका आदर और गौरव सबके हदयोंमें था, सब उसे सिर मुकाते थे। कम्पनीका राज्य होनेके बहुत दिन वादतक मुगळवादशाहकी नामके रुपये ढलते थे । अवस्था वदल जानेपर भी सर्वसाधारणके हृद्योंमें मुगलसम्राटकी इज्जत थी। मुगलोंके ज़मानेमें हिन्दू थीर मुसलमान दोनों वहे २ सरकारी ओहदोंपर थे। दोनों प्रधान सेनापति भी थे। प्रधान मंत्रीतक हिन्दू थे। पर अब उनकी संन्तानने देखा कि उनका वह प्राचीन गौरव नहीं रहा, ' अंप्रेज़ेंकी राजनीतिके कारण उनका तिलभर मान भी नहीं रहा। इसिंखिये वे अंग्रेज़ोंकी अपेक्षा राज्य चले जानेपर भी मुगलसम्राट-की अधिक इज्जत करते थे। उनके जुमानेमें उन्होंने जो बाराम पाया था उसे कोई भूला न था। हिन्दू और मुसलमान दोनों किलेको देखकर सोचते थे कि उनके पूर्वपुरुप यहां राजदर्वारमें आते और वादशाह द्वारा सम्मानित होते थे। अंग्रे ज़ोंने उन्हें अब अधिकारच्युत कर दिया है। 🕸 उनके पिता या दादा सुगरु

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol 11. P. 156.

सम्राट्के अनुग्रह-भाजन बने थे, पर अंग्रेज़ी अमलदारीमें वे सबसे विश्वत हो गये। इसल्यि दिल्लीके वादशाहकी अवनित होनेपर भी उनकी दृष्टिमें वही सम्मान था। कवि उन्हें अपनी कवित्व-शिक्ता उद्दोपक मानते, शिल्पी अपने शिल्पविकासका केन्द्र समकते, ऐतिहासिक लोग उन्हें प्राचीन गौरवंका खल वताते, और हिन्दू मुसलमान उन्हें आत्मसम्मानका आधार समककर सन्तुष्ट थे।

गुडरकी घटनाओंका वर्णन करनेसे पहले दिल्लोके राजवंशके सम्बन्धमें कुछ वार्ते कहनी अधिक आवश्यक हैं। मरहटोंने विल्लीपर अधिकार कर लिया था, उत्तर मारतमें मरहटाशक्ति चढ़ती चळो जा रही थी। ईसाकी उन्नीसवीं सदीके शुक्रमें ठाई छेक मौर वेलजलोने दिल्लीके बादशाह शाह आलमको विजेता मरहरोंके हाथसे मुक्त कराया । इस समय शाह आलमकी अवस्था चहुत ही शोचनीय थी। ये बुढ़ापेसे मुक गये थे, अन्धे हो गये थे, शक्ति जाती रही थी। मरहटोंके हाथसे छूटकर वूढ़े वादशाह अंग्रेज़ोंके हाथ पड़े। मरहटोंको यह आशा थी कि वे भारतपर अपना राज्य स्थापित करेंगे, पर अंग्रे ज़ोंके कारण उनकी आशापर पानी फिर गया। फरासी सियोंने भी कमजोर होकर भारत छेनेकी आशा त्याग दी। चारों और अँग्रेज़ोंका प्रताप और अंग्रेज़ोंका प्राधान्य ही गया। खैर जो कुछ हा, अंग्रेज़ोंने ऊपरसे शाह आलमकी कभी बैइजाती नहीं की। गवर्नर जनरल इस अभागे वादशाहका सदा सम्मान करते थे। परं यह सव सम्मान

क्षानी ह्यानिमंग्रे ज जातिने अपने स्वार्धसाधनमें किसी प्रकार-ह्विङ्गानी हा हो । शाह आलमको मरहटोंसे छुड़ाकर उन्होंने कुक्कालराह्य,क्षंत्रे जी शासनमें मिला लिया । दिल्लीकी लड़ाईमें ज़ुक् लाई लेक्नो मरहटोंको हराकर शाह आलमको छुड़ाया तब भी क्षाद्धात अभग्रो। बादशाहके साथ मरहटोंसे अधिक उदारताका ह्यानुह्य हुन इत्र सके । मरहटोंने शाह आलमकी जो पेंशन नियत की थी वही अंग्रेज़ोंने भी रक्खी, उसमें कुछ भी न बढ़ा। हिट्टिङ्खुः प्रकार् अंग्रेज़ोंने शाह आलमको अपने कन्डोमें किया। एक हिंदु ज़िः भाईतका सम्राट कहलाकर सम्मानित होता था उसे हास्याप्रोहुमुके छिये दस छाज रुपया साल मिलने लगा । विजयी होसूरदंज्ञह्याहरूस प्रकार पतन हुआ। अद्वितीय सम्राट, अपार ञ्चिक्तिशालीः सुजार्थोका स्वामी, अंग्रेज़ कम्पनीकी दी हुई पेंशनसे हिन्द्राह्मालनेहित छिये बाध्य हुए। इस गिरी हुई दशामें भी शाह अाल्युने और अन्तोषका परिचय दिया। मुगल बादशाहों में ङ्कानेकासानुक कवि और सरस पुरुष हुए हैं। शाह आलमने भी न्द्राष्ट्रनी समृद्धकृताका परिचय दिया है। दीनता और हीनताके ब्रह्मेस्स्रेस्स्रह्मताये जाकर भी उन्होंने उच्च कवित्वशक्तिका परिचयः ब्रिया थाः ब्रह्म अवसरपर बूढ़े सम्राटने कहा था—"वदिकस्मती-क्री गर्दिशते मुझे हिलाया, मेरी इज्जतको उड़ाया, और तख्तको हुङ्गहिन्हहिस्स । गहरे अन्धेरे गढ़ेमें डूबनैपर भी मैं सर्व शक्तिमान् क़िव्दर्क़ीन्द्र्यासे उउउवल होकर उठ सकूंगा ।"# वृद्ध सम्राट्

ыны тыматтіn's Indian Empire, Vol 11. Р. 456.

अपनी कवितासे अपने आप मोहित रहते थे, करण रससे भरी कविता बनाकर अपने आप आंसु वहाते, ऊ'चे भावोंकी कविता लिखकर अपने दु:ख दारिद्र्यको भूल जाते।

शाह आलम दरिद्र हो गये थे, अधिकारश्रन्य हो चुके थे फिर भी वे वादशाह कहलाते थे, उन्हें वादशाहकी इज्जत दी जाती थी। दिल्लीके वादशाहके नामसे हिन्दू मुसलमानीका हृदय नाच उठता था, वे उनकी हृदयसे श्रद्धा करते थे। शाह आलम सब कुछ खो चुके थे, पर छोगोंके दिखोंसे वे न खोये गये थे। इस् समय लाई वेलजलीने सोचा कि यह विना मुल्कका वादशाह अगर अपने वापदादोंके किलेमें रहा, उसके चारों ओर विश्वस्त **और राजसक्त प्रजा रही, तो सम्मव है, एक दिन इसके वंशवा**ले इसी नींवपर अपनी वादशाहतका महल फिर खड़ा करें। जो कभी ऐसा हुआ तो सरकारको मुसीवतका सामना करना पड़ेगा। इसलिये उन्होंने प्रस्ताव किया कि शाह आलमको मुंगेरके किलेमें रखा जाय । दूसरे स्थानपर मेजे जानेके समाचारसे बूढ़े वादशाह बहुत दुःखी हुए, यह दुःख उनके परिवारको भी हुआ। परि-वारके सब स्त्री पुरुष बालक और नौकरचाकर तक डर गये। इसिंछिये छाई वेलजलीने वृद्धे और अन्धे वादशाहको अवनितका अधिक क्रोश न दिया। उन्होंने यह सोचकर इस प्रस्तावको र्थागत कर दिया कि जब शाह आलमके पुत्र अपने पूर्वगौरवका स्वप्त भूल जायँगे, युवा होंगे और आमोद प्रमोदमें समय वितावेंगे तव वे आसानीसे दूसरे सान्पर भेजे जा सकेंगे।

सन् १८०६ के दिसम्बरमें शाह आलमका परलोकवास हुआ। उनके वाद उनके पुत्र अकवर शाह उनके वारिस हुए। पिता-की तरह यह भी अंत्रेज़ोंकी पेंशन छेने और अपनो निर्दिष्ट-सीमा-पर राज्य करने छगे। हिन्दू और मुसलमान शाह आलमके पुत्रको उसी बाद्रकी दृष्टिसे देखते और भारतका प्रधान सम्राट कहते थे। भारतके राजा लोग उस समय भी उनसे सनद लेते थे। जब नया राजा लिंहासनपर बैठता तब अकबर शाह उसे **बिल्ल अत्र क्षेत्र अपनी बादशाहतके गौरवकी रक्षा करते थे।** जब नया गवर्नर जनरल भारतमें आता, तव वादशाहतके सूचनास्वकप जिल्लात उसके पास भी भेजी जाती थी। सन् १८२७ ई॰ तक बादशाहके फर्मानके बिना अंग्रेज़ करपनी किसी देशपर कव्जा नहीं कर सकती थी। 🕸 दिल्लीका अंग्रेज़ रेजीडेंट जूते पहने वादशाहके सामने जानेकी हिम्मत नहीं कर सकता था। जिस कम्पनीने बादशाहको पेंशन दी थी उसका प्रधान गदर्नर जनरल भी उनके सामने जोरसे नहीं बोल सकता था, किसी तरहके अभिमान और प्रभुत्वका परिचय नहीं दे सकता था, वह नंगे पैर दूरसेही सलामें करता हुआ बादशाहके पास आतां। राजमहलके भीतर वह जूता पहने या छतरी लगाये नहीं जा सकता था। के दीनता, पराधीनता और अवनितके समयपर भी

<sup>\*</sup> Boll's History of Indian Mutiny. vol 1. P. 454.

<sup>†</sup> Russell's My Diary in India vol II. P. 65. Martin's Indian Empire. vol 11 P. 457.

विजयी तैमूरके वंशका इतना आदर सम्मान था। इस गौरव तथा सम्मानसे उन्नत होकर अकवर शाहने अपने आधिपत्यका विस्तार किया। अंग्रेज़ कम्पनोने वादशाहको पेंशनमोगी बना लिया था, फिर भी उसकी इज्ञतपर हाथ डालनेकी हिम्मत न थो। इस समयतक रुपयेपर सुगल वादशाहका नाम खुदता था। प्रजा अपने वादशाहकी प्रमुतासे प्रसन्न थी।

समय चीतने लगा । बंग्रेज़ कम्पनी अपने पैर जमाने लगी थी। मरहटोंकेहारने और फरासीसियोंके बैठ जानेसे अंग्रेजशक्ति प्रधान हो चली थी। जो इंग्लैंडसे सौदा लेने देने और व्यापार करके चार पैसे फायदा उठाने वाये थे, उनके अनेक राज्य भारतमें हो गये थे। अंत्रेज़ोंके भीतरी दुश्मन मरहटे और फरासीसी द्य गये थे, वाहरके किसी शत्रुका डर न था। इसिलिये अब करपती अपने आपको प्रधान बनानेकी कोशिश करने लगी। दिल्लीके मुगलवादशाहपर ही सबसे पहले उनकी नजर पडी। अवतक वे वादशाहके गौरवसे सम्मानित थे, रुपयेपर उन्हींका नाम था। उन्हींके नामसे खिलअत दी जाती थी। अंग्रेज़ोंको अपनी पेंशन खानेवालेको यह प्रधानता खटकने लगी। मौका देखकर वे इस प्रथाको हटानेकी चिन्ता करने छगे। पहले विना वादशाहकी आक्राके कम्पनी किसी नये देशपर कव्जा न करं सकती थी, चढ़ाई करनेसे पहले शाही फर्मान लेना पड़ता था । लार्ड एमहर्स्टने सन् १८२७ में वादशा-हकी इस वातको माननेसे इनकार किया। बूढ़े अकवर शाहको

पेंशनके अलावा पांच लाख<sup>ं</sup> रुपया साल और देनेका वादा इस शर्तपर किया गया कि अब सविष्यमें करपनी किसी देशपर चढाई करेगी तो वह वादशाहका फर्मान न लेगी। # इसी प्रकार और कई एक विषयोंमें कम्पनीने अपने छिये सुविधा कर छी। पहले गवर्नर जनरल बादशाहकी खास बेगम और वहे शाहजादेकी सेंट देते थे। भारतके अन्यान्य राजाओंको वादशाहके सामने जो कुछ करना पडता था वही कम्पनीके प्रतिनिधिको भो करना पड़ता था। सन् १८२२ में इस प्रधाको तीडकर कम्पनीने अपनी खाधीनताका परिचय दिया। इस सालसे करपनीके प्रतिनिधिका क्षेंटका याना वंद हुआ। दिल्लीका रेजीडेंट भेंट देता रहा। पर १८२७ में वह भी बंद हो गया। इस प्रकार हर साळ कम्पनी अपना हाथ पैर बढ़ाने लगी। प्रधान बेगम और शाहजादाको जो नजराना दिया जाता था, वह भी उठ गया। इन सब भेंटोंके बदले कम्पनी वादशाहको दस हजार रुपये साल और अधिक देने लगी। इससे भी थागे बढकर ब्रिटिश कस्पनी वादशाहका सम्मान घटाने लगी। दिल्लीकी हस्से बाहर बादशाहको न आने दिया जाता। प्रधान शाहजादाकी इजातमें तोपोंकी सलामी न होती। शाहजादा शाही इन्जतके साध कहीं न जाने पाते। के इस प्रकार वादशाह अकबर शाहके वंशका गौरव घटाया जाने छगा। इस प्रकार सम्मानसे

<sup>\*</sup> Ball's History of Indian Mutiny. Vol 1. P. 454.

†Comp's Diary in India Vol 11 P. 63. Martin's Indian
E mpire Vol 11. P. 459.

विश्वत होकर बाद्शाह अपने परिवारके साथ किलेमें रहें ने लिंगे विपाद प्रतिवर्ध करंपनी वादशाहके सम्मानमें कमी करती जीती शिंक वादशाह और उनका परिवार व्यर्थ कोधकी उवालोमें जलती शिंक स्वादशाह और उनका परिवार व्यर्थ कोधकी उवालोमें जलती शिंक स्वादशाह के नामके रुपयेके बदले ईस्ट इंडियों के स्पिनीय के नामका रुपया चलाया गया । इस्ति के बादशाह जम्मात्य साधारण आद्मियोंकी तरह पेशन खाकर दिन वितान श्लिमें कि जिनके पूर्वजीन एक दिन कम्पनीके बनियोंको श्लाश्रय है कर व्यापास्की आज्ञा दी थी, जिसके पिताने कम्पनीको खीनियोंके अभावसे बादशाहको अपनी शक्ति, सम्मान और चिह्नी से अभावसे बादशाहको अपनी शक्ति सम्मान और चिह्नी से अभावसे बादशाहको स्वाद्य ।

तीस वरसमें मानों मुगळ खान्दानका गौरव संस्तृ हो प्राप्ति। तीस वरसमें मानों मुगळ खान्दानका गौरव संस्तृ हो प्राप्ति। कम्पनीने अपने स्वार्थके लिये यह सव कुळ किया, ।परः मुगळ खान्दान और वादशाहके नामका जितना आदर था। इसे इक्स्पृती भी दूर न कर सकी। दिल्लीका राजमवन खर्वसामान्त्रके सामने अपूर्व शोभाकी वस्तु थी। शाहजहाँका संसार प्रसिद्ध तख्ते ताऊस जहां विळता था, औरंगजेवने जहां बैठकरः संसार विजयोकी उपाधि छी थी, संसारके हृदयमें उस स्थानका अहित बहुत अधिक था। सव कुळ घटा देनेपर भी सर्वसामानका अहित अहिक का मिन्न का सकी। कम्पनीकी स्थितका भिक्ता हो स्थानका अहित अहिक का सकी। कम्पनीकी स्थानका भिक्ता हो स्थानका स

<sup>‡</sup> Kaye's Sepoy War. Vol. 11. P. 9 note. हैडिह किमाम

वादशाहके सम्मानमें जितनी ही कठोरताका बर्ताव करने लगे, अपने आपको वड़ा बनानेके लिये बादशाहके अधिकार जितना ही कम करने लगे, उतना ही अधिक सर्वसाधारणके हदयोंमें वादशाहका मान दढ़ने लगा। लंबी सांस लेकर लोग भारतके वादशाहकी अवनत दशा समवेदनाके साथ देखने लगे, अकवर और शाहजहाँकी कथा कह कहकर दु:खी होने लगे।

सन् १८३७ की २८ सितम्बरको ८२ वर्षकी अवस्थामें अकवर शाहका देहान्त हो गया। इनके पुत्र वहादुरशाह वादशाहकी उपाधिके साथ सिंहासनपर वैठे। यह अन्तिम मुगल वादशाह धीर, शान्त, कवित्वप्रिय और स्वयं कवि थे। कम्पनीने वाद-शाहका जो वार्षिक वेतन नियत कर दिया था उसमें गुजर न होती थी । अकवर शाहने उसे बढ़ानेकी कोशिश की थी । इसी लिए १८३० में उन्होंने लएडनके डाइरेक्ट्रोंके पाल एक दूत मेजा था। कम्पनीके डाइरेकृरोंने कहा था कि, यदि यादशाह अपने सव वादशाहीके अधिकार त्याग कर दें तो तीन लाख रुपया साल और अधिक बढ़ा दिया जाय। पर अकवर शाह इसपर राजी न हुए थे। तीन लाख रुपया सालमें उन्होंने अपनी शाही मान और मर्यादा न बेची। उन्होंने कहा कि ईस्ट इिंडिया कम्पनीके साथ जो सुलह हुई है उसके अनुसार कम्पनी, धर्म और न्यायके नाते, बादशाहके परिवारके भरण-पोषणका तमाम खर्च पूरा करनेकी जिम्मेदार है। पर धर्म और न्यायकी दुहाई देना व्यर्थ था। अव वहादुर शाहने डाइरेकुरेंके

सामने वही बात फिर रक्खी। यापने जो दलील पेश की थी, वही वेटेने की और कहा कि कम्पनी जो पेंशन देती है उससे खर्च नहीं चलता। वादशाहको उघार लेकर अपना खर्च चलाना पड़ता है और इस कारण उसपर बहुत कर्ज हो गया है। \* पर मौखिक सहानुभूति दिखानेपर भी कम्पनीने कुछ न किया। वादशाहकी जी वरायनाम शक्ति थी उसीसे कम्पनीको चैन न थी। जो दीवक घीरे घीरे टिमटिमाता हुआ मन्द हो रहा था उसे विलक्कल वृक्षा देनेका ही अब कम्पनीने निश्चय किया। इसलिये उन्होंने वादशाहके सव अधिकारोंको रह करनेका फिर प्रस्ताव किया। वहादुर शाहने जो पेंशन वहानेका प्रस्ताव किया था उसके उत्तरमें पहले तो लेफ्टनेंट गवर्नरने उत्तर दिया कि इससे थोडासा व्यर्थ व्यय और वढ जायगा। इस समय लार्ड आकर्लेंड गवर्नर जनरल थे। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह हमारे पहले प्रस्तावपर राजी हों तो रुपया बढ़ाया जा सकता है, पर वहादुर शाहने गौरवके साथ, अपने पिताकी तरह, इसको अस्त्रीकार किया। साथ ही विळायतके डाइरेकृरोंके पास . उन्होंने एक विश्वासी एजेंटके द्वारा फिर प्रांर्धना की।

उत्पर कहा जा चुका है कि बहादुर शाहने पहले एक और दूत छएडन भेजा था। यह दूत प्रसिद्ध ब्रह्मसमाजके संस्था-पक राजा राममोहन राय थे। अकवर शाहने इन्हें "राजा" की पदवी देकर भेजा। पर राममोहन राय अपने गुणोंके

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire Vol 11. P. 459.

कारण सब खानोंपर आदृत थे। पर कम्पनीके डाइरेकृरोंने वादशाहकी प्रार्थनापर कुछ भी ध्यान न दिया। अब बहादुर शाहने एक अंग्रेज़ द्वारा इसकी अपीछ कराई। उस समय जार्ज टामसन नामक एक अंग्रेज़ बड़ा वक्ता और दुर्वछ छोगोंका पक्षसमर्थक था। जब यह भारतमें आया तब बहा-दुर शाहने उसे दिल्ली बुछवाया। छार्ड एछनवराने नजराना या भेंटकी प्रथा बन्द कर दी थी। विक सुशाहरा बढ़ानेसे भी

क लार्ड एलनवराके सन्तियोंने एक बार उनसे विना कही वादगाहके पास जाकर उन्हें नजर दी थी। जब गवर्गर जनरखकी मालम हुदा तब उन्होंने इस् प्रथाको सदाके लिये रोक दिया। मन्त्री विलियम एडवर्ड सने इस नजरका विवरण लिखा है—"यह नियस या कि जब गवर्नर जनरल दिल्ली जाते तब कुछ त्रादसी वाद्याइके पास जाकर उनकी मिजाजपुसी करते। इस मीकेपर उन्हें वाद्याइके ननरखरूप क्रक अयर्फियां भेंट करनी पड़ती थीं। इसका मतलव यह या कि विटिश कम्प्रनी बादशास्त्र मातस्त है भीर शास्त्रको अपना मालिक मानती है। यह प्रथा पुरानी थी. इसिविये गवर्नर जनरखसे विना कहे इस तीन सिन्ने टरी हाथीपर चढ़वार दिलीके राज्यभवनमें गये। इसारे हाथ रेशमकी धैलियां घीं जिममें नजरके लिए मोहरें थीं। पहली इतिला हुई, फिर जूते खोलकर मौकर इमकी श्रीवानिखासमें ले गये, यहां वादणाह सिंहासनपर वैठे थे। सनकी प्रवस्था ७० वर्ष-की मालुन होती थी। सिंहासनके पास जाकर हमने इज्जतके साथ सलामें कीं, फिर घैलियां ननर कीं, बड़ी नसतामे मिनान पूछा। इसारे इदयोंमें बादशाहकी भित्ता चौर भयका संचार पृथा। तैमूरके खान्दानकी वंगे ज़ींकी चौरसे यह चन्तिम नजर दी गयी थी। वादमाइन इमें खिखषत देनेकी बाजा दी। पगड़ी इमारे सिरपर भीर चीगा बदनमें पहनाया गया। जूलू वनकर इस वापिस चाये—इससे इमारी शक्तें पागलोंके समान मालुम द्वीती थीं। इसी समयसे नजराना बन्द हुआ। Kaye's Sepoy War. vol 11 Appendix P. 661-663.

इनकार हुआ। अपने सम्मान और इज्जतको घटानेके लिये वे तैयार नहीं थे। अपने अधिकारोंको इसी प्रकार रखते हुए जिससे डाइरेक्टर लोग वेतन यहा दें इसका प्रयत्न करनेके लिये उन्होंने जार्ज टामसनसे कहा। पर जार्ज टामसन राजा राममोहन रायसे अधिक कुछ न कर सके। उन्होंने साफ कहां कि दिल्लीके वादशाह यदि अपने अधिकारोंको छोड़ें तो उन्हें अधिक पॅशन दी जा सकती है। पर शाह उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, इसका मतलब यह हुआ कि डाइरेक्टर जो उनका मला करना चाहते हैं वह उन्हें स्त्रीकार नहीं। # डाइरेक्टरोंने क्या उपकार करना चाहा था ? एक अवनत वादशाहके दुःखसे दुःखी होकर वे उसका क्या मला करना चाहते थे? कम्पनीकी यह अद्भुत द्या और उपकार था। जिसका हृद्य अपने आप बिन्न था, जो दुःबके समुद्रमें ड्व रहा था, उसके उद्घारका अद्भुत वहाना था। पर सच यह है कि कम्पनीके अधिकारी द्या और भलाईके लिये तो कभी तैयार ही न थे। वे अपने स्वार्थके खिये कुछ **छाख रुपया देना चाहते थे।** जिसकी वादशाहत कावुळसे विनध्यावळतक विस्तृत थी, अकवर और शाहजहाँ जिस क्षमतासे भारतके सम्राट् थे, उस खान्दानके सम्राट्-की जो थोडी बहुत शक्ति शेप थी उसे कम्पनी थोडें से रुपयोंमें खरीदना चाहती थी। इसे दया और उपकार कौन कह सकता

<sup>\*</sup> Letter of the Court of Directors Feb. II. 1846. Kaye's Sepoy War Vol. II. P. 12 note.

है ? यह तो स्वार्थ सिद्धि, अक्टतज्ञता और विश्वासघात है। व्यापारियों की कम्पनीने जिनकी छायामें आकर आश्रय लिया, जिन्होंने इन व्यापारियों को व्यापार की सुविधार्य कर दीं, उसी मुगलवंशकी जड़ कम्पनीने काटी। उसके अन्तिम वादशाहको शाही सम्मानके वदले थोड़ेसे रुपये देने लगी। यदि उस कम्पनीके अधिकारी अपने आपको परोपकारी या द्यालु कहें तो यह उनका होंग है।

दिल्लीके किलेमें वादशाहके लाथ ५००० आदमी रहते थे। इस दिलेमें थे, इसिलेमें वे यादशाहके रिश्तेदार थे। इस दिलेमें भेर परिवारके भरणपोषणके लिमे बादशाहकों सदा चिन्तिन रहना पड़ता था। यह ऐसे दरिद्र हो गये थे कि बहुत वार भोजनमें भी कमी हो जाती थी। सन्धिके अनुसार कम्पनी शाहके परिवारके भरणपोषणके लिमे जिम्मेदार थी पर इन्हें जो कुछ मिलता था उससे गुजर भी न होती थी। किन्तिक वह भारी राज्यको लेकर कम्पनी धन और गौरवशालिनी हुई थी, वे उसी कम्पनीके कारण द्दिद थे। जो सालाना वारह लाख हपया दिया जाता था वह यदि पूरा होता तो वादशाहको कष्ट न होता, उनका परिवार भूखों न मरता।

वहादुर शाहने एक रूपवती खुन्दरी युवतीसे विवाह किया था। इस वेगमका नाम था जन्नतमहरू। खुन्दरताके साथ २

<sup>\*</sup> Indian Empire, Vol. II. P. 558. Russell's Diary Vol. II. P. 57.

जनतमहलमें साहस तेज और वात्मसमान था। अंग्रेज़ इतिहास लेखन इसके साहसकी प्रशंसा करते हैं। इसके गर्भसे एक सन्तान पैदा हुई। इतिहासमें इस शाहजादाका नाम जवानवण्त है। बुढ़ापेमें इस बेटेके होनेसे वहादुर शाह बढ़े आदर-से इसका लालन पालन करने लगे। यह उन्हें इतना प्यारा हो गया कि दूसरे शाहजादोंको छोड़कर वे इसे ही सिंहासन देनेकी इच्छा करने लगे। इधर अपनी योग्यता और सुन्द्रतासे जनत महलने वादशाहपर अधिकार कर लिया था। वादशाह इसकी सलाहके विना कोई काम न करते। इसने अपने वेटेको तख्तपर चैठानेका चादशाहसे विशेष आग्रह किया। इससे बहादुर शाहका संकल्प दृढ़ हुआ। बादशाह और बेगम दोनों अपने वेटेका पक्षसमर्थन करने लगे। इसलिये सुगलवंशमें राजसिंहासनके लिये गड़बड़ मची।

सन् १८४६में बढ़े शाहजादा दारावष्तकी मीत हुई। बहादुर शाह इसवक ७० वर्षके थे। उनका अन्तिम समय भी दूर न था। इसिछये गवर्नर जनरळ दिल्लीके अधिकारके विषयमें सोचने छो। यह याद दिलाना काफी है कि उस समय ळार्ड डलहीजी गवर्नर जनरळथे। एक तो वे इस वंशकी इज्जतसे ही बढ़े नाराज थे। उनकी इच्छा थी कि वहादुर शाहके बाद दिल्लीके राजवंशका सब सम्मान समाप्त कर दिया जाय। पहले जब एक बार अधि-कार तोड़नेका प्रस्ताव हुआ तब डाइरेक्टर लोग इससे सहमत

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol II, P. 14 note.

न हुए। अध डाइरेक्टरोंने इस विषयकी रिपोर्ट मांगी। पर गवर्नर जनरल यह निश्चित न कर सके कि वारिस कीन होगा। शाहजादा फक्रस्ट्दीन नामक एकतीस सालके जवानको सिंहा-सन मिलनेकी संमावना थी। यह शाहजादा अंग्रेज़ोंसे मिलता जुलता रहता था। इसिलये वहादुर शाहका सिंहासन इसे देनेसे लार्ड डलहीज़ोकी इच्छा वहुत कुछ पूरी होती। वे आसानीसे इसे अपने हाथ करके वादशाही अधिकारोंको काट फेंकते।

अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिये लाई डलहीं जीने यही सोचा। सरकार अव अपने सामने वादशाहकी इक्षत नहीं देख सकती थी। उसे यह वहुत तुरा माल्म होता था। उन्होंने इस विषयमें साफ लिखा था—"हिन्दुस्तानके राजा या वादशाह पहले चाहे जो रहे हों पर अब उनका सम्मान जाता रहा। अब ज़िटिश सरकार हिन्दुस्तानको बादशाह है। दिल्लीके मालिकोंने जो वादशाहत को थी वह इस समय हर तम्हसे हमें मिल गई। इसिलिये दिल्लीके नामधारी वादशाहको हम मुकाबिलेपर रखना मुनासिय नहीं समकते।" लाई डलहीं जीके शासनकी आलो-चनामें यह पहले ही कहा जा चुका है कि वे भारतीय चरित्रको अन्ततक नहीं समक सके। भारतवासी सदा प्राचीनताक पश्च-पाती रहे हैं यह बात वे जानते ही न थे। ये भारतको भारतीयों की दृष्टि सेन देखते थे। दिल्लीके वादशाह शक्तिहीन और दिस्ह

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War Vol II, P. 16

<sup>†</sup> Ibid Vol II. P. 17 note.

हो गये थे फिर भी सर्वसाधारणकी दृष्टिमें वे आदरणीय थे। पर अपनी स्वार्थसिद्धिपर ही डलहीज़ीकी दृष्टि थी, इसलिये किसीके साथ सहानुभूति दिखानेकी भी उन्हें चिन्ता न थी। वहादुर शाहकी भौतके वाद उनके उत्तराधिकारीसे वादशाहकी पदवी ले लेनेका उन्होंने निश्चय कर लिया।

दूसरी वात, छार्ड डलहीज़ी दिल्लीके वादशाही महल (किले)को अपनी सेनाके काममें लानेका विचार कर रहे थे। इस किलेमें तैमूरके बहुत वंशवाले रहते थे। उत्तर मारतका वह एक प्रधान किला समका जाता था। किसी तरह बूढ़े वादशाहको और कहीं रखकर इस किलेको हथियानेका ही उनका उद्देश्य था। इस वातका समर्थन करनेके लिये वे यह कहने लगे कि शत्रुओंके आक्रमणसे कम्पनी इसमें अपनी रक्षा कर सकेगी। इसी कारण वे किलेपर जल्दी अधिकार करना चाहते थे और वहादुर शाहकी मृत्युकी प्रतीक्षा करना भी उन्हें अच्छा न लगता था। उन्होंने लिखा कि दिल्लीसे वारह मील दक्षिण कुतुवमीनार है, जहां वादशाहके पूर्वपुक्वों और साधुओंकी कवरें हैं, यहां उन्हें रखना अधिक उपयुक्त होगा।

अपर जिन दोनों वातोंका उल्लेख किया गया उन्हें छाई डलहोज़ी अपने मार्गमें असुबिधा ही समक्ते थे। पर इससे साधारण प्रजा कितनी असन्तुष्ट होगी इसका उन्होंने कभी चिचार भी नहीं किया। जिस वंशकी द्यासे कम्पनीके अधिकारों-की नींव पड़ी थी, उसीकी सन्तानके अधिकार और घरतक छीननेकी नीतिको वेईमानी कहा जाय तो क्या बुरा है ? भारत-वासी कभी अपने उपकारीका उपकार नहीं भूळते, वाप दादों के जमानेमें वे जिनके राज्यमें रहे थे, उस मुगळवंशकी वे इस जमानेमें भी उतनीही प्रतिष्ठा करते और सम्मान देते थे। पर छाई डळहीज़ीकी सरकार अपने वादों तथा सन्धियों और किये गये उपकारोंको भूळ चुकी थी। उनके सामने खार्थ था। वे चादशाहसे अपनी सरकारको श्रेष्ठ सिद्ध करनेके छिये वादशाहको नचाना चाहते थे। वे अवसर ताक रहे थे।

जिस समय वहादुर शाह मुगलसम्राट कहे जाते थे, देश देशान्तरमें उनका सम्मान था, सन उनकी इज्जत करते थे, उस समय दारावस्तका जन्म हुआ था। यदि दारावस्त जिन्दा रहता तो उसे राजकीय सम्मानसे विश्चत रखना कठिन होता, क्योंकि उसकी आंखोंमें सब वादशाही बातें घूम रही थीं। पर फकरहीनके सम्बन्धमें यह कुछ न था। जब फकरहीन पैदा हुआ तब वहादुर शाहकी मर्यादा संकुचित हो चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखों वादशाही शान न देखी थी। इसिलये ऐसे आदमीको सिंहासनपर वैठाकर अधिकार छीन छेना उलहीं ज़ीके लिये एक साधारण बात थी। इस समय भी बहादुर शाह सबको सनद देते, खिलअत देते, अधिकार और पद्वी देकर सम्मानित करते थें। इसिलये सब राजा उन्हें वादशाह मानते थें। शाहजादा

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol 11 P. 15.

फकरदीनने यह देखा था और इसीसे वह समम्स सकता था कि एक दिन उसके पूर्वज भारतके सम्राट थे। पर वह अंग्रेज़ोंसे मिलता था इसिलये डलहीज़ीको उससे विशेष आशा थी। जब उत्तराधिकाराका भगड़ा खड़ा हुआ तब बहादुर शाह और उनकी वेगम जिन्नतमहलने फकरदीनका विरोध किया था। लाई डल-हीज़ीने डाइरेकुरोंको लिखा था। बढ़े बादविवादके धाद डल-हीज़ीको उन्होंने सम्पूर्ण शक्ति दे दी थी।

जव यह सब कुछ हो गया तब डलहीजीने फकरहीनकी ग्रप्त रूपसे अपनी मंशा बतानेके लिये ब्रिटिश रेजीडेंट सर मेटकाफकी लिखा । फक्करहीनने कहा कि यदि उसकी वादशाहकी उपाधि ज्योंकी त्यों वनी रहे तो वह तैयार है, वह शाही अधिकार और क्तिला सरकारके हाथ सींप देगा। इतनी जल्दी फक्तरहीन राजी होंगे एजेएटकां ऐसी आशा न थो। उसी समय एक कानज लिखा गया, फकरुद्दोनने उसपर इस्तखत किया। एक गवाह भी हुआ। इंस प्रकार गुप्तकपसे सरकारने अपनी सब कर्ण्यवाही कर ली। उस कागजपर मुहर भी लग गई। काम पूरा हो गया। फकरदीन ब्रिटिश दूतके पाससे घर छोटे। वहादुर शाहके उत्त-राधिकारीको वड़ी जल्दी वहळाकर सरकार खुश हुई पर फक्त-रुद्दीनको इससे कुछ भी खुशी न हुई। अपना घर छोड़ना उन्हें यड़ा बुरा माळूम होने छगा। पर सरकारके विरुद्ध काम करना उनकी शक्तिसे बाहर था। रेजीडेंटके बहुत कहनेपर उन्होंने चृणाके साथ उसपर दस्तलत कर दिया था। पर यह घृणा उनके

हृदयसे न गई। पिताके वारिस होनेकी उन्हें कुछ भी ख़ुशी न हुई। पछतावासे उनकी प्रसन्नता भाग गई।

ब्रिटिश रेजीडेंट और फकरहीनमें यह सब वार्ते गुप्तकपसे होनेपर भी पूढ़े बादशाह और उनकी वेगमको सव कुछ सालूम हो गया। जन्नतमहळ इससे वड़ी विरक्त हुई। दु:ख और अभि-मानसे उसका हृदय आन्दोलित होने लगा। प्रतिक्षण उसे एक महापतनको शङ्का होने लगी। वहादुर शाह इस विषयमें हती-त्साह जरूर हुए, पर एक वारगी उन्होंने हिम्मत न हारी। वे गवर्में दसे अनुरोध करने लगे कि उनके छोटे बेटेको सिंहासन ंदिया जाय। उनका ख्याल था कि उनकी स्त्रीके उद्योगसे किसी ज्ञमानेमें जवानवष्तका भाग्य पलटा खायगा। वे ऐसे वृद्ध हो ंगये थे कि हर समय मृत्युका डर बना रहताथा। पर जो कुछ उन्होंने सोचा था उससे उल्टा हुगा। वे जिन्दा रहे, उनका छोटा बेटा भी जिन्दा रहा, पर फकरहीन इस छोक़से चछ वसे। इससे बहुतोंको शक हुआ कि शायद फकरहोनको जहर दिया गयां हो |\* शाहजादाकी सृत्युके समय शाही हकीम पहसानुह्या जनका इलाज कर रहे थे। पर उनकी दवाने, कोई असर न किया।

वृहे वहादुर शाहने वेगमके कहनेसे अपने छोटे वेटेको राज्य देनेकी कोशिश की थी। पर फक्कहदीनसे वे नाराज न थे। उसकी मीतसे अधीर होकर वे शोक करने छगे। जिलतमहरूने

<sup>\*</sup> Kayès' Sepoy War. Vol 11. P. 27 note.

उन्हें सान्त्वना दी। धीरे धीरे शोक मिटा। फिर वहादुर शाह जवानवरुतको सिंहासन देनेका प्रस्ताव करने छगे। मिर्जा कुरेश नामक एक शाहजादा बहादुर शाहके लडकोंमें संवसे वडा था। इसने अपने लिये कोशिश शुक्त की। इसने ब्रिटिश रेजीडेंटको जो आवेदनपत्र भेजा उसमें उसने साफ लिखा था-"वृद्ध पिता जवानवस्तको सिंहासन देनेके अभिप्रायसे हम सवको चुप रहनेके लिये कह रहे हैं। मेरी उनपर श्रद्धा और भक्ति है। उनके हर एकं हुक्मको माननेके लिये मैं सदा तैयार हूं। पर वेगम जिन्नतमहरूकी सर्वाहंसे जब वे हमारे हक मार रहे हैं, तब मजबूरन में ब्रिटिश सरकारसे निवेदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थनापर पक्षपात रहित विचार होगा। मैं तमाम शाहजादोंमें वड़ा हूं। मैं मका शरीफ हो आया हूं, तमाम क़ुरान मुन्दे जवानी यादं हैं। मिछनेपर मेरी योग्यता भी आपको मालुम होगी।"

इस समय लार्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। शासन कार्यके लियं नयी मन्त्रिसमाका संगठन हुआ था। नये गवर्नर जनरल और नई मन्त्रिसमाके सामने दिल्लोके राजवंशका मामला पेश हुआ। लार्ड कैनिंगको आये थोड़े ही दिन हुए थे। भारतकी मीतरी द्शाका उन्हें पूर्ण बान भी न था। पहले गवर्नर जनरल लार्ड डलहीज़ीके कागजात उन्होंने देखे। उससे विदित हुआ कि उन्होंने दिल्लीका किला फौजी कामके लिये लेना चाहा था। कैनिंगको भी यह उचित मालूम हुआ। डलहीज़ीकी सब युक्तियाँ

ठीक जँचीं। वे यह सोवने छगे कि दिल्लीका किला तो लिया जाय, पर वृद्धे बादशाहका क्या किया जाय। वे नये थे, इस-लिये आप कुछ न जानते थे, इस विषयमें भी लार्ड डलहीज़ीके कागजोंको उन्होंने ठीक समझा। उन्होंने कहा—"दिल्लीके वादशाहके सब अधिकार एक एक करके लोप हो गये। अब जो कुछ बाक़ी है, उसका लोप होना कुछ कठिन नहीं। बहादुर शाहकी सृत्युके बाद उनके वारिसकी "वादशाह" पदवी छीनी जा सक्ती है। गवर्नर जनरळ और प्रधान सेनापति जो बादशाहको नजराना देते थे वह वन्द हो गई, रुपये परसे वादशाहका नाम उठ गया, अव वाकी प्रधा भी उठ जायगी। गवर्नर जनरलके कागजों और मोहरोंमें अव अधीनताका सूचक शब्द न होता था। भारतके अन्यान्य राजाओंको भी कह दिया गया कि अब वे अपने आपको बादशाहके अधीन न समभे । ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार दिखानेके छिये अव शाही अधिकार खीकार नहीं करती। अव मिर्जा नुहम्मद् कुरेश वादशाहके उत्तरा-धिकारी हैं। सरकार इनके अधिकारोंकी रक्षाके छिये तैयार है। इन्होंने अपने जमानेमें कभी वादशाही प्रभुताका अनुभव नहीं किया।" लार्ड कैनिंगकी यह वात मन्त्रिस्माने पसन्द की। उली समय ब्रिटिश एजेंट सर मेटकाफको लिखा गया :—

"१—अगर दिल्लीके बादशाहके पत्रका उत्तर देना जहरी हो तो एजेंट वादशाहको लिख दें कि गवर्नर जनरलने जवानवल्तको उत्तराधिकारी बना देना उचित नहीं समस्या। २—फक्क्ह्दीनके साथ जो बात तय हुई थी उन्हीं वातोंके अनुसार मिर्जा कुरेश दिल्लीकी राजसम्पत्तिके स्वामी न होंगे। जवतक वहादुर शाद जोवित हैं तबतक उनके किसी उत्ताराधि-कारोसे किसी तरहका समभौता न होगा।

३—वादशाहकी मृत्युके वाद सरकार मिर्जा कुरेशको वादशाहका वास्तविक उत्तराधिकारी प्रमाणित करेगी। इस विषयमें फक्तरहीनसे जो शतें तय हुई थीं प्रायः वे सब काममें लाई जायँगी। केवल "वादशाह" का शब्द वे व्यवहार न कर सकेंगे "शाहजादा" कहलावेंगे। पर सरकार किसी तरहकी अधिक पेंशन न देगी।

४—मविष्यमें जो लोग उत्तराधिकारी होनेका दावा कर सकते हैं—ऐसे कितने ही आदमी खान्दानमें हैं—उन सवकी सूची बनाकर देनी होगी। बाहे बेटा हो या पोता, सबके नाम आने चाहिये। किसी दूरके रिश्तेदारका नाम उसमें न लिखा जाय।

५—दिल्लीके शाही खान्दानकी जो पेंशन नियत है उसमेंसे शाहजादाको १५ हजार रुपया माहवार दिया जायगा।"

सन् १८५६ के अन्तमें लार्ड कैनिंगने मुगलवंशको अपनी इस तरहकी राजनीतिका परिचय दिया था। उनकी इस नीतिमें न उदारता थी न महत्व। उन्होंने जो कुछ किया वह अपनी विद्या बुद्धिसे नहीं। लार्ड डल्होज़ी जो कागज तैयार कर गये थे वही कैनिंगने कार्यक्षपमें परिणत किया। ब्रिटिश सरकार-

का यह निश्चय जव जिन्नतमहरूको मारुम हुआ तव वह कुद्ध जीर क्षुन्य हो उठी। जिसमें जरा भी सम्मान है वह इस ं प्रसार अपने सम्मानको मिहीमें मिलता नहीं देख सकता। जय उसने सुना कि उसकी वंशपरम्यराकी शाही पदवी और मर्यादा अब न रहेगी, जिल राजमहलमें चे रहते हैं वह भी छिन जायगा. तव उससे खिर न रहा गया। दुःख और कोधसे उसका धेर्य जाता रहा । अपने पुत्र जवानवरूतको बादशाहका उत्तराधि-कारी न बनानेके कारण वह और भी उत्तेजित हुई। वृद्ध बहादुर शाहमें वह उत्तेजना भी न थी और तेज भी न था। ब्रह्के रहते उसे उसके सम्मानसे कोई विश्वत भी नहीं करता था। उसको मौतके वाद वारिसोंके सम्बन्धमें सरकारकी जो इच्छा हो सो वह कर सकनी है। पर जिन्नतपहल वहादुर शाह-के समान भविष्यपर आशा लगाये न चैठी थी। वह पूर्ण युवती थी-तेजिखनो थो। वह मौकेकी ताकमें थी। उसने सोचा कि संसारमें कोई अमर फल खाकर नहीं आया है। मृत्युं खबका रास्ता खाफ कर रही है। इसी आशापर बेगम भी धैर्य धारण किये रही।

जिल जनानव्हतके लिये बेगम और वाद्शाह वरावर कोशिश करते चले था रहे थे, नह बड़ा हुआ। पढ़ा लिला, योग्य, साहली युवा वन गया। पर इन गुणोंके साथ ही साथ निर्दिश सरकारपर उसकी बड़ी घृणा हो गई। वह धीरे धीरे सरकारका शत्रु हो गया। जनानव्हतके द्वेषका कारण

मालूम करना कठिन नहीं है। उसके माता पिताने उसे सिंहा-सनपर बैठानेका यस किया था पर वे सफल नहीं हुए। सरकार उसके रास्तेमें कांटा थी। उसे आशा थी कि पिताके मरनेपर वह तक्तपर बैठेगा। सरकारके निर्णयसे वह आशा भी रसा-तलको सली गई। यह दुःख उसके हृद्यसे न निकला। वह धीरे थीरे सरकारका शत्रु वन गया। वह अंग्रेज़ोंको घृणाकी प्रिप्ति देखने लगा।

दिल्लीके वादशाहके उत्तराधिकारके विषयमें सर्वसाधारणका . कोई जास मत न था। चाहे जवानवस्त हो या मिर्जा कुरेश, प्रजाके निकट दोनों आदरणीय थे। पर बादशाहके अधिकार छीने जानेकी खबरसे सब घवरा उठे। जो खान्दान एक दिन अफगानिस्तानसे विम्ध्याचलतक राज्य कर चुका था, सम्पूर्ण देशवासियोंने जिसके निकट एक दिन सिर झुकाया था उसके अधिकारोंपर सरकारको आपत्ति करते देखकर सव विचलित हो उठे थे। वादशाहके गौरवके छोपसे सबमें उत्तेजना फैल गई थी। सन् १८५७ के कुछ महीने भी चीतने स पाये चे कि दिल्लोके मुसलमानोंमें वेहद् जोश दिलाई देने लगा। फारसके युद्धकी वार्ते तरह तरहसे वर्णित होती थीं, इससे सवका क्रोध बढ़ता था। बहुतसे लोग अंत्रे जींकी शक्तिके नाशके अनेक उपाय सोच रहे थे। बहुतोंका विश्वास या कि भारतके उत्तर पश्चिमसे एक शक्ति प्रगट होकर अंग्रेज़ोंकी शक्तिका नाश करेगी। फारल्वालोंने चढ़ाई कर दी है। लोग इस समय अपने दिमा-

गोंसे अजव अजव कल्पनाएँ प्रगट करने लगे थे। इस और फारसमें सुलह हो गई तथा दोनों मिलकर भारतपर हमला करेंगे। तुर्की सुल्तान और फरासीसी मिल गये। वाजारों, गलियों, मुहल्लों और छावनियों तकमें इस तरहकी चर्चायें होने लगी थीं। मुसलमानोंमें यह पहले हीसे प्रचलित था कि अंग्रेज़ भारतमें सौ वर्ष राज करेंगे। अब सब सोचने लगे कि भविष्य वाणी सच सिद्ध हुई। सर्व साधारणने इसपर विश्वास किया। लोग विचारकर कोई काम न करते थे, उनके सामने उत्साहके साथ जो बात कही जाती, उसीपर तैयार हो जाते थे। , किसी किसीका यह भो मत था कि वृद्ध बहादुर शाह फारसके वादशाहसे मिले हुए हैं। फारसकी मददसे वे

सर प्राटरामकी राथमें राज्य जिनेसे गदरकी उत्पत्ति नहीं हुई। इन्होंने धर्मान्वता प्रीर सुसलमानोंकी इष्टनीतिको गटरका कारण नताया है। इसलिये उत्त नाणीकी नात कही। Kaye's Sepoy War. Vol. II P. 36 note.

<sup>&#</sup>x27;सर जिन्स आउटरामने जनवरी १८५८ में लिखा था — 'हमारी सेनाने इनारा साथ छोड़कार इनसे युद्ध किया। इस युद्धकी उत्पत्ति हिन्दू सिपाहियोंसे नहीं, बिल्क सुमलमानोंसे हुई थो। सुसलमान धर्मायलींग हर खानपर प्रचार करते थे कि, भिवय वाणो हुई है कि, एक भी बरस तक ईसाइयोंका राज्य रहेगा इसके बाद फिर सुसलमानोंका अधिकार होगा। इसी वाणीका उन्ने ख करके सुमलमान हिन्दुओं को अपने माथ मिला रहे थे। हिन्दू सीधे और विश्वासी होते हैं। जब सुमलमानोंने कहा कि अङ्गरेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं तब धर्म-प्राय हिन्दू भी खड़े हो गये। सुसलमानोंके साथ मिलकर वे इनसे लड़े।" यह भविष्यवाणी एक सुहमादुन्नाह नामक फकीरकी अचार की हुई थी।

अपने खोये हुए राजका उद्धार करना चाहते थें। दिल्लीके मुसलमान नमाजके साथ प्रार्थना करते थे कि फारसकी जीत हो। पर इस वातमें कुछ भी सचाई न थी। आजतक कुछ मालूम नहीं हुआ। जब पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टिनेएट गवनेर कालिवन साहबके सामने यह बात पहुंची तब उन्होंने इसपर कुछ भी विश्वास न किया। इस विपयका कोई प्रमाण नहीं मिला कि जिससे वहादुर शाहपर यह कलंक रोपा जाय। उन्होंने स्वप्रमें भी न सोचा था कि फारसकी सहायतासे उनका राज्य वापिस मिलेगा। दिल्लीके मुसलमानोंकी उत्ते जना देखकर शायद किसीने यह शक किया हो। पर १८५७ के शुक्से ही दिल्लीमें उत्तेजना थी। इसमें शक नहीं।

पर सरकारने अन्तमें गदरके कारण चूढ़े वहादुर शाहकों दोषी उहराया। जो अपनी अवस्था और चिन्ताके कारण किसी-को उत्साहित न करते थे वे किस तरह दोषी बनाये गये, यह हम आगे लिखेंगे। इस स्थानपर उनके चिपयमें एक सहद्य अंग्रेज़ने जो कुछ लिखा है, उसका सारांश दे देना मात्र पर्याप्त है—"जिसके वाप दादोंके बड़े भारी राज्यको सरकारने भीरे २ ग्रस लिया, वह केवल नामका चादशाह और खाली खजानेका मालिक है। द्रिद्र और निर्धन आत्मीय वन्धुओंसे घर भरा हुआ है। ऐसे आद्मीको अकृतज्ञताके दोषका दोषी बनाना बड़ी बुरी बात है। वह जिस दशामें पड़ा था उसमें क्या कम्पनीको वह धन्यवाद दे ! बूढ़े और अन्धे शाह आलमको

मरहटोंके ह्यथसे छुड़ाकर कम्पनीने अन्नवस्त्रके लिए मुहताज वना दिया था। क्या इस वातके लिये वे कम्पनीको आशीर्वाद दें? यह सच है कि मुसलमान वादशाहोंको जो अधिकार था यह अब हमें मिल गया। पर मुसलमान हाथमें तलवार लेकर विजय करनेके लिये इस देशमें आये थे और हम अपनी चीर्ज वेचने तथा करीदनेके लिये आये थे। दिल्लीके बादशाहके नौकरोंकी द्यापर हमारा काम चलता था। शाह आलमके पूर्वपुरुषोंने हमपर दया की थी। उसके मुकाविलेमें हमने शाह-आलमके साथ कुछ भी नहीं किया।"

"ग़द्रके यहुत पहलेसे दिल्लीके यादशाह शाह आलम वड़ी दुखी अवखामें थे। उनका महल पराधीनता और दासता-का निवास वन गया था। वे जानते थे कि इस समय जो कुछ उनका शाही मान है यह आगे चलकर उनके उत्तरा-धिकारियोंको भी न मिलेगा। यह मकान भी उनसे छीन लिया जायगा। दिल्लीसे वाहर किसी मुकामपर उनके वंशवालोंको कैद रहना होगा। वादशाहके कुटुम्बवालोंको सरकारके किसी काममें जगह न दो गई थी। सरकारने उन्हें द्रिद यनाकर; कर्जसे द्वा दिया था। दूसरी ओर उनकी आद्तोंके लिये भी उनका तिरस्कार किया गया। सरकारने उनके परिवारवालों को सेनामें लेनेसे इनकार कर दिया। उन्हें हर कामसे पृथक् रक्ता। ऐसे हीन वनकर शोचनीय दशामें जीवित रहनेसे मृत्यु कहीं अधिक अच्छी है।"#

\* Martin's, Indian Empire. vol. 11. P: 458.

इस सहदय छेखककी स्ररस छेखनीने आगे चळकर छिखा है—"जव दिल्छीका राजवंश हमें मित्र समक्तकर हमारे साथ भछी तरह बरतता था, उस समय हमने उनको नुकसान पहुंचानेवाछे कायदे बनाये। इसमें हमें जरा भी छजा न आई। दिल्छीके बादशाहके साथ हम जैसा वर्ताव करते थे उससे उनकी अवज्ञा ही हुई है। हमने सब कुछ किया पर इतना भी न देख सकें कि एक राज्यरहित पुरुप अपने आपको बादशाह कहता रहे। हम इतना भी न सह सके।" समयके प्रवाहमें दिल्छीका परिवर्तन हो गया था। दिल्छीके बादशाह विदेशो ज्यापारियों-के हाथकी कठपुतली बन गये थे, उन्हें अपमान और कप्र मिल रहा था।

१८५७ के शुक्त ही दिल्ली के मुसलमानों में, जोश फैल रहा था। फीजों में भी लगातार अफवाह उड़ रही थी। फिर भी वृद्ध वहादुर शाह शान्त थे। उन्हें अपने दु: खसे ही अव-काश न मिलता था। ऐसे समयमें १० मईको मेरडकी सेनायें विगड़ खड़ी हुई । जब और पैदल सेना युद्ध कर रही थी तब ३ नं० रिसाला अपने ८५ आदमियों को छुड़ाकर सीधा दिल्लीकी थोर लपका। उनके पीछे पैदल सेना भी दिल्लीकी ओर चल पड़ी। आकाश साफ था, चन्द्रमा निकल आया था, मेरडकी सेनायें इस शान्त राजिमें आगे बढ़ीं। इस प्रकार रातभर चलकर सबेरे सिपाही दिल्ली पहु चे। उस समय सूर्योद्य हो

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol. 11 P. 459.

रहा था, अरुणता यसुनाके जलमें विवित्र वर्ण दिखा रही थी।

यसुनापर एक नावोंका पुल था। इस पुलके एक ओर सलीमगढ़का और दूसरी ओर मेरडका रास्ता था। इस पुलको पार
कर लोग सलीमगढ़ पहुंच सकते थे। लाल पत्थरके कोटसे

सुरक्षित दिख्लीके ग्यारह दरवाजे थे। उस समय काश्मीरा

दरवाजेंके पास फीजी लावनी और तोपज़ाना था। आठ वजेंके

लगमग सिपाहियोंने पुल पार किया और घाटके अध्यक्षको

मारकर वे किलेंके पासवाले दरवाजेपर पहुंचे और पुकारकर
कहने लगे कि, हम मेरडके सब अंग्रेज़ोंको मारकर आये हैं।
अब अंग्रेज़के खिलाफ लड़नेंक लिये वादशाहकी मदद चाहते हैं।
हमें शहरमें घुसनेका हुक्म दिया जाय।

सिपाहियोंका शोर सुनकर बूढ़े वादशाहने किलेकी रक्षक सेनाके कप्तान डगलसको बुलाया। दीवानेआममें डगलस वादशाहसे मिले। डगलसने कहा कि मैं इन सिपाहियोंको वापिस जानेके लिये नोचे जाकर कहता हूं। वादशाहने डगलसको नोचे जानेसे रोका कि कहीं सिपाही उसपर हमला न कर दें। बादशाहको खुद चलनेको ताकत न थी। वे हकीम-के कन्येका सहारा लिये हुए दीवानेआमतक आये थे। डगलसने जाना चाहा पर वादशाहने वार बार उसे रोका। इसलिये खिड़कीसे डगलसने नीचे खड़े सिपाहियोंसे कहा— "वादशाहकी तवीयत खराब है, वे नहीं चाहते कि तुम यहां खड़े रहो। तुम वापिस चले जाओ।" पर उसेजित

सिपाहियोंके कानमें उसकी यात न पहुंची। इस द्रवाजेसे घुसनेकी सुविधा न हुई तो दूसरे द्रवाजेसे वे मीतर जाने-की चेष्टा करने लगे। यमुनाकी तरफ जो दो द्रवाजे घे उनमेंसे एकका नाम राजधाट और दूसरेका कलकत्ता द्रवाजा था। कलकत्ता द्रवाजा पुलके पास ही था। जब यह द्रवाजा चन्द हो गया तय सिपाही यमुनाके किनारे किनारे राजधाट द्रवाजेकी और लपके। यहांके मुसलमानोंने यह द्रर-याजा खोल दिया। उन्हें जित सिपाही दिल्लीमें घुस गये।

दिल्लीके अंग्रेज़ोंको पहलेसे यह वात मालूम ही न थी कि मेरठके अंग्रेज़ोंको मारकर उन्मत्त सिपाही दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली और मेरठके तार काट दिये गये थे। यह किसी-को स्वप्नमें भी जयाल न था कि ११ मईको सबेरे ही अंग्रेज़के खूनके प्यासे सिपाही आकर हत्याकाएड करेंगे। वे सोतेसे उठकर अपने नित्य कामोंसे निवृत हो रहे थे, पर एकाएक अविन्त्य विपत्ति आ गई।

११ मईके सबेरे टेलीआफ अफसरको मालूम हुआ कि दिल्ली और मेरडके वीचका तार टूट गया। इसलिये वह यमुनाके नार्चोंके पुलकी ओर गया। सामनेसे ३ नं० रिसाला आ रहा था। एक सिपाहीकी तलवारसे टेलीआफ अफसर टाड साहबके आणोंका अन्त हुआ था। पर यह समाचार दिल्लीके किसी अंग्रेज़को न मिला। वे अपने आवश्यक कार्मोंमें लगे हुए थे।

मेरठके जो सवार दिल्ली आये थे, वे संख्यामें अधिक न थे। पर

थोड़ी देर बादही मेरठकी पैदल सेना भी आ मिली। इधर दिलोंके मुसलमान निवासी भी उनके साथ आ मिले। दिलीमें जो भारतीय सेना थी वह भी इनके साथ हो गई। पर दिलीमें जो भारतीय सेना थी वह भी इनके साथ हो गई। पर दिलीकी सर्व-साधारण प्रजाने इनका साथ न दिया। मजदूर लोग भी इनके साथ न हुए। अपर दिलीके चारों और गूजरोंकी वस्तियाँ थीं। इनमेंसे थोड़े खेतीका काम करते थे और बाकी गाय भैंस पालते थे। मौकेपर लूटना और डाका डालनेसे भी ये लोग न चूकते थे। इस समय सिपाहियों और मुसलमानोंके साथ मूजर शामिल होगये।

सिपाहियों के आतेही सब शहरमें शोर होने लगा। कारोबार वंद हो गया। बहुतों की समक्तमें हो न आया कि मामला क्या है। दूकानें वंद हो गई थीं। जो अंग्रेज़ों को हेपकी दृष्टिसे देखते थे, जो उन्हें अपनी अवनितका कारण समक्तते थे, वे सब सिपाहियों के कामों की सराहना करने लगे। १० मईकी रातकों जो बातें मेरहमें हो खुकी थीं वे ही ११ मईके दिन दिल्लीमें होने लगीं। सिपाहियों को कोधके मारे कुछ स्कता न था, वे अंग्रेज़ जातिके नाशका निश्चय करके उठे थे। नररक्त वहाकर वे अपनी प्रतिक्षा पूरी कर रहे थे। जब हृदय किसी बातके लिये पागल हो जाता है, जब धर्मके नामपर दिमागकी सम्पूर्ण शक्ति विश्विष्ठ हो जाती है उस समय मृत और भविष्यका विचार नहीं रहता। मनुष्य केवल आगे बढ़ता है। जब विरोधी के हाथमें

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire, Vol. II. P. 157.

हिं चियार देखते तब इस हिंसाकी आग जलने लगती है, फिर उस समय विरोधी चाहे स्वदेशी हो या विदेशी शत्रु ही दीखता है। उसे जित सिपाहियों की यही दशा हो गई थी।

उस समय दिल्लीमें ३८, ५४ और ७४ नं॰ तीन पैद्ल सेनायें थीं। इन तीनोंके ३५०० वीर जवान थे। इनके अलावा १६० गोलंदाज थे। इन सेनाओंमें ५२ अंग्रेज अफसर थे। मेरंडके सिपाही बढ़े भाषादेसे शहरमें घुसे और जो कोई अंत्रेज़ सामने मिला उसे मारते, उसका घर जलाते, वे कलकत्ता हरवा-जेकी ओर वढ़े, क्योंकि उन्होंने सुन रखा या कि इसी ओर कमिश्रर फ्रेजर और डगळस शादि प्रधान प्रधान संग्रेज़ींका निवास है। वे "दीन, दीन" पुकारते कलकत्ता द्रवाजेकी ओर चले । उनके साथ बहुतसे उन्मच मुसलमान हो गये । सिपाही जानते थे कि दिल्लीके सिपाही अपने धर्मके द्रोही गोरोंकी कसी मदद न करेंगे। जो तलवार या वंद्रक उनके हाथमें हैं. उसे वे अपने देश और धर्मके लिये काम करनेवालींके विरुद्ध . काममें न लावेंगे | इसी कारण वे अपने आपको सहायहीन नहीं समऋते थे। कम्पनीके विरुद्ध खड़े होनेसे उन्हें डर भी न लगा। वे निर्भयतापूर्वक दिल्लीमें घुसकर अंग्रेज़ोंका खून करने लगे।

इस समय ३८ नं० सेनाके कुछ सिपाही शाही किलेकी रक्षामें नियत थे। जिस समय विद्रोही सिपाही कलकत्ता दरवा-जेकी दूसरी सोर थे उस समय कमिश्नर फ्रेजर और डग-लसने इन सिपाहियोंको अपनी और मिल्ला छेनेका यहा किया।

पर वे कामयाव न हुए। जब मेरडके सिपाही वेगसे आये तव कमिश्रर और डगळसकी वात न मानकर सिपाहियोंने उनका स्वागत किया। जातिनारा और धर्मनाशको आशंकासे दिल्लोके स्तिपाही अतिशय उत्तेजित हो उठे थे। उनको आशंका किसी अकार न मिटो। जब उन्होंने देखा कि मेरठके सिपाहो धर्मरह्मा-में हुढ़ हैं तब वे भी उनमें भिल गये। अव अफसरोंकी आज़ा और क्षमता व्यर्थ थी। किसीकी आज्ञा न मानकर सिपाही केवल अपनी इच्छासे काम करने लगे। कमिश्नर और कप्तान निरुपाय थे। उनकी शक्ति और क्षमता इस समय समाप्त होगई। इससे चे डरे । अपने जीवनको चे आर्पात्तपूर्ण देखने छगे । जिस समय सवार बारहे थे उस समय डगलस और फ्रीजर दोनों उन्हें रोकने और समझानेका उद्योग कर रह थे। यह पहले कहा जा चुका है कि विपत्तिका आविर्भाव होते ही कोतवालने कमिश्नरको खबर दी। खबर मिळतेही कमिश्रर और डगळस बाघीमें वेठकर, हाथमें भरी वंदूक छिये सिपाहियांका रोकने गये। दा सवार अर्द्छीमें उनके साथ थे। सामना होतेही सिपाहियोंने सवारोंसे पूछा—"तुम अंग्रेज़ोंको वचाना चाहते हो या अपने धर्मको ?" पूछतेही दोनों अर्द्छी "दोन दीन" पुकार उठे। चहुत दिन वाद थाज लड़ाईकी थावाज सुनकर फ्रोजर थीर डग़लस साहव जरा चिकत हुए। वे गाड़ीसे पुछीस चौकीमें चले गये। इधर सवार उनकी ओर वढ़ने लगे। फ्रेंजर साहवने एकको गोली मारी। ्डनकी दूसरी गोलीसे एक घोड़ा घायल हुआ। पर इससे

•

सिपाही पीछे न हटे। क्रमशः भीड़ वढ़ने छगी। सिपाही छाहन बनाकर आगे वढ़ें। उस समय सिवा भागनेके फ्रेंजर साहवके छिये कोई छन्य उपाय न था। गाड़ीमें बैठकर वे छाहीरी द्रवाज़े-स्ती ओर भागे। इस सप्तान डगळल किछेकी खाई में कूद पड़े। एं गिरनेसे उन्हें वड़ी सोट आई। वे गोछीसे वसे पर सोटके कारण बेहोश हो गये। इसी दशामें किछेके सपरासी उन्हें उठाकर उनके घर छे गये। कमिश्नर फ्रोंजर और डिप्टी कमिश्नर हकिंसन साहब भी यहीं आये।

आक्रमण करनेवाले कप्तान डगलसके घरकी और गये। इस समय कप्तानके घरमें एक पाइरी और दो तीन मेमें ठहरो हुई थों। शोर सुनकर पाइरी नीचे आया, देखा कि हिक्सिन और कप्तान वहीं हैं। वह कुछ पहरेदारोंकी मददसे इन्हें ऊपर ले गया। कमिश्चर साहव नीचे सीढ़ीके पास खड़े होकर उत्तेजित आदमियोंको रोकने लगे। नंगी तलचार लिये चे जीनके पास खड़े थे। इसी समय एक आदमीने उनपर तलचार चलाई। उनके शरीरके दो दुकड़े होकर गिर पड़े।

किमश्तरको मारनेके बाद उचेजित छोग ऊपर गये। डगछस, हिकंसन, पादरी और कुछ अंग्रेज़ स्त्रियां वहाँ थीं। पहछे उन्होंने जीनेके किवाड़ बंद करके बळवाइयोंको रोका। पर जोरके धक्केसे किवाड़ टूट गये। एक क्षणमें सव अंग्रेज़ मारे गये, सारा

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire, Vol, II. P. 159.

<sup>†</sup> Travels of a Hindu; Vol II. P. 288.

कारा खूनसे तर हो गया। इस प्रकार खूनसे वादशाहका निवासस्थान कलंकित हुआ । इस हत्याके मांमलेमें बूढे वाद-शाहको अपराधो बनानेको कोशिश को गई थी। बहुत दिनों: तक अ'ग्रेज़ोंका विश्वास हो गया था कि वलवाई, अंग्रेज़ स्त्रियों-को पकड़कर वहादुर शाहके सामने ले गये थे और उनके हुक्मसे वे मारी गई थीं। पर इसका कुछ प्रमाण न मिला। इस मौके-पर बादशाहने अ'ग्रेज़ोंका पक्ष लिया था। कप्तान डगलसने मौतले कुछ पहले अपने यहाँकी स्त्रियोंको शाही जनाने महलर्से क्षेजनेके लिये पालकी मंगाई थी। बादशाहने पालकी देनेकी आज्ञा दे दी पर वह कुछ देरसे पहुंची। इतनेमें ही काम तमाम हो गया था। 🕸 एक वात और थी, वलवाई सारा काम वादशा-हका नाम लेकर करते थे पर वहादुर शाहने न किसीसे वाते की थीं और न किसीसे कुछ कहा ही था। उन्होंने किसीको इस कामके लिये उत्साह भी नहीं दिया था। अ'ग्रेज़ींके साथ मिलकर वे मेरठसे सहायता पानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस समय उत्मत्त सिपाही चारों ओर भयानक काएड कर रहे थे उस समय बहादुर शाहने आगराके कालविन साहवको पत्र लिखकर भेजा था कि दिल्लीका किला सिपाहियोंके हाथ चला गया। दे खुद भी सिपाहियोंके अधीन हैं। यहांके सिपाही मेरठके सिपा-हियाँसे मिल गये हैं और फूजर आदि अंग्रेज़ मारे गये। यह पत्र मिलनेपर कालविन साहवने १५ मईको क्लकत्ता तार भेजा ।

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol. II. P. 80 note.

भारत सरकारको सबसे पहले कालविन साहबके तारसे ही विक्लोको दुर्घटनाका समाचार मिला । पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफिटनेंट गवर्नरको भी इन्होंने ही तार द्वारा समाचार दिया। पर जिनकी चिट्ठोके आधारपर यह सब समाचार दिये गये धे उन्होंने सिपाहियोंको उत्साहित करके इस हत्याकाएडके करानेमें कोई भाग लिया होगा, यह सम्भव नहीं।

अपने किलेके मोतर बलवाई सिपाहियोंका शोर सुनकर वृद्ध वादशाह बिन्तित हुए। इसी स्थानपर उनके वृद्ध पूर्वज शाह आलम एक मुसलमानको तलवारसे मारे गये थे। यह वात वहादुर शाहको याद आ गई। वड़ी भीड़ देखकर वे घवरा गये। विद्रोही सिपाही खूनसे मरी तलवारें घुमाते हुए शहरके लोगोंको उनका साथ देनेके लिये कहते थे। किलेमें सवार, ३८ नं॰ सेना और मेरठकी पैदल सेना घुलो थी। साथ ही शहरके उत्तेजित मुसलमान आकर उनमें शामिल हो गये थे। महलके बाहरके मकानोंको उन्होंने अपने घोड़ोंका अस्तवल बनाया। मेरठकी पैदल सेना इतना रास्ता चलकर थक गई थो। वह वादशाहके महलमें आराम करने लगी। देखते देखते असहाय चृद्ध बहादुर शाहका किला हथियारवन्द सिपाहियोंसे भर गया।

इधर अ'ग्रेज़ोंको यस्ती द्रियागंजमें बड़ा भयानक काएड होने लगा। इन घटनाओंमें कीन सी घटना किसके बाद हुई,

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol. II. P. 159.

थह जाननेका कोई उपाय नहीं। पर दोपहरसे पहले पहले रिव्लीके खास खास अंग्रेज सिपाहियोंके हाथसे मारे गये। दोपहरको दिव्लीका वंक लटा गया. वंकके जिन आदमियोंने रोका वे घायल हुए। अंग्रेज़ोंके लिखे इतिहासमें एक यह भी घटना है, कि वंकके मैनेजर वेरेसफोर्ड साहव अपनी मेम और वचों सहित वंकके वरामदेकी छतपर छिपे हुए थे। साहदके हाथमें नंगी तलवार और मेमके हाथमें बरछा था। तलवारकी ंमहदसे साहवते बहुत देरतक जान वचाई । वरछेसे मेमने एकको घायल भी किया। पर अन्तमें यह सब मारे गये। बंक लुट गया। अ उस समय ''दिल्ली राजर" नामक एक अंध्रेजी थलवार निकला करता था। दोपहरके समय इसके छापा-ख़ानापर लोगोंने धावा किया। ईसाई कम्पोजीटर घायल हुए। सब टाइप गोलियाँ ढालनेके लिये विद्रोही उठा ले गये। अंब्रे-ज़ोंके विरुद्ध उस समय इतनी उत्तेजना थी कि लोग उनके सहधर्मी ईसाइयोतकको हानि पहुंचाना अपना कर्त्तव्य सराझने लगे थे। शहरमें जो ईसाई घे वे भी मारे गये। उनके घर बार भी फूंक दिये गये। '

दोपहरके वाद दिल्लोंके सिपाहियोंमें भी असन्तोषके लक्षण दिलाई दिये। शहरसे कुछ दूर उत्तरपश्चिम कोणमें पहाड़ (मेजला पहाड़ ) है। इस पहाड़ और यमुनाके चीचमें फौजी छावनी थी।

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol. II P. 81.

<sup>†</sup> Ibid War. Vol. II. P. 82 note.

۲.

इस छावनीमें ११ मईके वारह वजेतक किसी तरहकी अशान्ति न थी, पर इसके बाद शान्ति न रही । सोमवारको सबेरे ३० नं०, ५४ नं॰ और ७८ नं॰ सेनाएँ परेटके लिये खड़ी थीं। उस समय बारकपुरके मंगलपांडे और ईश्वर पांडेको फांसी देनेका विवरण पडकर अफसरोंने सिपाहियोंको सुनाया। इस हक्मको सुनानेके लिये दिल्लीके सब सिपाही इकट्टे किये गये थे। जमादारको फांसी देनेकी चात सनकर सबने घुणा प्रगट की। पर इसके अलावा और किसो तरहकी उत्तेतना न थी। यह काम समाप्त करके अंग्रेज अफसर एक स्थानपर वैठकर संवेरेका भोजन करने लगे, फिर सब अपने अपने घर चले गये। उस समयतक किसीके चित्तमें किसी तरहकी शंका न थी। कोई भी न जानता था कि आजका दिन उनके जीवनका अन्तिम दिन है। १० थजे अफसरों-. को अपने २ अर्द्छी और चपरासियोंसे माळूम हुआ कि मेरठसे विद्रोही सवार वाये हैं। ऋटपट वे तैयार होकर कर्त्तव्यपालनके लिए उद्यत हुए। उस समय भी वे यही सोच रहे थे कि सिपाही जेलपर धावा करेंगे। इसके अलावा वे और कुछ न कर सर्केंगे। क्योंकि यदि मेरठके सिपाही सबसुच छड़ाईके छिये तैयार हुए होते तो बहाँ गोरी सेना काफो थी और वह इन्हें हरा देती। उन्होंने सोचा कि मेरठके कुछ सिपाही मागकर ,चले आये होंगे। पर देखते देखते अफसरोंका यह ख्याळ असत्य प्रमाणित हुआ, देखते देखते मतवाले सिपाहियोंके हथियारोंसे उनके प्राण जाते स्रो ।

ब्रिगेडियर डेव्स दिल्लोकी सेनाके सेनापति थे। उन्होंने सेना-को तैयार करके कर्त्त व्यपालनके लिये कहा । सैनिक ब्रिगेडियर-की वातसे उत्साहित हुए। फौरन ५४ नं सेना शहरकी ओर चली। सेनापति कर्नल रिल्पे इन्हें विद्वोही सिपाहियोंके हथियार ले लेनेके लिये काश्मीरी दरवाजेकी ओर ले चले। बलवाई सिपाही इसी दरवाजेकी ओर आरहे थे। सेनापतिने अपनी सेना-को बंदूक भरनेका हुक्म न दिया। उन्होंने केवल संगीनोंसे हमला रोकनेका इराहा किया था। उस समयतक इन सिपाहियोंके मुंहसे ऐसी कोई वात नहीं मालूम होती थी जिससे वे विश्वास-घातक सिद्ध होते एक मेम और एक नौजवान अंग्रेज़ने वादमें भी कहा था कि उस समयतक इस सेनापंर हमारा विश्वास थां। काश्मीरी द्रवाज़ेके पास विद्रोही सवार दिखाई दिये। उस समय वे बड़े वेगसे चड़े आ रहे थे। उनके पोछे बहुतसी पैदल सेना थी। रास्तेकी धूलसे सबके कपड़े मेळे हो गये थे। इनकी क्षंगीनोंपर धूपकी चमक चमचमा रही थी। उस समय इनकी खंख्या कितनी थी, इस वातका अधि कारियोमेंसे किसीने उल्लेख नहीं किया है, परकिसी किसीका कहना है कि वे अधिकसे अधिक डेढ़ सी थे। जो कुछ हो, पर इनके साथ शहरके उत्मत्त आद-मियोंकी भीड़ थी ; इसमें सन्देह नहीं । यह सब छावनीकी ओर जा रहे थे। रास्तेमें ही ५४ नं॰ सेना सामने मिली। , देखकर वे निर्भय हो आगे बढ़े और बोले—"हम लड़ाईके लिए नहीं आये हैं, हमारी लड़ाई तो अंग्रेज़ोंके साथ है। इस सेना- की चंदूकों भरी हुई न थीं जो पहले हुक्ममें ही चला हैं। जब अफ-सरने चंदूक भरनेका हुक्म दिया तब वे भरी और चलाई गईं। पर तमाम चंदूकोंकी नलियां ऊपरको थीं, किसी सिपाहीको गोली न लगी। इधर विद्रोही सवारोंने लपककर अंग्रेज़ अफसर-चो मार डाला। कर्नल रिल्पेके अलावा चार और अंग्रेज़ अफसर मारे गये।

जिस समय कर्नल रिख्पेकी अधीनतामें ५४ नं॰ सेना शहरकी ओर वढ़ रही थी उस समय दो तोपें ले जानेका उद्योग हो रहा था। इस सेनाकी दो रेजीमेंट छावनीमें थीं। जब दोनों तोपें तैयार हो गई तब बाकी दोनों रेजीमेंट लेकर मेजर पिटर्सन काश्मीरी द्रवाजेकी ओर चले। गोलंदाजोंने उस समयतक हुकम माननेसे इनकार न किया था, पर वे अपने भाइयोंसे युद्ध करना नहीं चाहते थे। उस समय सबमें आपसकी हमददीं जाग उठी थी, सब अपने धर्म और जातिकी रक्षाके लिये सक्षद थे। मेजर पिटर्सन दो तोप और दो दल सेना लेकर आगे बढ़ रहे थे पर काश्मीरो द्रवाजेतक पहुँचनेसे पहले ही विद्रोही शहरमें विखर एये थे। द्रवाजेतक पहुँचनेसे पहले ही विद्रोही शहरमें विखर एये थे। द्रवाजेतर आकर पिटर्सनने उन्हें नहीं देखा, पर

<sup>े</sup> कहा जाता है कि खुद कर्मल रिल्पेने खोकार किया था कि वे अपनी सेनाके सिपाहीकी संगीनसे वायल हुए थे। इस दशाम ही ने फीजमें लाये गये। डीलीमें डालकर उन्हें दूसरे खानपर सेजनेका उद्योग किया गया। पर केहारोंने ले जानेसे इनकार किया। फिर सो इन्हें किपाकर रक्का गया, पर एक शिपाहीने देख लिया और उसीने नार डाला। Martin's Indian Empire Vol 11. P. 160.

हंमलेके सब लक्षण वहाँ थे। उनके भाइयोंके शरीरोंसे अब भी ख़ून वह रहा था। यह हाल देखकरं पिटर्सन मर्माहत हुए। काश्मीरी दरवाजेके भीतर एक मकान था। अंग्रेज़ोंने उसे 'मेन गार्ड" लिखा है। कप्तान पालेस नामक एक अंग्रेज़ ३८नं० सेना-के कुछ सिपाहियोंके साथ वहाँ रहते थे। कप्तानने सिपाहियोंसे विद्रोहियोंपर गोली चलानेको कहा, पर किसीने गोली नहीं चलाई। कप्तान पिटर्सन अंग्रेज़ोंकी लाशोंको यहीं लाये। उनके साथ जो दो तोपें और ३८ नं० सेनाकी दो रेजीमेंट थीं वे भी उनके साथ साथ यहीं आई'। सम्पूर्ण सेना एकत्र होकर प्रतिपलः बळवाई सिपाहियोंके आक्रमणकी आशंका कर रही थी। यहाँके अंग्रेज़ सेनापतियोंको यह मालूम न था कि शहरमें क्या हो रहा है। इस समय भी सेनापति यह उस्मेद कर रहे थे कि मेरडकी: गोरी सेना हमारी सहायताके छिये आवेगी। बहुत सम्भव है कि गोरी फीज शहरके करीव आ पहुँची हो।

वेजर पिटर्सन जब दो रेजीमेंट और तोपें लेकर मेन गार्डपर पहुँचे तब कतान वालेसने ७४ नं॰ सेनाको दो तोपें लानेको भेजा था। इस स्थानपर यह कहना आवश्यक है कि ५४ नं॰ सेनाके चले जानेपर ७४ नं॰ सेनाके गोलंदाज परेटके मैदानमें लाये गये। मेजर पेवट इस सेनाके सेनापित और डी टिसियर कतान थे। ११ वजे इन्होंने सुना कि ५४ नं॰ सेनाके अफसर मारे गये। इस खबरके सुनते ही मेजर पेवटने जो कुछ किया वह इस प्रकार लिखा है—"मैं घोड़ेपर बैठकर उसी समय फीजमें गया। जाते

हो जिसे सामने पाया उसे कहा कि अव भरोसेके साथ काम करनेका मीका था गया। मैं काश्मीरी द्रवाजेकी ओर जाना चाहता हूं, विश्वासी सैनिक मेरे साथ चलें। इसके बाद सिपाही मेरे सामने आये। मैंने सवको बंदूक भरनेकी आज्ञा दी। एक निनिटमें मेरी आज्ञा पालन हुई। सब जोशके साथ आगे बढ़ने लगे। हम काश्मीरी द्रवाजेके मेन गार्डपर पहुँचे और बलवाई सिपाहियोंके आनेकी राह देखने लगे। पर शामके ३ वजेतक कोई न आया। शत्रु शहरमें क्या कर रहे थे जो भी हमें ज्ञात नथा।

सुरज ढल गया था। पर अवतक शहरकी वार्ते अंश्रेज़ सिनिकोंको मालूम न हुई। दो एक अंश्रेज़ अपनी जान यचानेके लिये किसी तरह माग या लिपकर यहाँ आये थे, पर उनसे और किसी तरहका कोई समाचार नहीं मिला। वे केवल यही वता सके कि वलवाइयोंके हमलेसे उन्होंने अपनी जान किस तरह वचाई। यह न मालूम हुआ कि ५४ और ३८ नं० सेनायें मेरठके सिपाहियोंका कितना साथ दे रही थीं। पर इसमें कोई सन्देह न था कि भारतके सब सैनिकोंमें परस्पर समवेदनाका भाव जाग उडा था। इस शामतक बहुतसे सैनिक अंश्रेज़ोंकी ओर थे। पर उनमेंसे भी बहुतसे धर्मनाशकी आशंका करनेवाले सिपाही विद्रोही होते जाते थे। मेन गार्डमें जो सब सिपाही थे उनपरसे भी अंश्रेज़ अफसरोंका विश्वास हटता चला जाता था। वे यह स्वयाल करते थे कि शबुसोंपर चलानेके लिये हमने जो गोली

भरवाई है, वह भी शायद हमपर ही चलेगी। इस आंशंका और भयके लाथ अंश्रेज़ अफसर मेन गार्डमें थे। इसी समय शहरकी ओर जोरकी आवाज होने लगी। आसमानमें धुआं दिखाई देने लगा, तोपोंकी आवाजसे मेन गार्डकी जमीन थर्राने लगी। जिधरसे आवाज आ रही थी उसी ओर अंग्रेज़ देखने छगे कि गाढा काला घुआं निकल रहा है और उस घुएँकों भेदती हुई आगकी लपटें भी दिखाई दे रही हैं। यह देखकर सबने समन्त लिया कि दिल्लीके बारुद्खानेमें आग लग गई। पर यह किसने लगाई या आग अपने आप लगी सो कीई न समक सका। जव सेन गार्डके सैनिक यह सब देख रहे थे तब हो अंग्रेज अफसर भागे हुए यहाँ आये। यह लोग गोलंदाजोंके अफसर थे। धुएँके कारण इनमेंसे एकका मुँह ऐसा काला हो गया था कि एकाएक यह पहचाना नहीं जाता था। इन्होंने आकर तोपख़ानेकी बात सुनाकर सबको स्तंभित कर दिया।

दिल्लीका तोप्काना किलेसे कुछ दूरपर था। इसमें हर तर-हके छड़ाईका सामान था। तोपं, बाकद, गोले, कारतूस, बंदूकें सब चीजें थीं। श्रें लेप्टनेंट जार्ज विलोवी नामक सैनिक इसके संरक्षक थे। इनके अधीन आठ अंत्रेज़ और अनेक हिन्दुस्तानी थे। सोमवारको सबेरे विलोवो अपना काम कर रहे थे उस समय ब्रिटिश रेजीडेंट सर मेटकाफने उन्हें स्चना दी कि मेरठके उत्तेजित सिपाही नदी पार कर चुके। इन्हें रोकनेके लिये रेजीडंट

<sup>े</sup> इस समय मेगजीनमें ५० पीपे बाद्द थी।

दो तोपें चाहते हैं। इन वोपोंको यमुनाके नावोंके पुलके सामने रफकर वे वलवाइयोंको उड़ा देना चाहते हैं। पर उसी समय उन्हें मालूम हुआ कि समय बीत गया, सिपाही शहरमें आ गये। इस समय मेटकाफ साहव दूसरे सानवर गये और विलोवी तोप्लानेको हिफाजत करने छगे। उन्हें हर था कि विद्रोही सिपाही वोपकानेमें घुसकर छड़ाईका सामान लूटेंगे। जो मेरह-से गोरी सेना जल्दी न आई तो वे इसे अधिक समयतस नहीं वचा सकते । एक पहरेवालेपर विलोवीको शक हुआ । उसका नाम करीमवक्श था। विलोवीको शक हुआ कि यह आदमी दुश्मनोंसे मिलकर हमारा दुरा चाहता है। इसल्ये विलोवीने अपने एक गोरे साथीको हुक्म दिया था कि यदि करीमवस्श दरवाजेकी और वह तो उसे गोलीसे मार दो। तोपख़ानेके जो और हिन्दुस्तानी सिपाही थे उन्होंने भी चिद्रोहियोंके कामकी सराहना की। उस समय विना कहे सब अपने आप अंग्रेज़ोंके विरुद्ध हो गये थे, सवकी एक ही आशंका, एक ही चिन्ता और एक ही काम था। पर अंग्रेज़ इस वातको अच्छी तरह न समभी थे। वे सोचते थे कि जो सदा हमारे अधीन रहकर काम करते थे, सदा नमुतासे आज्ञाका पालन करते थे, वे एकाएक हमारे खूनके प्यासे कैसे वन जायँगे । तोपख़ानेमें जो नी अंग्रेज़ धे उन्होंने आत्मरस्राकी दृढ़ प्रतिज्ञा की । वे यह सोचकर याश्वस्त थे कि हमपर विपत्ति आनेतक मेरठसे मदद आजायगी। तोपख़ा-नेका द्रवाजा बंद कर लिया गया। द्रवाजेपर भरी तोपें लगा दो गई'। एक एक आदमी जलता पलीता लेकर तोपींपर खड़ा हो गया। इसके याद जिस घरमें वाकद थी उससे चौकतक जमी-नके नीचे वाकदकी लाइन बिछा दो। उसके पास एक अंग्रेज़ पलीता लेकर खड़ा हो गया। यह सब इसलिये कि यदि हमारा कुछ यस न चला तो द्रवाजेवाला टोपी खोलकर इशारा करेगा और वह आग लगाकर सब वाकद उड़ा देगा।

जिस समय तोप्लानेके रक्षक यह सव इन्तजाम कर रहे थे, उस समय विद्रोहियोंमेंसे कई एकने वाकर दिल्लीके वादशाहके नामपर तोप्जानेको उनके कव्जेमें कर देनेके लिये कहा। अंग्रेज़ोंने कुछ उत्तर न दिया । मीन रहकर उन्होंने इसका प्रत्या-ख्यान किया। इसके चाद और बहुतसे विद्रोही आकर कहने लगे कि वादशाहने दरवाजा खोलनेकी आज्ञा दी है। तोपख़ानेका सामान वे सिपाहियोंको देना चाहते हैं। पर अंग्रेज़ोंने इसका भी जवाब न दिया । वे चुपचाप अपनी रक्षाका उपाय सोचते २हे । देखते देखते वहुतसे वलवाई आ गये। तोपख़ानेकी दीवारके पास खड़े होकर उन्होंने ऊपर रिस्सियां फेकी। उन्हीं रिस्सियोंके सहारे, भीतरके मेगजीनके हिन्दुस्तानी नौकर, नीचे उतरकर वलवा-इयोंमें मिल गये । समय आया समम्बन्धर अंग्रेज़ लोग विद्रोही-यों पर गोले बरसाने लगे। गोले पर गोले बलवाइयोंपर गिरने ं छगे। विद्रोही भी इसका जवाब देने छगे। उनकी गोलियोंसे तोपज़ानेके रक्षक समाप्त होने छगे। भीतर कुछ ६ अंग्रे के थे, जिनमेंसे दो घायल हो चके थे। इघर वलवाई लगातार गोलियां वरसा रहे थे। यहुतोंका खयाल है कि मेरहकी ११ और २० नं० सेनाने ही यह काम किया, पर दिल्लीको ३८ नं० सेना भी इनके साथ शामिल थी। को कुछ हो, बलवाई इस जोरसे गोलियां वरसाने लगे कि अंग्रेज़ उनका हमला न रोक सके। वे अपने अन्तिम निश्चयके लिये तैपार हुए। विलोवीने इशारा किया, इशारा करते ही वक्लेने सिरसे उतारकर टोपी हिलाई, स्केलीने वाक्दमें वक्ती लगा दी। अगमरमें महा भयानक आवाजसे तोपलाना उड़ गया।

इस भयानक काएडसे ६ अंग्रेज़ोंमेंसे ६ की जान यची। विलोवी अपने एक सहायकके साथ मेन गार्डमें पहुंचे। वाकी चार दूसरे रास्तोंसे मागकर मेरठ पहुंचे। पर जिसने वाहदमें आग लगाई थी उसके शरीरकी बोटी बोटी उड़ गयी। स्केली-को वड़ी जिम्मेदारीका काम दिया गया था। इशारा होतेही उसने फीरन वाहदमें वत्ती दे दी। इस अपूर्व साहस और आतम-त्यागके कारण स्केली इतिहासमें अमर हो गया।

इस घटनासे अंग्रेज़ तो तीनही मरे पर वलवाइयोंका सत्या-नाश हो गया । विलोबोका कहना था कि क़रीब एक हज़ार चलवाई स्वाहा हो गये । एक हिन्दुस्तानो लेखकने लिखा है कि तोपज़ानेके उड़नेसे शहरके भिन्न भिन्न रास्तोंमें लगमग ५०० आदमी मरे थे । शहरमें हर स्थानपर ईंट, पत्थर और हथियार

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War, Vol. 11 P. 90 note. Martin's Indian Empire Vol 11 P, 162

तथा गोलियां ही बरसती थीं। किसी किसी घरमें इतनी गोलियां आकर गिरी थीं कि लड़कोंने पांच पांच सेर सीसा इकहा कर लिया था। कि तोप्ख़ाने के उड़ जाने से विद्रोहियों का एक उद्देश्य विफल हुआ, क्यों कि यदि उन्हें लड़ाईका सामान मिल जाता तो वे और भी अधिक अपनी ताकत बढ़ा लेते। विलोवी और उससे भी बढ़कर स्केलोने जिस वीरता और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया इससे सब अंग्रेज़ उनकी प्रशंसा करते हैं। विलोवी दिल्लोसे मेरठ भागते समय रास्तेमें मारा गया। पि इसके पांच साथी मेरठ जा पहुंचे। बादमें वे राज्यसम्मानसे सम्मानित हुए। कि

जो पहाड़ (मेजुला) शहर और छावनीके वीचमें है, उसपर उस समय एक गोलवर था। अ'ग्रेज़ी इतिहासमें वह पलेगस्टाफ टावरके नामसे प्रसिद्ध है। अ'ग्रेज़ोंने इसीमें आकर शरण ली थी। ३१ नं० सेना इस मकानके पास रक्खी गई। दो तोपें लगा दी गई। फीजी अफसरोंके अलावा १६ अ'ग्रेज़ और ईसाई थे। मेमें और वच्चे वहुतसे थे। इस गोलघरसे सबने तोपख़ा- नेके उड़नेका दृश्य देखा। उस समय चार वजे थे। उस समय तक अग्रेज़ मेरठकी गोरी फीजके आनेका इन्तजार कर रहे थे। पर जब सेनाके आनेके कोई चिन्ह न दिखाई दिये, विद्रोही

<sup>\*</sup> Indian Empire Vol. 11. P. 157.

<sup>† ‡</sup> Ibid Vol. II. P. 169.

<sup>¶</sup> Kaye's Sepoy War Vol. 11, P. 92. note.

सिपाही उन्हें सीर भी अधिक तंग करने छगे तव वे हतारा हुए। मेरठकी फीज आनेको आशा छोड़नी पडी । और कोई उपाय न देखकर एक अंत्रेज़ने हिम्मत करके यह खबर मेरठ ले जानेका भार लिया । यह ७४ नं० सेनाका डायटर था । डाक्टर बाट्सनको तैयार होते देखकर त्रिगेडियर प्रेव्सने एक चिट्ठी छिख दी। चाट्सन क्षियों और वच्चोंसे मिलकर, हाथ पांवमें काला रंग पोतकर, संन्यासीके वेपमें शहरसे निकला । डाकृरकी हिन्दुस्तानी भाषा बोलनेका अच्छा अभ्यास था, इसलिये आशा थी कि वे चले जायंगे। जब के नहीं पार होनेके लिये पुल-पर आये तद पुल रूट चुका था। इसलिये वहांसे वापिस छाद-नीकी और आकर वे नाव द्वारा नदी पार होनेका रास्ता देखने लगे। इस समय ३ नं० सेनाके कुछ सवार उधरसे जा रहे थे। **उन्होंने वाट्सनको आंखकी पुतलीके रंगसे पहचाना कि वह**. हिन्दुस्तानी नहीं है। उसे निशाना करके सिपाही बंदूक छोड़ने लगे । पासके गूजरोंने उसके कपड़े उतार लिये । डाकृर वाट्सन विलक्कल नंगे हो गये। वे ऐसी दुर्दशामें ही कर्नलकी ओर भागकर अपने प्राण वचानेकी चेष्टा करने लगे 🎼 पर जो कहीं डाक्टर वार्सन मेरड मो पहुंच जाते तोभी मेरडके अधिकारी दिल्लीके अंग्रेज़ों की सहायताके छिये न आ सकते थे। मेरठके वचे हुए अंग्रेज़ अपने सिरकी आपत्तिको छोड़कर ३५ मील दूरके देश-

<sup>\*</sup> Holme's Indian Mutiny P. II. Cave Browne's. Punjab and Delhi Vol. I. P. 74.

वासियोंकी रक्षाके छिये था जाते यह उस समय बहुत क्रिटन धा। उनके सामने भी ऐसी ही भयानक घटना हो चुकी थी। उन्होंने अपने भाई, चन्धुओं और रुइजनोंकी मीत देखी थी। अयानक थाग उनका सर्वस्व नाश कर चुकी थी।

धीरे धीरे ख्र्यं डूब गया। रात आ गई। दिल्लीमें जिन जिन खानोंपर जितने सिपाही थे उन सबने अपने अपने अफसरोंका साथ छोड़नेका इरादा किया। चारों और विद्रोहियोंके कुंडके खुंड चूम रहे थे, हथियारोंकी चमक चारों और चमचमा रही थी, लोग शोर मचा रहे थे कि दिल्लीके बादशाह उनकी तरफ है, वे वादशाहके लिये अंग्रेजोंसे लड़ रहे हैं। महाप्रतापी मुग-लवंशको फिर सिंहासनपर बैठाना और अपने धर्मकी रक्षा करना ही इस समय लड़ाईका उद्देश्य है। इन बातोंसे लोगोंके हदय और अधिक उत्ते जित होते थे। सब सोच रहे थे कि वादशाह फिर शासन करेंगे, फिर उन्हें पहलेके समान अधिकार और समान मिलेगा, फिर वे अपने धर्ममें रह सकेंगे, इसीलिये लोग सिपाहियोंका साथ देने लगे। बादशाहके नामपर लोग चलवाई बने। मयानक तरंगोंसे दिल्ली शहर लहराने लगा।

सिपाहियोंने घर जलाने और लूटनेका काम नहीं किया। वे अंग्रेज़ोंको मारते और सामना होनेपर लड़ते थे। देखा जाय तो, अंग्रेज़ों और सिपाहियोंकी दिल्लीमें लड़ाई हुई थी, इस लड़ा-ईमें अंग्रेज़ सिपाहियोंके हथियार न ले सके। अंग्रेज़ बहुत ही

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. vol 11. P. 165.

कम थे। फिर उन्हें विपत्ति आने तक उसका पता न था। इस एकाएक आक्रमणसे बहुतसे मारे गये, बहुतसे रास्ता न देखकर इघर उघर माने और छिपे। जिन अंग्रे ज़ोंने गृहरका इतिहास लिखा है उन्होंने स्त्रीकार किया है कि, सिपाही न लूटते थे, न घर जलाते थे और न उनमें आपसमें परस्पर फूट ही थी। उनका न कोई अफसर था न संचालक। फिर भी वे एक साथ इमला करते और अपने विरोधियोंको जीतते थे। उनका उद्देश्य और संकल्प अंग्रे ज़ोंका नाग्र करना था। इसी-लिये एकमत होकर अपने उद्देश्यको पूरा करनेके लिए उन्होंने अंग्रे ज़ोंसे युद्ध किया।

काहमीरी द्रवाजाके मेन गार्डमें जो सबअंग्रेज़ छिपे थे उनपर ३८ नं॰ सेना गोली घरसाने लगी। तीन अफसर घायल हुए। दूसरे अंग्रेज़ोंने उपाय न देखकर भागनेका इरादा किया। मेन गार्डके सामने सिपाही गोली वरसा रहे थे। इसलिये इस ओरसे वे नहीं भाग सकते थे। तोपोंके लिए मेन गार्डका ऊपरी हिस्सा कुछ कुछ ढालू बनाया गया था। इस ढालू जगहसे खाईमें सुद्कर भागनेके सिवा कोई उपाय न था। खाईकी गहराई ३० फुट थी। अफसरोंने कट यही किया। जिस समय वे भागनेका उद्योग कर रहे थे उस समय मेन गार्डके घरसे रोने और विद्वानेकी आवाज सुनाई दी। इस घरमें जो अंग्रेज़ खियां थीं वे व्याकुल होकर रोने लगीं। इन्हें छोड़कर अफसरोंको अपनी जान बचाना भी अच्छा न लगा। साथ ही मेन गार्डमें

भी वे न रह सकते थे : क्योंकि वहां लगातार गोलियां वरस रही थीं। इसलिये सबने लाईमें कूदकर अपनी जान बचानेका .इरादा किया । अफसरोंने अपनी पेटियां खोलकर एक दूसरेसे जोड़कर रस्सीका काम लिया। उसीके सहारे वे उतरे और फिर एक दूसरेको सहारा देकर उतारने लगे। इसी तरह खियोंको भी वे खाईमें छाये। खाईके दूसरे किनारेपर जंगल था। सबने इस जंगलमें छिपकर अपने प्राण वचानेका इराहा किया। जाईमें उतरनेके समान चढ़ना भी सुश्कल था। पर जिस समय विपत्ति सिरपर आती है, आदमीमें अपार वल और लाइस आजाता है। उस समय उन अफसरोंकी। भी यही हालत थीं। असीम साहससे उत्साहित होकर वे प्राण रक्षाके छिये तैयार थे। वड़ी कठिनाईसे सब खाईके दूसरे पार पहुंचे। पार होकर कोई जंगलमें छिप रहा, कोई छावनीकी मोर चला, कोई मेटकाफ साहवके बंगलेकी ओर जाने लगा।\*

यह अपर कहा जा चुका है कि पहाड़पर गोलघरमें वहुतसे अंग्रेज़ थे। गोलघरसे छावनी तक जितने अंग्रेज़ रहते थे वे सक उसी मकानमें आ गये थे। जो शहरकी ओर रहते थे उनमेंसे बहुतसे न आ सके थे, क्योंकि उन्हें समयपर समाचार ही न मिला। बहुतोंको देरसे खबर लगी। जिन्हें समयपर खबर मिल गई थी वे सब आ गये थे। हिगोडियर ग्रेक्स सिपाहि-

<sup>\*</sup> Indian Empire, Vol II, P, 165

<sup>+</sup> Mutiny of Bengal Army, P. 40

यों की चालें देख रहे थे। उन्होंने बहुत यतन किया पर सफल न हुए। इस खानपर जो सिपाही थे उनके दिल भी वदल गये। जैसे जैसे शाम नजदीक आने लगी, वैसे ही विद्रोही सिपाहियों से मिलनेकी उनकी इच्छा भी बढ़ने लगी। पहाड़परसे तोप ज़ानेके उड़नेका हुश्य दिखाई दिया था, अब वे खिर न रह सके। पर उन्होंने अपने सामनेके अभे ज़ों को न मारा। अवतक वे शान्त थे। अभे ज़ और अभे ज़ लियां उनसे विनीत भावसे अपनी रक्षा लिये प्रार्थ ना करती थीं। उनमेंसे कई लियों के भयसे विह्वल और व्याकुल चेहरों को देखकर उन्हें सन्तोप देते थे और उन्हें विश्वास दिलानेके लिये अपनी संगीन तक उतार देते थे। विपत्तिसे उरी हुई लियोंको किसी विशेष रिक्षत खानोंपर पहुंचा देनेके लिये भी वे तैयार हुए। इस

अंग्रेज़ अधिक समय तक गोलघरमें न रह सके। विपत्ति
प्रतिपल चढ़ती जा रही थी। सिपाहियोंने तोपोंपर कब्जा
करके सबकी उड़ा देनेका इरादा किया। अब अंग्रेज़ोंके सामने
आत्मरक्षाका कोई मार्ग न था। ब्रिगेडियरने जब सुना कि
मेन गार्डके अ'ग्रेज़ मारे गये और बलवाई सिपाहियोंने अनेक
स्थानोंपर कब्जा कर लिया तब उन्होंने सबको भागकर जान
बचानेके लिये कहा। यदि ब्रिगेडियरने पहले यह बात कही होती
तो सम्भव था वे वच जाते। जिस समय मेरठके सिपाही दिल्ली
आये थे उसी समय यदि यूरोपियन कर्नाल चले जाते तो उनके

<sup>\*</sup> Boll's Indian Mutiny Vol 1. P. 78.

प्राण वच जाते। परन्तु व्रिगेडियरने खबेरे यह आज्ञा ही नहीं दी थी। अ जब सूर्य हुब गया और ब्रिगेडियरको किसी तरहकी आशा न रही तव उसने कर्नाल जानेकी आहा दी। अंव कोई व्यवस्था न थी, जिसको जैसा सूम्बा उसने वैसे ही आत्मरक्षाकी तैयारी की। गोलघरके नीचे घोड़ागाड़ियाँ खड़ी थीं। अंग्रे-ज़ॉने अपने घरवालोंको इन्हीं गाड़ियोंमें चैठा दिया और जिसे जो कुछ ठीक मालूम हुआ वह उसी ओर रवाना हुआ। गाड़ी और घोड़ा न होनेके कारण कितने ही पैदल ही जाने लगे। जो सिपाही अवतक इनकी रक्षाके लिये खड़े ये उनसे , इनके साथ जानेको कहा गया । जान ववाकर भागते हुओंके साथ जानेके लिये सिपाही तैयार न थे फिर भी उन्होंने आज्ञा मानी। थोड़ी दूर गये भी पर इसके बाद वे शहरकी . ओर चल पड़े । सिपाहियोंने अब अफसरोंसे भी ं कह दिया कि अपनी जान बचाओ, क्योंकि बलवाई अब छावनीकी ओर आ रहे हैं. छावनी उनके हाथ चळी जायगी, इसलिये अपने प्राण बचाओ। इस तरह कहकर इन्होंने अपने अफसरोंको होशि-यार किया और फिर बलवाइयोंसे मिल जानेके लिये शहरकी ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि सब सैनिक अंग्रेज़ोंके विरुद्ध ं हो गये हैं। सब अं त्रेज़ोंको अपना शत्रु समऋ रहे हैं।

ब्रिगेडियर प्रेव्सने अन्त समय तक छावनीकी रक्षा करनेका

<sup>\*</sup> Indian Mutiny to the fall of Delhi, Editor of Delhi Gazette P. 17.

इराहा किया था। इसलिये उन्होंने मेजर ऐक्टसे मेन गार्डकी दो तोपें भेजनेको कहा, पर मेजर ऐवट तोपें न मेज सके। मेजर ऐवटने तोपें न भेजनेके विषयमें कहा था—"मैं इस आज्ञा-पालनके लिये तैयार हुआ था पर उसी समय मेजर पिटर्सनने कहा कि मेरे चले जानेपर वे भी यहाँसे चलो जायँगी। एक डिप्टी कमिश्ररने मुक्ते १५ मिनिट ठहरनेको कहा। ब्रिगेडियरके : आज्ञापालनमें देर होनेकी संमावना कहकर मैं आपित करने लगा । अन्तमें उसके विशेष अनुरोधसे मुझे १५ मिनिट ठहरना पड़ा। मैं मेन गार्डको छोड़नेवाळा ही या उसी समय तोर्पे लेकर सिपाही वापिस आ गये। मैंने कारण पृछा। उन्होंने कहा: कि गोलन्दाज तोप छोडकर चले गये। मैंने पूछा कि 'विद्रोहो सिपाहियोंने छावनीमें गोली चलाई या नहीं।' मेरे अईलीने कहा भिने बन्दूककी आवाज सुनी है।' उसने मुक्स्से छावनीमें जानेका अनुरोध किया। मैंने अपने आद्मियोंको छाइनमैं खड़ा होनेकी आजा दी। अर्दलीने कहा—"यह लाइनमें खड़ा होनेका समय नहीं, जल्दी यहाँसे जाओ।" इसका मतलव मैंने यह समझा कि अर्दली मुझे भटपट छावनीकी हिफाजत करनेके लिये जानेको कह रहा है। मैंने अपने सिपाहियोंको जानेकी आज्ञा दी। फुछ दूर आगे बढ़ते ही मेन गार्डकी ओर बन्द्ककी आवाज़ सुनाई दी। पूछनेपर मालूम हुआ कि ३८ नं० सेना अंश्रेज़ोंपर गोली चला रही है। मेरे सायं १०० आदमी थे। मैंने इन सवको मेन गार्डके अफसरोंकी मददके छिये वापिस

जानेका हुक्म दिया। उन्होंने कहा—"अव समय नहीं रहा। वहाँ सब मारे गये। हम किसीको न बचा सकेंगे, हमने केवल आपकी रक्षा की है। अब मरने के लिये आपको फिर वापिस न जाने देंगे।" यह कहकर सबने मुक्ते घेर लिया और कटपट छावनीमें ले आये। छावनीमें कुछ देर ठहरकर मैंने क्रीग- टावरके ब्रिगेडियरके विषयमें पूछा पर कुछ पता न चला।

उस समय अंग्रेज अफसरोंका काम कितना अस्तव्यस्त हो गया था, यह इस विवरणसे अच्छो तरह मालूम होता है। विपत्तिने जव भयानक रूप धारण किया तब तरह तरहकी चिन्ताओंसे अ'ग्रेज़ोंकी बुद्धि चकरा गयी थी। वे किसी वातको पूरा ध्यान देकर सोच भी नहीं सकते थे। जिस समय गोछ-घरसे सबको जान बचानेके छिये भागनेकी आहा दी गयी उस समय कई अंग्रेज़ स्त्रियोंने यह कहकर भागने से इनकार किया कि जबतक उनके पति वापिस न आजायँगे तबतक वे न जायँगी। सबेरेसे उन्होंने उनकी शकल भी न देखी थी। ए पर जव रात हो गई तब ३८ नं० सेनाके कप्तान टाइट्छरने सवकों भागनेकी आज्ञा दी। अंग्रेज़ स्त्रियाँ, बच्चे, ईसाई जो कोई जीते बचे थे वे सब अपनी अपनी जान वचानेके लिये भागे। भागते समय इनकी दुर्दशाका अन्त न था। जंगलों और कोलोंमें ये लोग किस प्रकार छिपे, अन्न और जलके बिना किस तरह ये लोग

<sup>\*</sup> Boll's Indian Mutiny, Vol, I, P. 106-110.

<sup>†</sup> Martin's Indian Empire: Vol II P. 163,

मूल प्याससे तड़पे, कोमलांगी अंग्रेज़ लियां और सुकुमार वच्चे किस तरह विद्धुड़ विद्धुड़कर संकटोंमें पड़े, इनके कोमल कपड़े किस प्रकार कांटोंसे फट फटकर चीथड़े हो गये, शरीर किस तरह लहुलुहान हो गये, प्रचएड गर्मोंमें जंगलोंमें इन्हें कितनी यातनायें मोगनी पड़ीं, यह सब वातें अंग्रेज़ इतिहास-लेखकोंने वड़े दु:खके साथ लिखी हैं। इन भागनेवालोंमेंसे अनेक बड़ी बड़ी विपत्तियाँ भेलकर कोई मेरठ, कोई अम्बाला और कोई कर्नाल पहुंचा। चल न सकनेके कारण कोई कोई अपने साथियोंसे पीछे रह गया। वह किस किस तरह आप-रिमें पड़ा और अन्तमें जान ख़ो बैठा, इसका सब वर्णन बड़ा. ही करणापूर्ण है।

जिस समय धर्मरक्षाके नामपर सिपाही मदमत्त होकर पागळ हो गये थे, जिस समय एक अंग्रेज़की जान छेना, एक यूरोन पियनको मारना वे अपना गोरव समक्षते थे, जिस समय याजारके छोग भी उत्तेजनासे मड़ककर विद्रोहियोंके साथ होकर छूट मार करने और आग छगानेका भयानक कांड कर रहे थे, जिस समय प्रख्यका ताएडवनृत्य हो रहा था, उस समय पहुतसे खानोंपर द्या, सहानुभूति और करुणाके उदाहरण भी घट रहे थे। दिल्ली और दूरके भागे हुए अंग्रेज़ोंकी वहुतोंने सहायता की। अगर ये छोग सहायता न करते, इनके हदयोंमें द्या न होती, तो शायद अपनो कथा सुनानेके लिये एक भी अंग्रेज़ न यसता। जब गोलधरसे अंग्रेज़ मागे तब बहुत

से गाडीवान उन्हें' अपनी गाड़ियोंमें वैठाकर वस्तियोंसे दूर छोड़ आये जिससे कोई इन्हें' देखने न पाने । वहतसे हिन्दुस्तानियोंने अपनी जान हथेलीपर लेकर अंग्रेज़ोंको अपने घरमें छिपाया। एक दर्जीने पांच अंग्रेज़ोंको छिपा लिया । # इसी तरह और दिल्लीवालोंकी मददसे कई अंग्रेज़ छिप छिपकर घरोंमें रहे। इस समय दिल्ली कालेजमें एक प्रोफेंसर रामचन्द्र थे। यह ईसाई हो गये थे, इस कारण सहजमें ही विद्रोहियोंकी नजर इनपर पड़ी। यदि इनका नौकर बुधिसंह अपने घरमें जगह देकर इन्हें न वचाता तो इनके प्राण न वचते । प्रोफेसर मामूली कुली-को पोशाकमें शहरसे धोरजकी पहाडीकी तरफ भागे। यहांसे वे अनेक विद्योंसे अपनी रक्षा करते छावनी पहुँचे । 🕆 दिल्लीमें वाजिद अली नामक एक मुसलमान ईसाई था। इसकी स्त्रीका नाम फातिमा था। जब यह लोग बालबचों सहित भांग रहे थे तब सवने उन्हें घेर लिया। उस समय सिपाहियोंमेंसे एकने कहा कि, इसे जाने दो, इसका वाप पक्का मुसलमान था और वह इज करने सका गया था। यह पैसेके लोभमें पड़कर ईसाई हो गया है। अ सिपाहियोंकी आत्ता अपने धर्ममें कितनी थी यह

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire, Vol. II. P. 174, Boll's Indian Mutiny Vol. I. P. 105.

<sup>†</sup> The Rev. Shering's the Indian church during the great Rebellion P. 67-68.

<sup>‡</sup> Ibid P. 51.

इसी वातसे मालूम होती है। हम शुक्रसे लिखते आ रहे हैं कि अपने धर्मका नाश होतेके डरसे ही सिपाही विगडे थे। अन्तमें वे अंग्रेज़ोंके खुनके प्यासे बन गये। फातिमाने खुद खीकार किया है कि वह तोन दिन तक अपने घाछवचोंके साथ मिर्जा हाजी नामक एक राजपरिवारके आदमीके घर रही। इसके बाद यह घोषणा हुई कि जो कीई ईसाइयोंको शरण देगा वह जानसे मारा जायगा। इसलिये वाधित होकर फातिमाको दूसरे खान-पर जाना पडा। अंग्रेज सरकारने एक समय वेगम जिन्नतमहल-को नाराज किया था, पर इस मौकेपर वेगमने ५० अंग्रेज़ोंको अपने महलमें छिपाकर रक्खा। वह हर तरहसे शरणागतोंकी जान वचाती रहीं। पर जब बल्वाई सिपाही किलेमें घुस आये तत्र वेगम क्या करतीं ? लाचार थीं। इस प्रकार अनेक भारत-वासियोंने विपत्तिके समय अंग्रेजोंके प्राण बचाये। किसी किसीने दयासे उनकी जान वचाई, उन्हें छिपाकर घरमें रक्खा, किसी-की जान अपने नौकर या नौकरानीकी द्यापर बची, किसी-की दूसरोंके मदद देनेपर बचो ।# दिल्ली शहरमें जैसे लोगोंने सहद्यता, करुणा और द्याका परिचय दिया वैसे ही दिल्लीके याहरके गांववालोंने भी दिया। भागे हुए अंग्रेज़ बलवाइयोंसे यहुत सताये गये थे, पर गांववाळोंकी सहातुभूति और दया देखकरं उनको शान्ति और प्रसन्नता भी थीं।

३८ नं सेनाके एक अफसरने अपने भागनेकी कहानी इस

<sup>\*</sup> Indian Empire, Vol. II. P. 161.

प्रकार लिखी है-"में झटपट भागनेकी कोशिश करने लगा। सिपाहियोंने अफसरोंसे भागकर जान बचानेको कहा। बहिक सिपाहियोंने अपने घरोंमें अफसरोंको रखर्कर उनकी जान बचानी चाही थी। पर हम चले—चले क्या दौड़े और धककर एक ं पेड़के नीचे बैठ गये। कुछ मिनिट सुस्ताकर किर चले। इस समय चन्द्रमा ऊग थाये थे। पीछे छावनीमें आग लग रही थी। रातमें भी उस आगसे दिनको तरह उजाला हो रहा था। सारी रात हमने इसी तरह विताई। पास ही एक मिट्टीका वना टूटा हुआ घर था। हम सब दिन निकलते ही उसमें जा छिपे। इस समय कई ब्राह्मण अपने अपने कामपर जा रहे थे। हमें पेली भद्दी जगह छिपते देखकर वे आग्रहसे अपने गांवमें छे गये। उन्होंने हमें रोटी और दूध खानेको दिया। कुछ देर वाद उनकी सहायतासे हमने यमुनाकी एक शाखा पार की। रास्तेमें इमें गूजर मिले। उन्होंने हमारी और भी बुरी हालत की। दूसरोंके दु:खसे दु:खी होनेवाले ब्राह्मणींने फिर हमारी सहायता की। वे हमें पास ही भीका नामक गांवमें छे गये। सोनेके छिये हों खाटें दीं। हमारे सामने रोटी और दाल रक्खी। पढ़े लिखे न होनेपर भी गांवचाळोंने हमसे वड़ी दयाका व्यवहार किया। पर एक विद्रोही दल न मालूम कहांसे आ गया। उसने हमारी फिर मिट्टी खराब की। इस समय एक संन्यासीने हमपर दयां की। उसने हमें अपने घरमें छिपा कर रक्खा। दिल्लीसे चलनेके दो दिन वाद एक हिन्दुस्तानी हमारी खबर मेरठ लेजानेके लिये

तैयार हुआ। फ्रेंच थावामें एक पत्र लिखकर हमने इस आदमीको दिया। दो दिन वाद हम हरचांदपुर नामक स्थानपर पहुंचे। एक बृढ़ा जर्मन यहांका जमींदार था। इसका नाम फ्रेंसिस जोहेन था। ८५ वर्षकी इसकी अवस्था थी। वृढ़ेने हमें अपने घरमें शरण दी। आरामसे हम दो दिन रहे। इसके वाद मेरठसे दो फीजो अफसर और तीस सवार हमारी सहायताके लिए आये। यह अब तक विश्वासपात्र थे। यह सवार कप्तान त्रेगरी की ३ नं० सेनाके थे। इसके वाद पत्रको पातेही ये लोग सहायताके लिए आये थे, इन्हें ४० मीलका सफर करना पड़ा था। दिल्लीसे भागनेके आठवें दिन हम मेरठ पहुंचे।"

३८ नं० सेनाके डाकृर बुड साहव अपनी स्त्री और एक अन्य अंग्रेज़ महिला (लेफिटनेंट पिली नामक अंग्रेज़ अफसरकी स्त्री) के साथ भागे। डाकृरके मुंहपर गोली लगी थी, इससे उनका गाल फट गया था। यह लोग कम्पनीवागमें जाकर लिपे। बागवालोंने इन्हें बैठनेके लिये खाट दी, इन्हें अपनी कोंपड़ीमें लिपा रखा। पर एक विद्रोही दलने इनकी गाड़ो तोड़ दी। घोड़ा खोलकर ले गये। यहाँ अधिक न टहर-कर यह लोग भागे। ११ मईकी रातको तीन वजे यह लोग एक गाँवमें पहुंचे। गांववालोंने इन्हें खानेको दूध रोटी और सोनेको खाट दी। गांवका चौधरी एक बूढ़ा हिन्दू था। ये लोग खुले मेदानमें पड़े थे। सिपाहियोंके आतङ्क है डरसे चौधरीने

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol 11-P. 167-168. note.

इन्हें गोशालेमें छिपनेकी सलाह दी। पशु जंगलमें चरने चले गये थें। यह लोग चौधरीकी गोशालामें जा छिपे। थोड़ी देर वाद एक औरतने आकर इन्हें चूपचाप रहनेको कहा क्योंकि गांवमें भी कुछ सिपाही था चुके थे। पहले इन्होंने समध्या कि स्त्री यों ही डरा रही है, पर बात सब थी। ये जहाँ छिपे थे वहीं एक सिपाही आगया। यह सिपाही अपनी चीजं दूसरे सानपर छे, जानेके लिये चौधरोकी गाड़ी लेने आया था। चौधरीने जरा भी देर किये बिना सिपाहीको गाड़ी दे दी। सिपाही चला गया। यदि चौधरी ऐसा न करता तो सिपाहियोंको अंग्रेज़ोंका पता लग जाता। शीघ्र ही चौघरोने इन अंग्रेज़ोंको भी विदा किया । चलते समय गांववालोंने इन्हें रोटियाँ और पानी दिया । यह छोग रास्ता न जानते थे इसिंछये एक नौजवान थोड़ी दूरतक उन्हें रास्ता दिखा भाया । वहुत सी विव्रवाधाओंको पार करते यह लोग रातको चार वजे फिरे एक गांवमें पहुंचे। गांवके किनारे एक पेड़के नीचे सुस्ताने लगे। सचेरे एक वूढ़ा हिन्दू कामपर जा रहा था। इन्हें संकटमें पड़ा देखकर उसे दया आई और उसने इन्हें अपने घर छे जाकर दूध रोटी खिलाई। डाकृरका घावं घोनेके छिये इस दयालु बूढ़ेने पानी गर्भ करके दिया। पासके गांवमें एक ब्राह्मण था, उसने सुना कि आपित्तके मारे अंग्रेज़ दूसरे गांवमें आये हैं। वह अपने साथियों सहित इन्हें देखने आया । डाक्टरका सुंह फड गया था इस कारण उससे दूधः भी न पिया जाता था। इस द्यालु ब्राह्मणने पतले बांसकी नली

चनाकर अपने हाथसे डाक्टरको दुध पिलाया। इस प्रकार भारतके गांवमें वहाँके निवासियोंके साथ यह छोग दिनभर रहे। अन्तमें गांववाले यह आशंका करने लगे कि जो कहीं दिल्ली-के सिपाहियोंको मालूम हो गया तो वे आकर आग लगा देंगे। इसलिये वृद्धेने अंग्रे ज़ोंसे दूसरे खानपर जानेको कहा। अंग्रेज़ोंको कप्टमें डालनेकी बुढ़ेकी इच्छा न थी, विल्क वह सिपाहियोंके हरसे ऐसा कह रहा था। दिनभर वड़े जोरकी घूप और लू चल रही थी। अंग्रेज़ घवरा गये थे। ऐसी दशामें घायल डाक्टरको ं छेकर अनजान रास्तेपर चलनेकी दोनों मेमोंकी हिम्मत न पड़ी। गांवके एक दूनरे बादमोने इस मौकेपर बाध्य देकर इनकी सहायता की। उसने एक छोटे घरमें दो विछीने विछाकर इनसे सीनेको कहा। जब रात हो गई तब यह छोग फिर आगे चछे। इन्हें बलते २ पांच दिन हो गये थे पर दिल्लीसे ईस मील दूर भी वह लोग न जा सके। दूसरे दिन रातको दो वजे फिर ये लोग दूसरे 'गांवमें पहुंचे। इस गांववाळेने भी इन्हें अच्छी तरह रक्खा। गांववालींसे जहाँ तक हो सका इनके साथ मलाई और द्याका व्यवहार किया। यह लोग जो चीज मांगते वही गांव-की लियां कर ला देतीं। उंहे पानीसे इन्होंने उनकी प्यास जुझाई। मेवोंने डाक्टरका मुंह घोनेके लिये एक वर्तन मांगा, हिन्दू देवियोंने भट ला दिया। इनके खानेके लिये वे अच्छे २ शाक, सन्त्री, दूघ, दही और रोटियाँ बनाकर लाई । मेमॉने कहा था कि दिल्ली छोड़नेके वाद हमें ऐसा स्वादिए भोजन नहीं

मिला। यहाँसे चलकर ये लोग चलगढ़ नामक गांवमें पहुँचे। वहाँकी स्वामिनी एक रानी थी। रानीने इन विपत्तिप्रस्त पुरुपोंको अपने घरमें स्थान दिया, इनके खानेको उत्तम भोजन चनवाया। सन्तुष्ट होकर इन्होंने वहीं रात चिताई। उसी समय एक ओरसे मेजर पिटर्सन और दूसरी ओरसे लेफ्टनेंट पिली भी बलगढ़पहुँचे। अपनी स्त्रोको जीती देखकर पिलीके आनन्दको सीमा न रही। सवने प्रसन्नताके साथ यहांसे आगेकी राह ली ।

इस समय डाक्टर बुडमें चलनेकी शक्ति न थी। घावके पीड़ाके कारण वे शक्तिहीन हो गये थे। इस मौकेपर रास्तेके छुछ द्रिद्ध मजदूरोंने अपनी सहायता और द्या दिखाई। यह लोग शक्तिहीन डाक्टरको उठाकर एक गांवसे दूसरे गांव ले गये। द्रिद्ध और निरक्षर लोगोंने भी विपत्तिमें पड़े हुओंपर ह्या की। वे लोग यह भी जानते थे कि इनकी मदद करनेसे विद्रोही सिपाही उन्हें न बचने देंगे, यह भी आशा न थी कि अब फिर अंग्रेज़ोंका राज्य होगा, फिर भी विपत्तिमें पड़े हुओंकी ग्रामीण लोगोंने सहायता ही की। इस प्रकार हरगांवमें सहायता पाते, द्याका मनोहर दृश्य देखते, अंग्रेज़ लोग कर्नाल प ुंचे। इनकी विपत्तिका समाचार सुनकर पटियालाके महाराजने ४० सवार सहायताके लिये मेजे। सवार शीग्रही इनके पास पहुँचे।

<sup>\*</sup>Indian Empire, Vol II. P. 168. Indian Mutiny to the fall of Delhi P. 20.

७४ नं सेनाके डाक्टर वाट्सन हिन्दुस्तानी भाषा थच्छी तरह वोल सकते थे, यह ऊपर ही कहा जा चुका है। एक संन्या-सीने डाक्टरको घोर विपत्तिमें पड़ा देखकर, उन्हें दाट्पन्यी साधुके वेपमें सजाया। इसने डाक्टरके कपड़े रंग दिये और गलेमें ख्टाक्षकी माला डाल दी। इस संन्यासीने डाक्टरकी जान वचानेके लिये उसे इस वेपमें सजाया । इस तरह डाक्टरने २५ दिनतक इधर उधर छिपकर अपनी जान वचाई। एक आदमीने साफ कहा था कि-"तुम संन्यासी नहीं हो। तुम्हारी नीली आख़ें साफ कहती हैं कि तुम अंग्रेज़ हो।" सब हिन्दुओंने पहचानकर भी डाकुरके साथ कोई वुरा व्यवहार नहीं किया कि एक वृद्धे हिन्दने एक असहाय मेमऔर उसके वर्चोंको बहुत दिन अपने घरमें छिपाकर रक्खा। सिपाहियोंके डरसे यह बृद्ध मेम और उसके घचोंको एक गांवसे दूसरे गांव छे गया और वहाँ छिपाकर रक्ला। वहाँ भी जव सिपाहियोंके आनेका सन्देह हुआ तव यह वृद्धा उन्हें तीसरे खानपर छे गया। १ भारतवासियोंने पद पदपर केवल मनुष्यत्व और दयाके नातेसे अंग्रेज़ोंकी सहा-यता की। इस काममें उन्होंने अपनी जानकी भी परवा न की। मेरठके कमिश्नर श्रिथेड साहबने लिखा था—"दिल्लीसे जितने भागे हुए अंग्रेज़ आये उन सवने स्वीकार किया है कि अनेक

<sup>\*</sup> Indian Empire, Vol II P 169. Comp. Boll's Indian Mutiny Vol. I. P. 97.

<sup>†</sup> Indian Mutiny to the fall of Delhi P. '20. .!

. लोगोंने स्थान स्थानपर उनकी सहायता को, उन्हें आश्रय दिया, जनके लाथ भला वर्ताव किया। एक संन्यासीको यमुनामें वहता पदा अंग्रेज़ बच्चा मिला उसे वह मेरठ ले आया। उसे जब हम इनाम देने लगे तब उसने न लिया और कहा कि अगर मुझे कुछ देना ही है तो एक कुआं रास्तेपर खुदवा दे।"\* कप्तान हेर्लेंड नामक एक सेनिकने लिखा है कि—"मैं जिस गांवमें पहुँचा -उसमें दूधन होनेके कारण पल्टू नामक एक आदमीने दूसरे गांवसे जाकर दूध ला दिया।" इसके बाद लिखा है—"मैं जमनादास न्वामक एक ब्राह्मणके घर छः दिन तक रहा । मकानमें जो घर सबसे अच्छा था वही ब्राह्मणने मेरे लिये खाली कर दिया। उसे जो अच्छोसे अच्छी जानेकी चीज मिलती थी वह मेरे लिये लाता था।"न एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्ररकी स्त्री जब दिल्लीसे भागी त्तव हो विश्वस्त चपरासियोंने उसकी विशेष सहायता की। एक चपरासी तो अजमेरी दरवाजा पार होते २ बळवाइयोंके हाधसे मारा गया। दूसरा मेमके साथ २ घूमता हुआ उसे निरापद खानपर ले गया । अ जो अंत्रेज मेरठ न जाकर अम्बालाकी ओर भागे थे उन सबकी कर्नालके नवावने विशेष सहायता की। दिल्लीके जज वग साहब जब भागकर कर्नाल पहुँचे तब नवाव

<sup>\*</sup> Indian Empire Vol. II. P. 169,

<sup>†</sup> Kaye's Sepoy War, Vol II, P. 98 note.

<sup>†</sup> Boll's Indian Mutiny, Vol I P. 100. Indian Empire, Vol II, P 169.

ने उनले दाहा कि—"वर्चमान गृहरकी पाउँ सोचते हुए सुहै रादको गींद नहीं जाती। में बाप छोगोंकी मश्हके छिपे तैयार हुं ; मेरी तलबाद मेरी सब सम्पत्ति और सब नीफर आपके लिये हैं।" नदार साहबकी यह बात केवल जवानी ही न थी. उन्होंने पंडादी सेनाके अनुकरणपर सी सवार सहायताके खिये रक्ति । इस मीकेपर अनेक हिन्दुस्तानी अप्रेज़ोंकी सहायताके ित्र र्रियार हुए थे और बहुतोंने इया और अनुप्रहके विचारसे लहायदा की थी। दिख्य प्रामकासी कुळी, मजदूर, धनी, राजा, र्द्स सब इजेंके छोनोंमेंसे सहायता करनेवाछे जड़े हुए थे। मामूळी झाडू देनेवाछे भंगियोंतक्ते सहायता की थी। इन छोगोंने दपने घर, मुहल्ले और गांवको विपश्चिमें डालकर मी सहायतासे मुँह न मोडा । यदि ऐसे मयंकर समयमें मारतवासी सहायता न फरते तो संग्रेज़ लोग रक्षित खानीतक पहुँच ही नहीं सकते धे । जिस समय फोमलांगी मंत्रेज महिलाएं मीर छोटे २ वर्षे प्राणोंके भवसे छिप छिप कर भागे, इरक्तों काड़ियों, खंघकों जीर टूटे प्रकानोंमें छिप छिप कर दिन विताते और अन-ज्ञान डांगलोंमें मटकने लगे, कांटोंसे छिद छिदफर छह्छहान होने लगे, वैशासकी गर्भीसे तड़पने लगे, जाने पीनेके दु:पसे विख्यते छगे, घावींसे बायख हुए, अपने मरे हुए स्वजनींके वितर-दालसे रोने छगे, उस सयय यदि भारतके दुखि मीर नीचे

<sup>:</sup> Indian Empire, Vol II P 169-170

द्जेंक आदमी उनकी सहायता न करते तो उन्हें उन्हीं जंगलोंमें तड़प तड़पकर प्राण छोड़ देने पड़ते।

उत्पर यह कहा जा चुका है कि हिंसा और क्रोधके कारण सिपाहियोंको भले बुरेका ज्ञान न था। साथ ही जो जोशीले आदमी इनके साथ हो लिये थे उनकी भी भविष्यपर दृष्टि न थी। उस समय वे अंग्रे ज़ोंके नाशके लिये तुले हुए थे। सवः जोशमें पागल हो गये थे । हिंसा उनके सामने थी । दिल्लीके बहुतसे अंग्रेज अपने बालवर्चोंको लेकर दूसरे स्थानींपर चले गये थे, फिर भी बहुतसे अंग्रेज़ और ईसाई शहरमें थे। यह लोगं उस समय द्रियागंजमें रहते थे। जव इन्होंने ११ मईको सबेरे ही सुना कि मेरठके विद्रोही सिपाही पुछ पार कर रहे हैं, तक सव एक पक्के संकानमें एकत्र हो गये। पर आखिर जब यह घर जल गया तव सवने भागकर बादशाहके किलेमें आश्रय लिया। वहाँ पांच दिन ये लोग रहे। पर १६ मईको इन सबकी जीवन-लीला समाप्त हो गई। अस्तिपाहियों की तलवारों, बन्दूकों और संगीनोंसे इनके प्राणपखेस उड़ गये, एक भी जीता न बचा। अंग्रेज़ सरकार कड़ाईसे राज्य कर रही थी। एक एक स्वाधीन हिन्दुस्तानी राज्यको उसने अपने वश कर लिया था, एक देशके वाद दूसरा देश अपने हाथमें कर छिया था। उस कड़ी राजनीतिने सिपाहियोंको इतना कठोर वना दिया था कि उन्होंने: खूनकी होली खेलकर ही इसका बदला लिया। सरकारने न्याय

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol. II. P. 99-100.

बीर ग्रासनका नाम ले लेकर धीरे घीरे को कड़ाई की थी उन मत्रका दर्ला सि पाहियोंने एक ही वार छे लिया। इन लोगोंमें जान न था, कोई इनका छीडर भी न था, इनका काम किसी नेतृ-वुद्धि हारा परिचालित न था। उनमें केवल हिम्मत, उत्साह और काम करनेकी शक्ति थी, पर सोचनेवाला मिलाप्क न था। जब उन्हें अपनी जाति और धर्मके नाश होनेकी आशंका हुई, अंग्रेज़ेंकी उन्होंने अपने धर्म और जातिका संहारक समस्ता, तव वे अपनी शक्तिसे अंग्रेजोंके प्राण लेनेके लिये उठ खड़े हुए। उनकी अन्तरातमा इतनी कठोर हो गई कि दया और करुणा उनके दिलसे निकलकर भाग गई। केवल खून उनकी बांखोंके सामने दीखने लगा। उनमें एकता हो गई थी, एक आवाजमें एक सेना उनके साथ हो जाती थो। वे यह भी जानते थे कि अंग्रेज़ इसका बर्ला लेंगे। पर यह जानकर भी वे स्थिर न रह सके। कम्पनी और अंग्रेज जातिका निशान इस भूमिसे मिटा देनेके लिये उनमें राक्षसी बल आ गया। उन्होंने निर्मय, निर्विकार चित्तसे तळवार लिये हुए आत्मसम्मान और आत्मजीवनका उत्सर्घ किया ।

उस जमानेके अखवारोंमें अनेक छोमहर्पण घटनाओंका विवरण है। मेमोंपर घोर अत्याचार और पाशविकताकी वार्ते छिखकर अंग्रेज़ोंने सबको चौंका दिया था। अंग्रेज़ छियों और कुमारी युवतियोंपर छोगोंने किस प्रकार बछात् पशुवछका प्रयोग किया, सरछतामयी युवतियां किस तरह दुर्दशाग्रस्त हुई', शरीरकी दुर्गति करके वे छूरोंसे किस तरह तड़पा तड़पा कर काटी गई, यह सब विवरण उस समयके अखबारोंमें निकले थे। वे आज भी सहस्य पाठकोंके हदयोंमें कोध, श्लोभ और घृणा पेदा करते हैं। इन छेखकोंने बहुत स्थानोंपर अपनी मोहमयी कल्पनाका सहारा छेकर, जोशमें पागल होकर ऐसे चित्र खींचे हैं जिनसे पढ़नेवालंकि हदय घृणासे भर जाय । एक सहदय अंग्रेज़ इतिहासलेखकने लिखा है—"स्त्रियोंपर पाशविक अत्याचार होनेकी वातें वाजारकी अफवाहोंसे छी गई थीं या विलक्क नीची श्रेणीवालोंका वर्णन था। यह लोग जानते थे कि वार्ते जितनी ही नमक मिर्च लगाकर कही जायंगी उतना ही सुनने-वालोंके दिल उनकी ओर आकृष्ट हो जायंगे। उस समयके ऊ'चे दर्जिके और समभदार आद्मियोंके मुंहसे इस तरहकी बातें नहीं सुनी गई थीं। छोटे आदमियोंके सुंहसं जो बातें सुनकर वादमें लेखकोंने लिखीं या छापीं वे सब गप ही थीं। स्वयं शैतान भी उन वातींको करनेमें किमकेगा। अंग्रेज़ स्त्रियों-पर जिस तरहके बलाटकार या अत्याचार होनेकी बातें कही गई हैं वे किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यसे तो हो ही नहीं सकतीं, क्योंकि, अ'ग्रेज़ोंको वे स्वयं अकृत समझते थे। उन्हें अपनी जाति और वर्णका विचार था। इसके अतिरिक्त हिन्दू जातिका पवित्र चरित्र और धार्मिक अभिमान ऐसा था कि उसके कारण उनसे ऐसा हो ही नहीं सकता था। गूजर

लूट बार करते थे, धन छीनते और जानसे भी मार डाल देते थे पर र पाप उन्होंने भी नहीं किया। अंग्रेज़ स्त्रीकी अंग्री लेता दड़ा पाप समन्त्रा जाता है, इससे उसका विवाह दूटा हुवा ननज़ लिया जाता है। जब यह बात मालून हुई तब ग्रहोंने क्रंग्ठांतकको हाथ नहीं छगाया । सुसलमानीकी वात पृथक् है। उनकी कुरानमें चाहे जो लिखा हो, पर जिल समय उन्होंने यूरोपके शहरोंको जीता था उस समय ने सभी अत्यादार किये थे। दिल्हीके उस सयंकर समयमें भी उनके अत्याचार घड़े भयानक थे। हिन्दू सिपाहियोंको अ'ग्रेज़ोंसे दुश्मनी थो इसलिये उन्होंने हथियारसे अंग्रेज़ोंकी जाने लीं, अ'प्रेज़ लियों सीर वर्चोतकको उन्होंने नहीं छोड़ा, अ'प्रेज़ीं-के मजानोंको जलाया, पर जानवरोंकी तरह ख़ियोंपर उन्होंने जबईस्ती नहीं की। पर मुसलमानोंने लूट की, अपने परायेकी ल्टा, थान लगाई। अगर किसी अ'ग्रेज़ स्त्रीपर जवर्दस्ती हुई हो तो वह मुसलमानी द्वारा।"क

इसके बाद अंग्रेज़ोंके अत्याचारोंका भी विवरण है। ईसा-ह्योंके अत्याचार कम नहीं हुए। इनके जुल्मोंसे यूरोपके खुन्दर नगरोंका ही नाश नहीं हुआ, विक इसी ग़द्रके ज़मानेमें इनके अत्याचार भी इतिहासके हद्यपर अमर हैं। दिल्लोमें ग़द्रर होनेके पाद इन्होंने कम अत्याचार नहीं किया। अंग्रेज़ोंने रास्तेमें सात नम्बरदारोंको फांसो दे दी, चार गांवोंमें आग लगा दी।

<sup>+</sup> Martin's Indian Empire, Vol 11. P. 172-173.

इन्हें यह शक हो गया था कि इन गांवोंमें अंग्रेज़ क्रियाँ मारी गई हैं। 🕸 एक सेनापति नील जब इलाहाबाद्से चला तब वह गांत्रके गांव साफ करने छगा, उसके सिपाहियोंने अन्तमें कहा कि, फिर वादमियोंका मिलना कठिन हो जायगा। 🕆 अंग्रेज़ फौजियोंने निरस्त्र आद्मियोंको गोळीसे मारा, हिन्दुओंके पवित्र मन्दिरोंको नाश किया। और तो क्या, शरण आये हुए वचेतककी जान ली 🏗 इन सब वातोंका वर्णन इसी प्रन्यमें आगे चलकर मिलेगा। दिल्लीसे भागे हुए अ'ग्रेज़ोंमेंसे एक किसी गांवमें पहुँचा। उसने वहाँके आद्मियोंसे कहा कि जो मुक्ते जगह न दोगे तो तुम्हें गोळीसे मार दूंगा। ¶ भागे हुए भादमीने भोले गांववालोंसे यह प्रेम दिखाया था ! कोघसे पागल होकर ईसाइयोंने भी इस समय कुछ उठा न रक्खा था। बाजाह वातोंमें नमक मिचे मिलाकर, खूव बढ़ा बढ़ाकर इन्होंने अखबारोंमें छिखना शुक्त किया कि—गोरी स्त्रियोंपर जानवरोंकी तरह जवर्हस्ती की गई, इनके शरीरोंकी दुर्गति की गई इत्यादि।

ं अंग्रेज़ेंसे दिल्ली विलक्जल खाली हो गई थी। १६ मईको एक भी अंग्रेज़ दिल्लीमें न रहा। मुगल वादशाहकी राजधानी अंग्रेज़ोंसे ग्रुन्य हो गई। सिपाहियोंने वृद्धे वादशाहको दिल्लीका

<sup>\*</sup> Boll's Indian Mutiny, Vol I. P. 106

<sup>†</sup> Russel's Diary Vol 1. P. 222.

<sup>‡</sup> Ibid P. P. 219, 220, 222, 348.

Martin's Indian Empire, Vol II. P, 164.

क्तां विद्याता खीदगर दिया । अंग्रेज़ मेरठमें हारे और दिलीमें वनकी असीम दुर्गति हुई । सिराजुद्दीलांके हमलांके बाद संग्रेज़ीं-नी ऐसी दुर्गति जमी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने भाइयोंकी बरनी बांबों नरते देखा, अपने शासन और राजशक्तिको छोड़कर चे मंगे रहन और संगे पैर जान लेकर भागे। विद्रोही लिपाही शीर उत्तेजित मुसलमानोंने वादशाहके नामपर उनकी यह दुर्दशा या। बादसाह दीमार धे, बल फिर भी नहीं सकते ये छुछ करना हो दूर रहा, पर उनके नामले ही छोगोंमें वह जोश आ गया कि उन्होंने कठोर अंग्रेज़ शासनको भी तिनकेकी तरह उड़ा दिया। मुनल वादशाहका बादर लोगोंके दिलोंमें ऐसा घर कर गया था, कि प्राचीन गोरव और सम्मानकी यादने सबके हृदयोंमें साहस कीर ग्रक्तिका संचार कर दिया था। मेरडके माने आनेवाले सवारोंके बोड़ोंकी टार्पे जिस वक्त यमुनाके पुरुषर पड़ीं तमीसे क्षंत्र ज़ोंका नाम होने लगा। उसी समयसे मानों सर्वसंहारक कालवृतने दिल्लीके यूरोपियनोंको बुलाया । सुवहसे शामतक वे मेरहसे गोरी सेना बानेकी बाशा कर रहे थे। जब शामतक सेना आनेके कोई लक्षण न दीखे तव वे रातको अधिरेमें जान यचानेके लिये भागे।

्कहा जाता है कि द्रियागंज इन विद्रोही सिस्धि ह्योंका निवास बना। चांद्नी चीक और दूसरे वाजारोंको च च दूकानें वन्द्र हो गई थीं। इस तरह पांच दिन लगातार हड़ताल रही। आबिर वाद्याह हाधीपर बैठकर निकले और सबसे दूकान

खोलनेको कहा । वादशाहने सिंहासनपर बैठनेसे इनकार किया था, पर लिपाहियोंने कहा कि पेशावरसे कळकत्तातक हर-जगहके अंग्रेज़ इसी तरह मारे गये, अन आप ही हमारे बादशाह हैं। आखिर वादशाह तक्तपर वैटे। 🗱 यह कहनैकी जरूरत नहीं कि इस समय वूढ़े वहादुर शाह सिपाहियोंके अधीन थे। वे यह जानते थे कि इस मौकेपर सिपाहियोंकी वात न माननेसे जीवन विपत्तिमें पड़ जायगा, और कोई उपाय न देखकर उन्होंने सिपाहियोंके कहनेके अनुसार काम किया। सिपाहियोंने सिंहा-खनपर वैठाकर भारतके स्वाधीन सम्राट्की घोषणा की। कहा जाता है कि वहादुर शाहने शहरके महाजनींको बुलाकर कहा था कि वे वलवाई सिपाहियोंकी किसी जकरतको पूरा न करेंगे तो जनके हाथसे मारे जायंगे। महाजनों ने खिपाहियोंको वीस दिन तक दाल रोटी देनेका चादा किया, पर सिपाही इससे खुश न हुए इसलिये यह ठहरा कि हरएक सवारको रुपया रोज और पैदल सिपाहीको चार आना रोज दिया जाय। विलोवीने मेग-जीनका एक हिस्सा उड़ाया था वाकी सव वच गया थां। इसमें गोले, गोली, बारूद और तलवारें थीं। यह सब सिपाहियों और वलवाइयोंके हाथ लगीं और वे इसे बाजारमें वेचने लगे। न

दिव्लीकी घटनाके विषयमें मेजर ऐवटने लिखा है—''मैंने

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol. II P. 174.

<sup>†</sup> Martin's Indian Empire. Boll's Indian mutiny Vol. 1. P. 72.

जहाँ तक देखा, यहांतक मुक्ते यही मालूम हुआ कि दिल्लीके राजमहलमें से इस ग़दरका पीदा पैदा हुआ था। यादशाहते अपनी दादशाहत जमाने के लिये लोगों को आश्रय दिया था। उन्होंने बासपासके राजा नवावों से मददकी प्रार्थना भी की थी। अंग्रेज़ लवका धर्मनाश करते हैं, यह अफवाह उज़ाकर उन्होंने ३८ नं० सेनाको अपने दलमें मिला लिया था। इस लेनाने उत्तेनित होकर ५८ और ७४ नं० सेनाओं को बलवाई बनाया। उन्होंने कर दिखाया था कि यदि यह सेना उनके साथ न मिली तो उसे लमूल नाश कर देंगे। डाकज़ाना, टेलीग्राफ, वंक, दिलीग्राज्य लाय लाय को खाद वहानी सव घर जलाये गये थे। जो जिस हालतमें था वह उसी दशामें जान लेकर भाग निकला, किलीको फपड़े चर्लनेतककी फुर्सत न मिली।

जगर मेजर पेवरका तो ययान दिया गया है उसमें दिल्ली— के बृढ़े वादशाहपर उन्होंने जो दोप लगाया उसका कोई प्रमाण नहीं था। एक सच्चे अंग्रेज़ इतिहासलेखकने लिखा है कि अवतक पेसा कोई आधार नहीं मिला जिसपर बृढ़े वादशाहको दोपी कहा जाय। ३ नं० सेनाकी :जो वात कही गई है उसपर कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उस समय वलवाई आंदमी वादशाहका नाम लेकर जो जीमें आता था सो कहते थे। वादशाह इसके लिये जिम्मेदार क्योंकर हो सकते हैं? दूसरे, ३८ नं० सेनाका कोई अफसर भी नहीं मारा गया था।०

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. vol. 11. P. 165.

दिव्लीके अंग्रेज़ोंकी मद्दके लिये मेरठसे कोई गोरी सेना नहीं आई। इसके लिये सेनापति ह्यूट या त्रिगेडियर चिलसन-दोनोंमेंसे कीन अधिक दोषो है ? सेनापतिने कहा था कि छाच-नीकी सेनाको ले जानेका अधिकार व्रिगेडियरको था। व्रिगे-डियरने अपनी सफाईमें कहा था—"व्रिगेडियरको छावनीके यहुत अधिकार दिये गये हैं। फौजी कानूनकी सत्रहवीं दुफा देखनेसे यह साफ २ मालूम होगा । जव सेनांपति उपिश्वत धे तव सुक्षे फौज भेजनेका कोई अधिकार न था। मैं सेनापतिकी आज्ञासे सेनाका काम कर सकता हूं। सेनापतिके सम्बन्धमें जो कुछ मैंने कहा वह ठीक हो या न हो, जो कुछ मैंने मुनासिय संमक्षा वह किया। पहले यह पता ही न लगा कि बलवाई श्लिपाही किधर गये, इसलिये मैंने जो किया वह ठीक ही था। थगर गोरी सेना ठोक पतेके विना ही सिपाहियोंकी खोजमें चल देती तो पीछे यदि अंग्रेज़िख्यां, वच्चे और छड़ाईका सामान विना रक्षाके पड़ा रह जाता तो उस दशामें सेनापतिके ऊपर इससे भी अधिक होष लगांया जाता।"\*

अपनी सफाईमें त्रिगेडियरने यह स्पष्टी करण दिया। इतिहास-लेखक'के' साहब कहते हैं कि त्रिगेडियरका काम छावनीकी रक्षा करना था। अपने खानको विपत्तिपूर्ण समक्ष्कर उन्होंने मेर-ठकी सेनाको दूसरी जगह नहीं भेजा। पर सेनापित ह्यूट सारी मेरठ विभागकी सेनाके सेनापित थे। दिल्लोकी छावनी

<sup>†</sup> Kaye's Sepoy War Vol II P 101

भी उनके ही अधीन थी। इसलिये सेनापतिको दिल्लीकी चात भी सोचनी चाहिये थी। पर वे सिर्फ अपने सानकी रक्षाको ही कर्रुव्यपालन समन्द्र रहे थे। अपने अबीन दूसरे खानकी स्या दशा होगी यह उन्होंने नहीं सोचा । जो कुछ हो, दिल्लोके अंग्रेज़ों-की शोचनीय दशा देखकर जो चाहे जिसके सिर दोप लगावे, पर उस समयसे निश्चेष्ट वनकर वे अपने प्रति आए ही होपी थे। सरकार जब संकुचित राजनीतिसे मारतवासियोंके दिल हुज़कर ग़द्रकी बीज वो रही थी उस समय उसने यूरोपिय-नोंकी रक्षाका कोई उपाय नहीं सोचा। एक अंग्रेज़ इतिहास-लेखकने लिखा है—"हम अपने आपको क्षुठमूठ निरापद समक्ष रहे थे। विपत्तिके अनेक चिह्न हमारे सामने दीखे थे पर हम उदास रहे। हमें सब कुछ स्पष्ट दीख रहा था। तुफान आनेसे पहले जैसी शान्ति होती है, वैसी ही शान्तिको हम सबी शान्ति समन्द रहे थे। बारकपुर और बहरामपुरमें जो कुछ हुआ उससे भी हमको चेत न हुआ। विपत्तिका रुख हम न पहचांन सके। सैनिक विभागके खास खास आदमियोंने प्रधान सेना-पतिसे कहा था कि यह आपत्तिका समय बहुत जल्द निकल जायगा । यही विश्वास पश्चिमोत्तर प्रदेश, सरहद, कानपुर, मेरट आदिके सैनिक अफसरोंका भीथा। अन्तमें जब विपत्ति आ ही पहुंची तव सव घवरा गये। अपने आपके बचावका कोई उपाय न था। इस विपत्तिकी चाल कैसे रोक सकते हैं यह कोई न समझा। मीकेपर कोई उपाय न कर सकनेके कारण

हमारी वड़ी हानि हुई। सिपाहियोंने मेरठमें अंग्रेज़ोंको हराया, दिल्लीमें वादशाहको फिर तख्तपर बैठा दिया। यह खबर हर जगह फैल गई कि अंत्रे ज़ मारे गये और फिर मुगल बादशाहत हो गई। इस ग़दरके सम्बन्धमें आळोचना करनेसे माळूम होता है कि सिपाहियोंमें पहलेसे, गुप्त कपसे, निश्चय हो चुका था कि वे सव एक दिन उडेंगे। मेरडका ३ नं० रिसाला मङ्क्कर एकाएक उठ खड़ा हुआ और इसी कारण उसका निश्चय रह हो गया । इसी कारण भारतमें अंग्रेज़ी साम्राज्य बच गया। जब ग़ङ्र समाप्त हुआ और फिरसे शान्ति खापित हुई तब गव-में देने विलसन साहवको कमिश्नर बनाकर यह अधिकार दिया कि वे अपराधियोंको दण्ड और सहायता करनेवालोंको इनाम दें। विलसन साहबने लिखा है—"लोगोंकी बार्ते सुननेसे मुन्हे विश्वास हुआ कि ३१ मई रविवारका दिन सब सिपा-हियोंने सहसा उठनेके लिये खिर किया था। इस कामके लिये एक सभा वनी थी। हरएक सेनाके तीन आदमी इस सभाके सभासद'थे। सभाने छड़ाईका सारा प्रवन्ध कर छिया था। उन्होंने निश्चय किया था कि ३१ मईको सव यूरोपियन मारे जायं, सब खजानों पर कब्जा किया जाय, तोपखाने और किले ले लिये जायं, गुप्तक्षपक्षे हम सबके नाशके लिये यह भायोजना की गयो थी। पर एकाएक १० मईकी रातको बळवा हो गया। १० मई-की रातको जो कुछ हुया वह अंग्रेज़ी शासनमें कभी नहीं देखा गया।" एक योग्य आदमीका कथन था कि सिपाहियोंका

जैसा संगठन था, यदि वे जपने नियत दिन हरजगह भारतमें लड़ाई गुद्ध कर देते तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि वहुत कम अंग्रेज़ जीते दसते, किर हिन्दुस्तानको जीतना अंग्रेज़ोंकी शक्ति यहर ही जाता। बहुत सम्भव था कि यह बड़ा भारी देश त्रिटिश जातिके हाथसे निकल जाता।। ईश्वरको यह मंजूर न था। मेरलको दुर्बटनाके छुछ घंटे बाद ही त्रिजलीके तारोंसे वह खबर तमाम भारतमें जा पहुंची और हरजगहके अंग्रेज़ोंने अपनी रक्षाका उपाय कर लिया।"

वंत्रेज इतिहासलेखकने वपनी भूमिकामें भी यह लिखा है कि भारतमें एक गुप्त पड्यन्त्र हो रहा था। वगर सिपाही अपने गुप्त निश्चयके अनुसार एक ही दिन, सारे भारतमें, अंत्रेज़िंके विरुद्ध लड़ाई शुक करते तो सब अंत्रेज़ मारे जाते और उस दशामें फिर हिन्दुस्तानको जीतना बड़ा कठिन हो जाता। ग़दरके इतिहासकी आलोखनासे एक वात और मालूम होती है कि वलवाई सिपाहियोंने अंत्रेज़ोंसे खुले मैदान लड़ाई नहीं की। किसी किसी लड़ाईमें उन्होंने बड़ी वीरता, दक्षता और साहस दिखाया, पर भारतके सब सिपाही किसी एक सेनापितके नीचे काम नहीं कर रहे थे। वेतरह २ के कारणोंसे अंत्रेज़ोंके हेपी वने ये अंत्रेज़ोंको उखाड़ फेंकनेके लिए वे व्याकुल हो उठे थे। सबने एक होकर कोई भी काम नहीं किया। इससे हम इस निश्चय-

Kaye's Sepoy War. vol 11. P. 101-110

पर नहीं पहुंचते कि सिपाहियोंमें कोई गुप्त मंत्रणा थी और पहलेसे इरादा करके वे तैयार हुए थे। अगर इरादेके साथ तैयार होते, यदि सचमुच उनका संगठन कोई होता तो वह अपना कोई न कोई प्रवन्ध करते, किसी न किसीको सेनापित बनाते; बाकायदा सेनाओंका संचालन होता। यदि कहीं ऐसा होता तो अंग्रें जोंके लिये बड़ी मुसीबतका मौका आजाता। पर चास्तवमें इनमेंसे एक भी बात न थी। अंग्रें जोंको अपने विरुद्ध जहाँ जरा भी संदेहकी वात मिल गई उसे ही उन्होंने लिख दिया है। इसी तरहकी यह बात है कि सब सिपाही ग्रुप्त पड्यन्त्र कर रहे थे, इसका कोई भी प्रमाण नहीं। सरकारके नाजायक दबावके कारण सिपाही और सर्वसाधारणके दिलोंमें जो छाला था वह मामूली रगड़से फूट गया, उसके गन्दे मबादसे सारा इतिहास भर गया।



## सातवां अध्याय

लाई केनिगका टर्चाग-कलकत्तामें हलचल-प्रधान सेनापतिसे गवनर जनरतका पत्रव्यवहार-स्वयंसेवक सेनाका प्रस्ताव-सहायक केनाका व्याना-प्रयान सेनापतिकी मृत्यु-कर्नल नील-नया दंड-विधान।

North Market

के केनिंगको जब दिल्लोके ग़दरका समाचार मिला क्रिल्ल्लिक्ट तव वे उसकी गति रोकनेके छिये उद्यत हर। पश्चिमोत्तर प्रदेशके जो स्थान सिपाहियोंके निवासस्थान थे उनकी रक्षाका उचित प्रवन्त्र करना उन्होंने पहले सोचा। उन्होंने वीर्ड आव कन्द्रोलरके सभापतिको लिखा—'वंगालके बारकपुरसे लगाकर पश्चिमीचर प्रदेशके आगरा तकका प्रदेश बलवाई होनेके लिये तैयार है। इस साढे सात सी मोलके भीतर फेबल एक गोरी सेना है। वनारसमें एक सिक्ख सेनाका दस्ता है पर गोरी सेना नहीं है। इलाहाबादकी भी यही हाल है। इन सब स्यानोंकी हिन्दुस्तानी सेनाओंपर द्रोही होनेका सन्देह हैं। अगर इन लोगोंको अमी खबर मिछे कि दिल्ली वागी सिपाहियोंके. हाधमें है और वादशाह तक्तपर वैठ गये हैं तो कलही सारे किले: कीर खजाने इनके हो जायंगे। इसिंछये में दो वातोंकी ओर लगा हूं, एक तो दिल्लीसे बागी सिपाहियोंको निकालना और दूसरे,

गोरी सेना इकही करना।" छाड कैनिंगने हर जगहसे गोरी फीज इकही करनेके छिये क्या क्या किया था वह इस भागके शुक्तमें था चुका है। अब वे दूसरी बातोंकी बोर कुके। मेरठके अंग्रेज़ लिपाहियोंके हाथसे मारे गये थे, दिल्लीके अंग्रेज़ोंकी लिपाहियोंने दुर्गति की थी। मुगल बादशाहको उन्होंने फिर तस्तपर बैठा दिया था। अब लाई कैनिंग अपनी प्रधानताका उद्धार करनेमें लगे।

इस समय कलकरोमें वड़ी गड़वड़ मची। वहाँ बहुतसे ईसाई वर्चे और स्त्रियाँ थीं, वे अवतक निरापद थे। शान्तिसे रहते रहते वे. गड़वड़के नामसे डरते थे। कलकत्तेके वंगाली और अंग्रेज़ भी ऐसे ही थे। अंग्रेज़ व्यापारियोंका प्रधान स्थान कलकत्ता था। यहाँ सरकारके सब दफ्तरों और गोरोंकी प्रधा-नता थी। शान्तिसे रहनेके कारण सब उसके अभ्यासी हो गये धे। जब पश्चिमोत्तर प्रदेशके सिपाहियोंके उठनेकी खबर वहाँ पहुँची तब सब बबरा गये। यह लोग खोचने लगे कि मेरठमें जो कुछ हुआ और दिल्लीमें जो भयानक काएड मचा, वही कलक-त्तामें भी होगा। अपनी रक्षाके लिये शंकित होकर यह लोग सरकारकी ओर देखने छगे। अवतक ये छोग शान्तिसे न्यापार करके, धन बढ़ाकर और अपने आपको विजयी जाति कहकर यभिमानसे भारतवासियोंको तुच्छ दृष्टिसे देखते थे। पर उन्हिं यह खप्रमें भी विचार न था कि जिस जातिकों वे तुच्छ समझ रहे है उसीसे भयानक विष्ठवका जन्म होगा। पश्चिमोत्तर

प्रदेशकी वार्ते तिलका ताल वनकर उनके पाल पहुँ चने लगीं। वरकर वे लोग चारों ओरसे अपने आपको विपत्तिमें फैला हुला कामको लगे। इंलाइयोंमें इसका विशेष आन्दोलन हुला। अभि कोर पूर्तगालिकासी बहुत डरे। बहुतसे तो अपनेको वस्तिके लिये जहाकोंपर जाकर रहने लगे, कोई कोई किलेमें का बसे और बहुतसे मकानोंके तहज़ानोंमें वेठकर अपनेको तिराग्य समकने लगे। बहुतसे शहर छोड़कर पासके गांवोंमें जा बसे। बहुतोंने इंग्लेंडका दिकद कराया और बहुतसे बन्यूक पित्तील खरीदकर सदा सिक्तित रहने लगे। इस समय भी लाई केनिंगके सामाविक धैर्यमें कोई अन्तर न साया। कोई दिक्तिता या डर उन्हें कर्त्त व्यमार्गमें बाधा न डाल सका। इस आपित्तके गवसरपर भी गवर्तर जनरलकी शान्ति देखकर खबको सन्तोय हुआ।

यह नहीं कहा जा सकता कि कलकत्ताके यूरोपियन और अंग्रेज़ विना कारण डर गये थे। मयके अनेक कारण थे। जो सिपादी भीतर वाहरसे सहायक वनकर अवतक कम्पनीका ग्रासक जमा रहे थे, जिनकी वीरतासे कम्पनीका राज्य बढ़ा था, वे ही अब अंग्रेज़ोंका ख़ून बहाकर बदला लेने लगे। फल-कत्ताके पास ही वारकपुरमें देशी सिपाही थे। ये लोग एक रातमें कलकत्ता आकर यूरोपियनोंको मार सकते हैं। कलकत्तेकी जेल और किलापर आक्रमण करना इनके लिये कठिन नहीं।

<sup>\*</sup> Friend of India, May 28. 1857.

मेरठ और दिल्लीमें जो कुछ हो चुका वही कलकरोमें भी हो सकता है, यह सोचकर गीरे लोगोंमें गड़वड़ मची। वे क्षण क्षण महाविष्ठवकी राह देखने लगे। अपने धन प्राणोंकी रक्षाके लिये कातर होकर वे सरकारकी और देखने लगे।

लार्ड कीनंग विना सोचे किसी काममें हाथ न डालते थे। वे पहले खूव सोच विचार लेते और फिर काम शुक्त करते थे। जब कलकत्ताके अंग्रेज़ चिन्ताके कारण दुवले हुए जा रहे थे उस समय भी लार्ड केनिंग निश्चित्त थे। दिनके वाद दिन बीतने लगे, चारों ओरसे विपत्तिके समाचार आने लगे। वे सव खबरोंको इकही करने और सोचने लगे। अंग्रेज़ोंने इस समय सोचा कि शायद गवर्नर जनरलकी समक्तमें अमीतक यह बात नहीं आई है कि विपत्ति बहुत बड़ी है। कलकत्तापर सिपाहि-थोंके हमलेकी बात अभीतक वे नहीं विचार सके। यह सच है कि गवर्नर जनरलका चेहरा देखकर कोई उन्हें चिन्तित नहीं कह सकता था, पर उन्हें सव वार्ते मालूम थीं और चे सक कुल समक्त रहे थे।

कलकत्तासे बहुत दूर जो लोग विपत्तिमें फँस गये थे, जिनके धन, प्राण नष्ट हो चुके थे, उनके प्रति सहातुभूति दिखानेमें लार्ड किंनिंगने किसी तरहकी कभी न की थी। उन सब नगरों की रक्षाकी वे पूरी कोशिश कर रहे थे। जो दूर बैठे बैठे ग़हरके बढ़ा बढ़ाकर कहे हुए समाचार सुन सुनकर अपने आप डरके

Kaye's Sepoy War. vol 11 P. 116 note.

मारे सूह रहे थे, उनके प्रति भी गवर्नर जनरलने समवेद्ना दिखाई। वे उनके डर और कारणों को समकते थे पर काम करने के मार्गमें उनके सहमत न हो सके। उनका सबसे पहला लाम आपत्तिसे विरे हुए नगरों को रक्षा करना था। पर जो डर रहे थे. वे बाहते थे कि और सब कुछ छोड़कर पहले कलक-नाकी पूरी रक्षा कर दी जाय। पर गवर्नर जनरल उन सानों की रक्षा कर रहे थे जहाँ खूनका फाग खेला जा चुका था; या अभी खेला जानेको था। पर यह न समक्कर कलकत्त्वों अ'मे ज़ गवर्नर जनरलकी तिन्दा करने लगे।

मई मास बीतते बीतते अंग्रेज़ोंको आरोका बढ़ गई। गोरे लोग सब्बंसेबक सेना बनानेको तैयार हुए। कलकत्ताकी त्यापारिक समाकी ओरले लार्ड कैनिंगके पास आवेदनपत्र गया। इस सेनामें अंग्रेज फूँच, अमेरिकन सब शामिल होनेके लिये तैयार हुए। पर लार्ड कैनिंगको इस समय कलकत्तोकी रक्षाकी अधिक आवश्यकता प्रतीत न हुई। उन्होंने प्रार्थियोंको जवाय दिया कि वे विशेष कानस्टेक्ल बनाकर नियत किये जा सकते हैं। इस जवायसे गोरा समाज लार्ड केनिंगसे चिढ़ गया। वे कहने लगे कि गवर्नर जनरल हम सबको मरवाना चाहते हैं। पर गवर्नर जनरलने किसी बुरे विचारसे यह प्रार्थना बाहते ही। पर गवर्नर जनरलने किसी बुरे विचारसे यह प्रार्थना बाहते ही। विस्त वे सर्वसाधारणके सामने अपनी गम्मीरताको लोना नहीं चाहते थे। वे यह साबित करना नहीं चाहते थे कि हम घवरा गये। ऐसा करनेसे सम्भव था कि

सर्वसाधारणमें उत्तेजना फैल जाती। अंग्रेज़ोंको अपना वोरिया विस्तर उठाते देखकर सम्भव था कि सब उनके विरुद्ध हो उठते। लार्ड कैनिंग केवल एक जातिके शासक न थे, उन्हें सब देशों और जातियोंकी ओर देखकर शासनका चक्र घुमांना पड़ता था। ये जानते थे कि कलकत्ता हर जातिका निवासस्थान है। एक जातिकी रक्षाके लिये विशेष काम करते ही, सम्भव है दुसरी जातियां उसीको अहितकर समझें, यहाँसे गड़बड़का सुत्रपात हो। इसलिये वे ऐसे काम कर रहे थे जिससे सव-की आशंका दूर हो और सब अपने आपको समान समर्भे। हिन्दुस्तानी भी बहुत डर गये थे। अपनी जाति जानेके डरसे यह लोग क्षण क्षणमें नयी नयी कल्पना करते थे। वाजारोंमें जरा जरा देरमें नयी नयी अफवाहें उड़ती थीं। अंग्रेज़ चाहते थे कि लाई कैनिंग कम्यूनिक निकालकर इन अफवाहींको असत्य कहें। लार्ड कैनिंगने २० मईको लिखा—"वाजारमें अफवाह उड़ी है कि मैंने हिन्दुओंके स्नान करनेके तालावोंमें गोमांस डलवाकर, उनके धर्मनाश करनेकी आज्ञा दी है। महारानीके जन्मदिन २५ मईको सब दूकाने वन्द करनेकी आज्ञा इस विचा-तसे दी है कि मजबूर होकंर हिन्दू अपवित्र चीजें खायँ। जिन लोंगोंको धैर्यके साथ समझकर चलना चाहिये वे भी मुझसे कहते हैं कि इन अफवाहों को अशुद्ध सिद्ध करनेके लिये घोषणा पत्र निकाला जाय । ंसें ऐसा नहीं करता, इसलिये यह लोग पिस्तील लेकर तैयार होते हैं। ऐसी भूठी अफवाहोंके लिये मेरे विचारमें जो बात आती है वही मैं करता हूं। मैं आशा करता हूं कि धीरता और ह़द्तासे सब वातें शान्त हो जायँगी।" लाई केनिंग इस प्रकार सब वातोंकी आलोचना करके काम करते थे।

२५ महंको सहारानी विक्टोरियाका जन्मदिन पहलेके न्तमान बाडम्बरसे मनाया गया। इस समय लार्ड कैनिङ्ग इन वातपर विशेप ध्यान रख रहे थे कि किलीकी राजभक्ति-में अन्तर न आदे। किसी किसी कंत्रे ज़ने प्रस्ताव किया था कि वे अपने शरीररक्षक हिन्दुस्तानियोंकी जगह यूरोपियनको रक्षें। पर लाडे कैनिंग इससे सहमत न हुए। इस उत्सव-में नये कारतूम काममें छानेमें किस्रो सिपाहीको आपत्ति न हो, इस्रिक्टिय सैनिकॉका एक दछ पुराने कारतूस छानेके छिये वारकपुर भैजा गया । रातको गवर्में ट हाउसमें नाच हुआ। पर बहुतसे अंग्रेज़ हरकर वहां भी न गये। उन्हें शक था कि जब सब यूरोपियन एक जगह एकत्र हों तव शायद हिन्दु-स्तःनी उनपर हमला कर दें। इसी मौकेपर मुसलमानोंकी र्डद आई थी। अंग्रेज़ोंको मय था कि इस ईदपर सव स्रानोंके मुसलमान उटेंगे। पर कलकत्तामें शान्ति रही। अंग्रेज़ लोग बहुत ही डर गये थे और पल पलपर वे हिन्दुस्ता-नियाँके आक्रमणकी आशंका करते थे। छाई कैनिंग दिल्ली वापिस लेने और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें शान्ति वनाये रखनेके लिये अपनी मन्त्रिसमामें सलाह कर रहे थे। उस समय

यह दोनों काम एक साथ होना वड़ा मुश्किल था। गोरी सेना वहत कम थी। कौंसिलके मेम्बरोंकी सम्मतियां भिन्न भिन्न थीं। कौंसिछके सिविछ कर्मवारी सोच रहे थे कि गोरी सेना कम है, यदि यह वागियोंके हाथसे दिल्लीको लेनेमें लग जायगी तो और देशोंकी रक्षा न होगी। उन्मत्त सिपाही विगड़कर और खानोंपर कन्जा कर छेंगे। इसलिये उनकी सम्मिति थी कि दिल्लीको अभी कुछ दिन वागियोंके कन्जेमें ही रहने दिया जाय। पर सर जान छी जैसे सैनिक संभासद इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि सबसे पहले दिल्लीका उद्धार किया जाय। गवर्नर जनरळकी राय भी यही थी। दिल्ली वापिस हाथ आनेसे दूसरी जगहोंकी सेना न विगड़ेगी, यह उनका विचार था। पर अगर दिल्ली छेनेमें देर की तो सर्वसाधारण समझेंगे कि सरकार अव वादशाहसे दिल्ली नहीं छे सकती। सम्भव है और सिपाही भी विद्रोही होकर वादशाहका पक्ष समर्थन करें । इससे सम्पूर्ण देशमें अशांति फैंळ सकती है, इसिंछये जितनी जल्दी हो पहले दिल्लीपर कव्जा किया जाय । दिल्ली वापिस आते ही फिर सरकारका विरोध करनेकी किसीकी हिम्मत न होगी। इससे गदरकी नींव दूर जायगी।

इस प्रकार विचार करके गवर्नर जनरळ दिल्ली वापिस लेनेकी तैयारी करने लगे। इस विषयपर अव उन्होंने देर न की। रोज प्रधान सेनापतिके पास शिमला तार पर तार जाने लगा कि दुरमनोंके हाथचे दिल्ली है लो। पर इस समय पश्चित्रेक्ट प्रदेशमें कश्चिक कोरी खेना च थी। देवल उत्तरमें ार देन थे। इन्हीं दलींचे नवर्नर जनरहने दिल्लीका बद्धार करना विचारा। वे स्वयं दिल्लीसे हजार मीलपर बैठे थे. इत्पती इन्होंने कमी यह प्रदेश देखा भी नधा। पर पंजाद और यू॰ पी॰ के लेफिनेएट गवर्नरींपर उनका विश्वास या प्रधान सेनापतिपर उनकी बाखा थी। इन्हींपर भार देकर ये पत्र लिखने लगे। मेरठकी घटनाके बार उन्होंने लएडन पत्र लिखा था-" में घटनासकसे नी सी मील दूर हूं। इसलिये दिल्लोके सम्बन्धमें जो कुछ करना चाहिये उसमें अद्धविधा हुई है। इस समय जहां तक सम्भव है, सेनाएँ एकब धी जा रही हैं। छे॰ गवर्नर कालविनके कामोंपर मेरा विश्वास है। जहाँ तक मुमिकन होगा सभी अपने अपने कर्तव्योंका पालन करेंगे। मैंने प्रधान सेनापतिको बंगाल और पश्चिमीत्तर प्रदेशकी दशा और शीव्र काम करनेकी आवश्यकता लिख दी है। सद वार्ते समय सापेक्ष हैं। एक वार दिल्लीपर कव्जा करने र्जार दागियोंको कडी सजा हैकर नजीर कायम करनेपर चारों ओर शान्ति हो जायगी।" लार्ड कैनिंगने जिस 'आशासे यह पत्र लिखा था वह नहां तक सफल हुई, यह आगे तिन्द्रसे ।

गवर्नर जनरलने अद गोरी सेना एकत्र करनेकी धोर ध्यान दिया। जिन जिन स्थानींपर वलवाई सिपाहियों हारा आक्रमण होनेकी संभावना थी उन सब स्थानींपर थोड़ी थोड़ी सेना रक्खी गई। इस कारण उन्हें अनेक विपत्तियां वठानी पड़ीं। कलंकत्ताके पास केवल दो दल गोरी सेना थी। इनमेंसे ५३ नं सेनाके पैदल सैनिक कलकत्ताके किलेमें थे। और ८४ नं० के चूंचड़ामें। सारे वंगालमें केवल यह दो ही दस्ते थे। कलकत्तासे ४०० मील दूर दानापुरमें गोरी सेना थी। ळार्ड कैनिङ्गने इन दो दस्तोंपर निर्मर होकर ही काम करना चाहा। पर अनेक कारणोंसे कलकत्तामें गोरी सेना रखनी ज़करी थी। कलकत्ताके किलेमें वड़ा आरी तोपख़ाना था। इच्छापुरमें वाह्नद बनती थी, दमदममें सेनिक विद्यालय था। अलीपुरका जेलखाना दुश्चरित्र कैंदियोंसे भरा था। इसके अलावा फौजी कपड़ेका गोदाम, टकसाल, वंक सब धनसे भरे थे। विरोधी आक्रमण करके जेलको तोड़कर अपने साथी चढ़ा सकते थे, हथियार और लड़ाईका सामान लूटकर सरकार-को विध्वंस कर सकते थे, टकसाल और वंकींको लूटकर अपनी शक्ति कायम कर सकते थे। इन्हीं सव कारणोंसे कलकत्तामें फौज रखना आवश्यक था।

बहुतसे लोग लाई कीनङ्गपर यह दोष लगाते हैं कि वे समय-के महत्वको समक्तकर काम नहीं करते थे। यदि पहले ही वे यूरोपियनों को स्वयंसेवक बनने देते, बारकपुरके सिपा-हियोंके हथियार ले लेते, दानापुरके सिपाहियोंको भी सेनासे निकाल देते, बँगालकी सेनाओंको जल्दी ही दिल्लो भेज देते, तो

मई मासमें ही विपत्तिसे छुटकारा मिछ जाता। पर बादमी वर्त्तमान घटनाओंको ही देखकर काम किया करता है। भविष्य-को सामने रखकर अनिश्चित विषयपर काम नहीं होता। आज जो कुछ सामने हैं. उसे सीचकर अगर वह काम करे तभी उसकी प्रशंसा है। जल क्या होगा इसे आदमी नहीं समझ सकता। लार्ड कैनिंग भविष्यवक्ता न थे। मई महीनेके मध्य-वारकपुरके सिपाही सरकारकी बोरसे छड़नेको तैयार थे। दानापुरकी हिन्द्रस्तानी सेनाके सेनापति लायड साहब भी भपनी सेनापर पूरा विश्वास करते थे। अ इस समय हरएक छावनीके लिपाहियोंकी नजर दिल्लीपर थी। मुगल वादशाहकी राजधानी फिर करपनीके हाथ आती है या नहीं, यही सब देख रहे थे। इसी कारण लार्ड कैनिंग वड़ी जल्दी दिहीपर कब्जा करना चाहते थे। बंगालके सब सिपाहियोंसे हथियार लेनेकी जकरत थी। पर फौजकी भी कमीके कारण छे नहीं सकते थे। लाई कैनिंगने इस समय लिखा था—'जब हथियार लिये जा सकते हों तो वहां छे छेनेसे ही लाभ है। पर बंगालमें, वारकपुर से कानपुर तक १५ एंड हिम्दुस्तानी सिपाही और एक दल गोरे सिपाही हैं. हथियार लेना असम्भव है। हथियार लेने-से और भी बुरा फल हो सकता है।"%

उस समय सिपाहियोंका जोश चहुत अधिक चढ़ गया था

<sup>\*</sup> Káye's Sepoy War. vol 11. P. 124 note.

Kaye's Sepoy War. vol 11. P. 124 note.

इसमें सन्देह नहीं, पर अनेक खानींपर ऐसी शान्ति थी कि अधिकारी छीग उनकी प्रशंसा किये बिना न रह सके। गवर्नर जनरछके पास इसी आशयके तार आ रहे थे। १६ और २० मईको बनारससे समाचार आया कि किसी तरहकी अशान्ति नहीं। सेना भी शान्त है। इसी तारीखको सर हेनरी छारेंसने छखनऊसेतार भेजा कि किसी तरहकी अशान्ति नहीं। साधारणत्या जोश कम हो रहा है। पश्चिमोत्तर प्रदेशके छे० गवर्नरने आगरासे तार दिया—"सव कुछ सन्तोषप्रद माळूम होता है। दिश्लीसे बळवाइयोंको बढ़नेमें समय छगेगा। सबका विश्वास है कि दिल्लो वापिस हमारे कन्जेमें आवेगी, ग़दर अधिक न बढ़ेगा।" इनके अतिरिक्त और अनेक खानोंसे शान्तिके समा-चार आने छगे। केवल अलोगढ़से सिपाहियोंके उपद्रवक्ता समा-चार आया, पर थोड़ी देर वाद समाचार आया कि उस खान-पर कन्जा करनेकी योजना की गई है।

मई मासमें इसी तरहके समाचार लाई कैनिंगके पास आ रहे थे। कहीं किसी तरहकी गड़बड़ न थी। सब शान्तिकी आशा कर रहे थे। इसलिए लाई कैनिंग भी भयानक ग़दरको खयालमें न ला सके। घटनाखलसे एक हजार मील दूर बैठे हुए गवर्नर जनरल समाचारोंके आधारपर काम कर रहे थे। उनकी आज्ञासे भिन्न सिन्न खानोंसे गोरी फीजें आ रही थीं। विपत्ति रोकनेके लिये वे इन फीजोंको मिन्न मिन्न खानोंपर रखनेका प्रबन्ध कर रहे थे। लाई कैनिंग समझते थे कि लाई डलहीज़ोकी दूषित नीतिने जो हर जगह आगका सामान इकहा कर दिया था वह जगह २ मड़क रहा है,। पर चारों ओर देखकर कर्तव्य निश्चित करना ही उनकी नीति थी। इसी तरह वे कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए थे। वे सोच रहे थे कि शान्तिके साथ काम करने और सरकारके प्रति छोगोंको विश्वास करानेसे बहुत कुछ सुविधा होगी। वे यह भी समझ रहे थे कि मिन्न भिन्न खानोंसे गोरी सेना छानेसे विपत्ति घट जायगी। छोग समक्रेंगे कि राज्यकी रक्षाके छिये विखायतसे सेनायें आ रही हैं, अब बळवाई न बचेंगे। इस तरह सोच सोचकर जो छोग सरकारसे थोड़े भी रुप्ट हैं वे दब जायगी। यह सब बातें सोचकर छाई कीनंग गोरी सेना एकत्र करने छगे। उनका काम निष्फळ नहीं हुआ। समुद्र पार करके एक साहसी सेनापति एक दल सेना छे आया। अंग्रेज़ोंको शान्ति मिछी।

कर्नल नील मद्राससे गोरी सेना लेकर कलकता पहुँचे।
२३ मईको इस सेनाका पहला दस्ता कलकत्ता उतरा। इसके वाद
धीरे घीरे सेना जहाजोंसे उतरने और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी ओर
रवाना होने लगी। इस वक्त हवड़ासे रानीगंज तक रेल थी।
सेनाको जल्दी पहुँचानेके लिये सरकारने घोड़े और वैल जरीदनेमें कमी न की। घोड़ागाड़ियों और वैलगाड़ियोंका भी
प्रवन्य किया गया। निश्चित समयपर कर्नल नील अपनी सेना
लेकर हवड़ा स्टेशनपर पहुँचे। पर सारी सेना न पहुँच सकी।
गाड़ी छोड़नेका समय हो चुका था। स्टेशनमास्टरने कहा कि

समय हो चुका। कर्नल और कुछ देर टहरनेको कहने लगे पर रेलवे कर्मचारी न माने। एकने कर्नलसे कहा कि वे सेनाके सेनापित हैं। रेलवेपर शासन करनेका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सेनापितने उनसे कहा कि तुम सरकारके विश्वासघातक हो। मैं तुम्हें बिना सेनाके गाड़ो न ले जाने दूंगा। यह कहकर उन्होंने सेनाद्वारा ड्राइवरको पकड़वा लिया। दस मिनिट वाद सेना आ गई। नीलकी साहसी सेनाको लेकर गाड़ी हवड़ासे चली। यह बात गवर्नर जनरलको मालूम हुई और अंग्रेज़ोंने भी सुनी। सुनकर सब आश्वस्त हुए कि योग्य आदमीके हाथमें कार्यभार दिया गया है।

मई मास जैसे जैसे वीतने लगा वैसे ही वैसे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें भयानक ग़द्रके चिह्न नजर आने लगे। अंग्रेज़ोंकी राजनीतिके कारण जो लोग उत्तेजित हुए थे, अंग्रेज़ोंके कायदे कानूनोंकी रगड़से जिनके हृद्योंपर चोट लगी थी, कल्पना हारा जिन्होंने भारतका मनोहर चित्र खींच रक्खा था, जो भारतसे अंग्रेज़ोंको विदा करना चाहते थे, वे सव उत्तेजित हो उठे। मई मास वीतते वीतते यह विचार होने लगा कि पश्चिमोत्तर प्रदेशके सव सिपाही अंग्रेज़ोंके विरुद्ध घोर संग्राम करनेपर तुले हुए हैं। मेरठके अंग्रेज़ सिपाहियोंके हाथसे मारे जा चुके थे। दिल्लीमें वाद-शाहका राज्य हो गया था। पश्चिमोत्तर प्रदेशके अनेक स्थानोंसे अंग्रेज़ी शासन उठ गया था। इसी समय अंग्रेज़ अपनी प्रधानताके लिये कमर कसकर तैयार हुए। अपराधियोंको प्रधानताके लिये कमर कसकर तैयार हुए। अपराधियोंको

फटोर इंड देने लगे। ३० मईको गवर्नर जनरलने अपनी मंत्रि-समामें एक कानून पनाया। इसके अनुसार जहाँ ग़दर हो वहाँके सर्दसाधारणके जीवनमरणका भार, शासनविभागके किसी अधिकारी और किसी इजॅंके कर्मचारीको होगा। इसीके अनु-त्तार घोषणा हुई कि जो कोई महारानीकी सरकारके विरुद्ध लढ़ेगा, या लड़नेका यस करेगा, या किसी गुप्त पड्यन्त्रमें शरीक होगा उसे फांसी, या जेल, या कालापानीकी सजा दी जायगी। जहाँ किसी तरहकी गड़वड़ होगी वहाँ इसी कानूनके अनुसार काम होना । जो छोग सरकारकी मुखालफत या खून या चोरी या डकेती करेंगे, उन सबका विचार सरकारी कमीशनमें होगा। इस तरहके अधिकारप्राप्त कमिश्रर हर जगह और हर मौकेपर फैसला करेंगे। विना वकील और विना जूरीके यह लोग मीत या कालापानी या जेलका दएड दे सर्केंगे। इनके फैसलेकी कोई अपीछ न होगी। ८ जूनको यह कातृन सरकार द्वारा वाकायदा पास हो गया। ' हरएक अ'ग्रेज़को इस कानूनके जरियेसे असा-धारण ताकत मिल गई। सेनाओं के लिये यह हो गया कि चुने हुए पांच अफ़सरोंकी कोर्ट उनके लिये जो फैसला कर दे वही न्याय होगा।

जव लार्ड केनिंग इस प्रकार गृद्रको रोकनेकी होएमें थे तव भारतके प्रधान सेनापित एनसन शिमलामें थे। सिपाहियोंके जोशसे गृद्र हो जायगा यह वे समभे ही न थे। फिर यह ब्रह्र इतना वढ़ सकता है कि भारतसे अंग्रेज़ोंका राज्य ही उठ जाय,

यह उनके विचारमें ही न आया था। अविष्यकी वात न सोच-कर वे गर्मीके दिनोंमें शीतल हिमालयकी हवाके झोंके ले रहे थे। पर अधिक दिन वे इस आनन्दमें न रह सके। १२ मईको अभ्वालाका एक नौजवान उनके पास पत्र लेकर पहुँचा। उसमें लिखा था कि दिल्लीके अंग्रेज मारे गये और वहाँ फिर बाद-शाहत हो गयी। अब वे समके कि मेरठकी सेना सरकारके विरुद्ध हो गई। इसके एक घंटे वाद दूसरा पत्र पहुँचा, उसमें भी वे सव घटनायें थों। इससे भी प्रधान सेनापतिने यह न समना कि मामला नाजुक है, पर वे यह जरूर समझ गये कि अव वैठे रहनेसे काम न चलेगा। अब उन्हें जरूर कुछ न कुछ-करना ही पढ़ेगा। सेनापितने सोचा कि दिल्ली सिपाहियोंके हाथमें है और वहाँके अंग्रेज़ मारे गये। इसलिये वासपास जो कुछ गोरी सेना मिले वह एक्त्र करके दिल्ली भेजनी चाहिए | यह सोचकर उसी दिन ('१२ मईको ) प्रधान सेनापतिने अपना एक एडीकांग मंसूरी भेजा। इस खानकी ७५ नं० गोरी सेनाकी अम्बाला भेजनेकी आज्ञा दी गई थी। इसके अन्यान्य स्थानोंकी जो गोरी सेनार्ये थीं उन सबको भी तैयार रहनेकी आज्ञा हुई। सेना भेजनेका उन्होंने प्रवन्य किया पर खयं शिमलामें ही रहे ह ळार्ड कैनिंगको उन्होंने ळिला कि इस विषयको सब वार्ते जान-नेका उन्हें विशेष कीतूहरू है। यदि खबर अच्छी न हो तो वे अम्बाला जानेको तैयार हैं। यह पत्र लिखनेके थोड़ी देर बाद ही ' उनके पास मेरहका समाचार पहुँचा। इसे पढ़कर भी उन्होंने

घटनाके गुरुत्वको नहीं समका। हिमालयकी स्निग्ध शोसाका उनसे त्याग न हो सका। उनके सामने जो कर्त्तव्य था खड़ा हुआ था उसके लिये वे अब भी तैयार न हुए। हो अंग्रेज़ं सैनिकोंको उन्होंने अम्बाला भेजा। सिमुरकी गोर्का सेनाको देहराटूनसे मेरट जानेकी आज्ञा मिली। प्रधान सेनापतिने समका था कि दिल्लीका बड़ा भारी तोपख़ाना सिपाहियोंके हाथ लग गया। इसलिये वे हर जगहोंके तोपख़ानोंकी रक्षाके लिये सेनायं भेजने लगे। इसीलिए उन्होंने गवर्नर जनरलको लिखा कि फीरांजपुरका किला ६१ नं० पैदल द्वारा रिखत रहेगा। गोविन्दगढ़को ८१ नं० सेना बचायेगी। जालन्धरकी ८ नं० सेनाके दो दल फिल्लोरके किलेकी रक्षा करेंगे। फिल्लोरकी सब तोपें तैयार रहेंगी। लसीड़ीकी ६ नं० गोर्का और सवार तोपें लेकर अम्बाला जायंगे।

इस प्रकार आज्ञार्ये देकर प्रधान सेनापित १४ मईको अग्वालाके लिये रवाना हुए। दूसरे दिन सबेरे वे वहाँ पहुँचे। अब इनके पास चारों ओरसे गड़बड़के समाचार आने लगे। उन्हें मालूम हुआ कि पंजावकी हिन्दुस्तानी सेना सरकारके विरुद्ध खड़ी होनेवाली है। इसलिये इनसे उन्हें किसी तरहकी मद्दकी आज्ञान रखनी चाहिए। इस समय उन्हें बड़ी विपत्तिका सामना करना पड़ा। तोपोंके मेजनेका उचित प्रवन्य न था। उन्हें भारतमें रहते हुए एक सालसे अधिक हो गया था। इसी थोड़ेसे कालमें उन्हें लड़ाईकी तैयारी करनी पड़ी। अपने साधि-

योंसे उन्हें पूरी सहायता न मिली। पंजावकी हिन्दुस्तानी सेनाओंपर उन्हें भरोसा नहीं था। इसके अलावा उनका शरीर क्षीण था, वे कमजोर थे। जब पंजाबके सिपाहियोंसे वाशा न रही तंच वे अम्बालाके हिन्दुस्तानी सिपाहियोंसे हथियार ले सकते थे। पंजावके प्रधान किमश्रर सर जान ठारेंस (वाद्में ठार्ड लाउँस ) ने उन्हें ऐसा करनेकी सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि इस सेनाके हथियार छेकर दिल्लीपर चड़ाई कर दी जाय। पर श्रधान सेनापतिको यह उचित नहीं मालूम हुवा। अम्वालाके अधिकारियोंने इसका विरोध किया। क्योंकि वे सिपाहियोंसे वादा कर ख़के थे कि उनका ऐसा अप्रमान न होने देंगे। अस्वा-लाकी सेनाको न साथ ही छे जा सके और न पीछे ही छोड़ सके। उस सेनाके अंग्रेज़ अफसर कहने छगे कि सिंपाहियोंसे को वादा किया गया है वह तोड़ना उचित नहीं। इसी कारण प्रधान सेनापतिने उनके हथियार न लिये । उनकी राज्ञभक्तिपर विश्वास करके उन्होंने उन्हें वैसेही रहने दिया। अम्वालाके सिपाही पहलेके समान हथियार बंद रहे पर उन्होंने सेनापतिके समान धैर्यका परिचय नं दिया। कुछ दिन वाद वे ही हथियार सरकारके बिरुद्ध उठे। इस अवसरपर दो राजपुरुषोंने प्रधान सेनापतिकी विशेष सहायता की थी। एक, अम्वालाके डिप्टी कमिश्वर और दूसरे, सतंलज इलाकेके कमिश्रर । दिल्लीकी गड़वड़का संमाचार मिलते ही फ्रेंस्ट साहवने कमिश्रर वार्नेसको प्रवन्ध करनेके लिये िखा। वार्नेस इस समय कसीलीमें थे। अम्बालाकी रक्षाके लिये

इन्होंने एक दल सिन्छ पुलिस भी तैयार सी। सतलजसे यमुना तक बहुतसे सिक्ख राजा और ताब्छुकदार थे । इस मीकेपर सब मंश्रेज़ोंकी तरफड़ारी करने छगे। गृदरका इतिहास साफ शब्दोंमें कह रहा है कि किपाहियोंने जब सरकारके विवद गृहर शुरू किया उन्हों समय हिन्द्रस्तानियोंने सरकारका पक्ष लेकर उन्हें दवाया। भारत सरकार जब ग़द्रकी छहरोंसे अपनी सब सुधवुत्र भूछ चुकी धी तब यहाँके राजाओंने आगे बहुकर सरकारका राज्य सम्हाला । धार्मिक उत्तेजनासे उत्तेजित सिपाहियोंने जिस समय अंग्रेज़ ख़ियों और वच्चों तकका खून करनेके लिये तलवारें उठाई उस समय अपने प्राण आपत्तिमें डालकर भी भारतवासियोंने उनकी रक्षा की। भारतवासियों की मददके विना अ'ग्रेज गृद्रमें नहीं टिक सकते थे। फिर अंश्रेज़ी राज्य हिन्दुस्तानमें नहीं हो सकता था। इस मौकेपर तमाम राजे महाराजे सरकारकी ब्रोर होकर लड़ने लगे थे । भारतके बीर सिपाहियोंको द्वानेके लिये जड़े हो गये ये। सब शिक्षित बादमी सरकारकी रक्षाके लिये उठ खड़े हुए थे, द्रिद्रश्रामीणोंने भी रक्षा की। जिल्ल लमय वार्नेल अम्बालाकी रक्षामें लगे थे उस समय डिप्टो कमिश्ररने परियाला कीर जींद्के राजाओंसे मदद नांगी। परियालाके राजाने अपनी सेना थानेश्वर मेज दी । इघर जींदके राजाने दिल्लीका समाचार सुनकर अभ्यालाके अधिकारियोंसे पूछा कि इस समय क्या करना होगा। वादमें वार्नेस साहवके बनुरोधसे कर्नालकी रक्षा करनेको वे तैयार हुए। कर्नाळके नवाव चुप न थे। अपनी सेना, धन और शक्ति सब कुछ वे अ'ग्रेज़ोंकी मददके लिए दे चुके थे। इस प्रकार भारतके राजा चारों ओरसे ब्रिटिशसिंहकी रक्षाके लिये अपने आपको उत्सर्ग कर रहे थे।

वार्नेस साहव १३ मईको अम्वाला पहुंचे। मेरठ और दिल्लीकी खबरोंने लोगोंके हृद्योंको उत्तेजित कर दिया था। वार्नेसने यमुनाके पुलंकी रक्षा की और खानीय राजाओं तथा जागीर-दारोंकी सेना भेजकर शान्तिरक्षाका उपाय किया। इसके बाद डिप्टी और किंदिश्तर दोनों प्रधान सेनापित की सेनाके लिये जरूरी चीजें एकत्र करने लगे। इस समय कोडीवाले, अढ़-तिये, हेकेदार, कुछी सव सोच रहे थे कि वस अब अंग्रेजोंका राज्य नाश होगा। इसीलिये कोई राजी होकर सरकारका काम करनेको तैयार न होता था। पर दोनों अफसरींके यत्तसे फीजोंक लिये सामान इकहा हुआ। जिस समय यह सहस्रियत हो रही थी उसी समय एक और गड़बड़ मची। एक सप्ताह बीतते बीतते अम्बालामें खबर आई कि मंसूरीकी गोर्खा सेना उत्तेजित हो रही है। वे तोपें छेकर फिल्लीर जानेसे इनकार करते हैं और प्रधान सेनापतिकी चीजें लूटकर शिमलेपर हमला करनेका ष्टरादा कर रहे हैं। इस मौक्एर अधिकारियोंको चड़ी होशि-यारीसे काम छेना था। किसी वातमें जरा सी गलती होनेसे मामला बहुत बढ़ जाता था और उसका परिणाम भयंकर हो जाता था। पर अधिकारी शुक्रमें इतने सतर्क न थे। हर्एक जातिके असन्तोषके कारणको दूर करनेका उन्होंने यस भी न क्या था। जब गृहरको सूचना मिली, मेरह और दिल्लीकी भयातक घटनाओंका समाचार मिला, तत्र अंग्रेज घवरा गये। वे कर्त्ता विश्वय न कर सके। उस समय उन्हें भारतके सब सम्प्रदाय खङ्गहस्त दिखाई दिये। जब कोई कुछ कारण दिखाकर असन्तोप जाहिर करने छगा, कोई किसी वातके कारण आज्ञा पालनसे इनकार फरने लगा, उस समय उनके असन्तोपका सवव मालूम करने और जांचनेका अवकाश ही उन्हें न था। वे क्षण-क्षणमें चारों और प्रलयकी संदारमूर्ति देखकर चींकते थे। बोर विपंत्ति मानों हवापर चढ़कर उनके सामने वा खड़ी होती थी। शिमलाके पास जो गोर्खा सेना थी, उसके हुक्म न माननेके कारण शिमलाके सारे अंग्रेज़ इसी तरह घषराकर मौतकी छाया देखने लगे। जिन कारणोंसे सेनाने हुक्म माननेसे इन-कार किया था उनकी जांच किसीने नहीं की। घवराहटसे विचारशक्ति क्षोण हो गई थी। उस समय परिणामदर्शितासे किलीने काम नहीं लिया, विचार और घोरतासे किसीने रास्ता नहीं देखा। मेरठ और दिल्लीके अंग्रेज़ जिस दुर्गतिसे मारे गये उसका समाचार पाकर शिमलावालोंने सोचा कि वस गोर्षे हमारी भी वही दुर्दशा करेंगे। उस समय बहुतसे अंग्रेज़ अपने अपने परिवारोंके साथ शिमलामें थे। गर्मीसे वचनेके लिये वे हिमालयकी शरणमें समय विता रहे थे। ठंढी हवाके कोकोंमें आनन्दसे समय बीत रहा था। पर इस खबरसे उनका आनन्द छुप्त हो गया। गोर्खों के डरसे वे वारों और भागने छगे। यह पहले कहा जा

चुका है कि गोर्खें विना कारण न विगड़े थे। उनके असन्तोपका कारण यह था कि उन्हें पिछले चेतन न मिले थे। जब उन्हें फिहीर जानेका हक्स हुआ तव उनके पीछे उनके वालवबींकी रक्षाका कोई प्रवन्ध न था। सेनाके चपरासी उनकी रक्षाके लिये छोड़े गये थे। इससे गोर्जे विगड़ गये और सेना-पति मेजर वैगटेरसे कहा कि हमारा वाकी वेतन दो नहीं तो हम नहीं जायंगे। 'गोर्खों की आज्ञा न माननेकी वात चारों ओर फेल गई। शिमलामें यह खबर नमक मिर्च लगकर पहुंची कि, युटोमके अंग्रेज मारे गये और गोर्खे शिमला पर हमला करेंगे। इस खबरसे शिमलावालोंको लेनेके देने पड गये। जान बचानेके लिये सब चारों ओर भागने लगे। अंत्रीज़ स्त्रियां अपने छोटे छोटे वचोंको गोदीमें लेकर, जागती हुई मौतका स्वप्न देखने लगीं। गोर्लों को देखनेके लिये गिर्जिकी ऊंची ऊंची मीनारोंपर आदमी रक्खें गये। बूढ़े, जवान, वालक, स्त्री सव अपना अपना धंगला छोड़कर वंकके मजवृत मकानमें आत्मरक्षाके लिये एकत्र हो गये। इस वंकमें चार सौ अंग्रेज़ थे। इन सबके मुंह चिन्ताके मारे पीले पड़ गये थे। एक एक क्षणमें यह लोग गोर्खों की चमकती संगीनोंका स्वप्न देख रहे थे, मानों मौतके डरने उनके होश ढोले कर दिये थे। इस समय वहां आसपास कोई गोरी सेना न थी। # इसी कारण उनका डर चौगुना हो

<sup>\*</sup> Cave Browne's Punjab and Delhi in 1857. Vol I. P. 197.

गया था। इस प्रकार यूरोपियन छोग उस वंकमें प्रार्थनायें करके रहने छगे।

अन्तमें गोर्खीं हमछेकी वात कूठ सिद्ध हुई। शिमलावालों की जानमें जान आई। गोर्खे तनख्वाह न मिलनेके कारण नाराज थे पर इस नाराजगीमें भी उन्होंने अंग्रेज़ोंपर हमला न किया। जब उन्हें तनख्वाह मिल गई और परिवारकी रक्षाका प्रवन्ध भी हो। गया तब वे फिर वेसेही प्रमुभक्त हो गये। जो अंग्रेज़ दरके मारे कांपते हुए अपने अपने घर छोड़कर बंकमें आ बसे थे वे सब लजिजत होकर वापिस अपने अपने घर गये।

जय गाँरी सेना हिमालय प्रदेशसे कूच कर रही थी, उस समय प्रधान सेनापति पनसन पंजाबके प्रधान किमश्नर सर जान लारेंससे लड़ाईकी प्रणाली निश्चित कर रहे थे। थोड़ी सी सेना लेकर दिल्लीपर हमला करना प्रधान सेनापतिको उचित नहीं मालूम होता था। वे सतलज और यमुनाके बीचवाले प्रदेशमें सब सेना एकत्र करके और सेनाओंकी राह देख रहे थे। १७ मईको सर जान लारेंसको उन्होंने जो कुल लिखा उसका मतलब यह है—"जो थोड़ीसी गोरी सेना इस वक्त तैयार है उसे लेकर दिल्लीपर आक्रमण करना उचित है या नहीं, इसपर आप विचार करें। मेरे विचारसे यह सेना दिल्लीके लिये काफी नहीं है। बड़ी बड़ी तोपोंकी मददसे हम शहरपनाह तोड़कर सेनाओंके लिये रास्ता कर सकते हैं, पर शहरमें जो छोटे रास्ते हैं उन सबको थोड़ेसे आदिमयोंसे हम नहीं रोक सकते। अगर यह छः सात सी आदमी अपर्यात हो गये तो फिर इनमेंसे कोई बाकी न यचेगा। अगर चारों ओरकी प्रजा हमारे विरुद्ध उठ खड़ी हो तो हम उसे कैसे वशमें करेंगे ? हमारे पास छड़ाईका सामान यहुत अच्छा नहीं है, इस सामानपर हमें पूरा भरोसा भी नहीं। अगर हमारे पास सामान यहुत अच्छा होता तो कोई परवा नहीं। मैंने यहां मेजर जनरछ और ब्रिगेडियर जनरछसे सछाह की, वे भी यही कहते हैं।"\*

पर लार्ड लारेंस देर करना मुनासिव न समकते थे। जरासी देर, जरासी असावधानी, जरासी च्कसे बहे भारी भयकी संमान्यना थी। लार्ड लारेंस लाहीरसे और लार्ड केनिंग कलकत्तासे वरावर प्रधान सेनापतिको दिल्ली फतह करनेको लिख रहे थे। लारेंसने भी सोचा था कि जो दिल्लीमें बादशाह अधिक समय दिक गया तो भारतवासी अंग्रेज़ोंकी शक्तिको नष्ट हुआ समक्षेंगे, और इस कारण जो ग़दर हो गया तो संभालना कठिन हो जायगा। फिर हरएक भारतवासी सिपाहियोंकी मदद करेगा। इस लिये चाहे जैसे हो, एक क्षणका भी विलम्बन करके दिल्लीपर आक्रमण कर दिया जाय। उन्होंने सेनापतिको पत्र लिखा,—"एक बार भारतके हमारे पिछले इतिहासपर नजर डालकर देखें, हमने

<sup>\*</sup> Unpublished Memoir by Colonel Baird Smith: quoted by Kaye Vol II. P. 149 note, Comp. Bosworth Smith's Life of Lord Lawrence Vol II.P.28. and Holme's Indian Mutiny, P. 121.

जिस कामको हाथमें लिया उसमें विफलता कब हुई ? हिस्मत और उत्साहशून्य आद्मियोंकी सलाहसे जब हमने काम किया तभी सफल न हुए। अपने अफसरोंका कहा न मानकर, सिर्फ वारह सी आदमी लेकर क्षाइवने पलासीकी लड़ाईमें चालीस हजार यादमियोंको हराया, उसीने वंगालमें अंग्रेज़ी राज्य सापित किया । चम्चळसे सेनापति मेनसनको पीछे हटना पड़ा । बागरा छेनेसे पहले उनकी सेना थंडवंड और कुछ नए भी हो गई थी। काबुलकी दुर्घटनाका विचार करें। यदि एकाम्रता और साहससे काम होता तो यह दुर्घटना कभी न होती। जो ग़ैरमुल्कवाले तनख्वाहपर हमारा काम करते हैं, वे हमारे लिये अपना सर्वस्व त्याग फ्यों करेंगे ? वे जो हमारे पक्षमें हैं उसका भी कारण है। वे जानते हैं कि हम जो काम करते हैं उसमें ही सफल होते हैं। इसलिये हमारी अधीनतामें काम करना उन्हें बुरा नहीं लगता। फिर जरा यह भी सोचिये कि हर एककी नजर अपनी भलाईकी और होती है। पंजावकी अनियमित सेना, लडाईमें अपनी सफलता दिखानेको तैयार है, चह अंग्रेज़ोंके साथ खड़ी होकर युद्ध फरना चाहती है। अगर यह सेना पहुंच जाय थीर देखें कि गोरी सेना लड़नेसे कतराती है, तो वे अपने आप समझ जायंगे कि अंग्रेज़ हार गये। मान लीजिये कि थोड़े दिन इसी तरह बेंटे रहकर हमने 'और सेना इकही की, पर इसी मौकेपर वलवाई . सिपाहियोंके दूत दूसरी फीजी छावनियोंमें जाकर हमारे बिछाफ उन सेनाओंको तैयार कर सकते हैं। इस साल फसल अच्छी है। अम्बाला और मेरठसे सेनाओं की रसद इकही हो जायगी। हम देशके हरएक भागमें सेना मेजते हैं। पिटयाला और जींदके राजाओं पर हमें भरोसा करना चाहिये। वे हमारे पक्षमें हैं, इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। पर सिपाहियों का विश्वास न करना। अगर पंजाबके किसी सैनिक अफसरकी जहरत न हो तो शीव्र मुक्ते खुचना दें।"

ं पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरका यह मार्मिक पत्र पाकर प्रधान सेनापित धेर्य और गम्भीरतके साथ थागे बढ़े । सर छाउँसका पत्र ओजिसनी भाषामें छिखा होनेपर भी ऐतिहासिक सत्यसे हीन है। जिस पलासीकी लड़ाईको उन्होंने महासंत्राम लिखा है वह वास्तवमें इसके योग्य नहीं। विश्वासघातक और स्वामी-द्रोहसे लार्ड क्लाइव सफल हुए। यदि वे ऐसा न करते तो शायद मौका ही न मिछता । मीरजाफरके घोर विश्वास-घातने ह्याइवकी विजय की। खैर, यह इतिहासकी वात है, पर लाई लारेंसके ओजखी पत्रने प्रधान सेनापतिको दिल्लीपर आक्रमण करनेके लिये तत्पर कर दिया । वे दिव्लीपर आक्रमण करनेमें लग गये थे। प्रधान सेनापति शासकविभागके अधीन थे। जब गवर्नर जनरलने हमला करना ही उचित समभा तब वे बढ़े। प्रधान सेनापति एनसनने २३ मईको गवर्नर जनरलको लिखा—"दिल्ली जल्द पहुँचना कठिन है । अापनै 'तारमें कहा है कि दिल्लीपर जल्दी अधिकार कर लेना चाहिए। पर काफी गोरी सेना यहाँ नहीं है। जहाँतक हो सका मैंने सेना एकत्र की। एक घंटा भी मेरा व्यर्थ नहीं गया। जो गोरी सेना मेरे पास है, वह दिल्लीपर हमला करनेके लिये काफी है या नहीं, इसपर विचार कीजियेगा।" प्रधान सेनापितने अपनी सेनाकी संख्या और उसका विचरण मेरठके सेनापित ह्यूटके पास लिख मेजा।

प्रधान सेनापति जिस समय अम्वालासे यह पत्र लिख रहे थे उस समय गवर्नर जनरहते आगराके हेफ्टिनेट गवर्नरके मारफत उन्हें तार दिया कि, जितनी जल्दी हो सके दिल्लीपर हमला करो। वे भरसक इसमें सहायता करेंगे। पर इधर प्रधान सेनापति तरह तरहकी सेनाकी कभीकी बात कहने लगे। इससे गवरनर जनरल अखिर हो गये। ३१ मईको उन्होंने फिर प्रधान सेनापितको तार दिया—"आज मैंने सुना कि आप ६ जूनसे पहले दिल्ली न पहुँच सकेंगे। यदि देर लगी तो कानपुर और छखनऊमें ग़द्दर हो जायगा। दिल्लीसे कानपुरतक हर जगह यलवा होगा । इस ग़दरको रोकना जहरी है। कानपुरको बचानेकी कोशिश करो । आपका तोपख़ाना दिल्लीके लिये काफी है। मेरे खयालसे एक दस्ता पैदल गोरी सेना और एक दल गोरा रिसाला अगर आप दिल्लीके पूर्व भेज हैं तो अलीगढ़ और कानपुरमें शान्ति वनी रहे।"

इस मौकेपर एक ऊ'चे दर्जेंके सर्दार रईस सरकारकी मददके लिये तैयार हुए। सतलज और यमुनाके प्रदेशके वहुतसे छोटे छोटे राजा जागीरदार लोग सरकारके मित्रराज्योंमें थे।

जव उन्नीसवीं सदीके शुक्रमें वीर पंजावकेसरी महाराज रणजीतसिंह अपने तेजसे राज्यका विस्तार कर रहे थे। तब इन छोटे छोटे राजाओं और जागीरदारींने अंग्रेजोंसे मित्रता करके रणजीतसिंहसे अपने राज्योंकी रक्षा की थी। रणजीतसिंहसे वचनेके लिये परियालाके महाराजने चार्स्स मेरकाफके हाथमें अपने किलेकी चावी देकर कहा था कि इसमें जो कुछ है। वह सव हरवक्त सरकारके लिये तैयार है। उसी समयसे यह सव राज्य सरकारके मित्रराज्य समभ्रे जाते थे। जब गृदरके कारण स्थान स्थानपर सिपाही अंग्रेज़ोंके जानी दुश्मन बन गये तब इन मित्रराज्योंने अपने पुराने वादोंको पूरी तरहसे निभाया। जींद और नामाके राजाने भी परियालाका अनुकरण किया। इस समय अम्बालासे कर्नालतक रास्तेकी रक्षा करनी जरूरी थी, क्योंकि अम्बालासे कर्नाल सेना आ रही थी। दिल्लीसे जो अंब्रेज़ भागे थे वे भी कर्नालमें जमा थे। इसके अतिरिक्त कर्नाल सरकारके वधीन रहनेसे मेरंठकी छावनीसे सुगमतासे समाचार लिये दिये जा सकते थे। कर्नालके नवाव भी सरकारकी मददपर थे। जब जींदकी फीजें कर्नाल आई' तब वहाँकी प्रजाके उठनेकी जो खबरें थीं वे सब दब गई'। परियालाकी सेना अम्बाला और कर्नालके बीच थानेश्वरपर आ गई। इस तरह इन मित्रराज्योंके कारण रास्तेकी रक्षा हुई। मेरठके समाचार अनिमें कोई दिकत न रही।

कर्नाळसे तीन मीळपर भारतका असिद्ध संग्रामक्षेत्र पानीपत

है। तीन वार इस संप्रामभूमिपर भारतका भाग्य बदला है। लाखों आद्मियोंका खून इस भूमिने पीया है। वावरकी दुर-घस्या इस भूमिमें दृर हुई, अकवरके खोये हुए राज्यका यहींसे फिर उत्थान हुआ। अन्तमें अहमद शाहने मरहठींकी बारालताको इसी मैदानमें काट गिराया। इस रणभूमिकी कथा अंग्रेज़ भूले नहीं थे। यहीं जींदकी फौज टहरी। अम्बालासे एक गोरी सेना चली। यह चड़ी जल्दीसे पानीपत आ पहुँची। अम्बालामें जो वाकी गोरी सेना थी उसे लेकर प्रधान सेनापति २५ मईको अम्बालासे चले। पर उनका समय पूरा हो चुका धा। उन्होंने जिस कर्त्तव्यका वोक्त अपने ऊपर लिया था उसे पूरा करनेका अवसर न मिला। २५ मईको प्रधान सेनापति अम्बालासे चले । २६ को वे कर्नालमें मृत्युशय्यापर सुबसे आराम करने छगे । सर हेनरी वर्नार्ड रातको उनके खेमेमें गये, वे धीरे घीरे मृत्युके अधीन होते जा रहे थे । अपने मित्रको पहचानकर उन्होंने कमजोर आवाजमें कहा—"वर्नार्ड, में फीजोंको छे जानेका भार तुम्हारे हाथ सींपता हूं। तुम कहना कि मैं अपना काम समाप्त करनेको बहुत उत्सुक था पर भीत मुझे दूसरे छोकमें छे जा रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सफलता हो। ईश्वर तुम्हारा सहायक हो। अव विदा।" इसके एक घंटा बाद् प्रधान सेनापित एनसनकी जीवनलीलाका संवरण हो गया।

इस प्रकार ग़द्रके प्रारम्भमें ही भारतके प्रधान सेनापति

हैजेसे मर गये । इस समय यह कहनेकी जहरत नहीं कि उन-पर जिस कामके सम्पादनका भार दिया गया था, उसके लिये · वे कहाँतक योग्य थे। केवल यह कहना काफी होगा कि भार· तके कर्मक्षेत्रमें प्रविष्ट होकर वे सवको समानक्ष्पसे सन्तुष्ट न कर सके। वे साहसी और सीधे हृदयके थे पर कामके मौके-पर सक्ष्मवुद्धिका परिचय न दे सके। जिस समय चारों ओर भयानक हे पकी आग फैल रही थी, चारों ओर अंग्रेज़ोंकी हत्या करनेके लिये उन्मत्त सिपाही घूम रहे थे, उस समयं प्रधान सेनापति अपने कामका कुछ भी सम्पादन न कर सके। यदि वे घटनाव्यलपर मौजूद होते तो मेरठके सिपाही दिल्लीके सिपाहियोंसे नहीं मिल सकते थे। जब मेरडकी होली हो चुकी और दिल्लीके अंग्रेज़ोंका नाश हो चुका, तव भी वे शिमलाकी हवा खा रहे थे। मेजर जनरळ ट्कर नामक एक सैनिकने लिखा था—"मैं हिम्मतके साथ कहता हूं कि जांच करनेपर माळूम होगा कि सेनापति एनसन योग्यं न थे। वे शान्त, धीर और सभ्य थे, उनके दिलकी कमजोरीके वारेमें कोई बात नहीं कही जा सकती, पर सारी जिम्मे दारीपर विचार करते हुए सिर्फ सिफारिशपर ऐसे जिम्मे दारीका ओहदा देना उचित नहीं। इसीपर कहा था-" मौतने सेनापंति पनसनको घातकके हाथसे मुक्त किया। सेना उनसे घृणा करती थी। उनका तम्बू उन्होंने जला दिया। वे योग्य न

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire Vol. II. P. 180:

थे। केवल घुड़दींड़ उनका प्रिय आमोद था। # इस प्रकार हई वड़े २ अफसरोंने सेनापितके विषयमें कहा था। किसी किसीने सेनापितके गुण भी लिखे हैं पर वे गुण सर्वसम्मत नहीं हैं। समालोचककी सानपर वे नहीं टिकते। वे सहद्य और शान्त समाववाले थे, सम्यताका व्यवहार करके समाजमें अपनी प्रभुता जमा सकते थे। पर विपत्तिपूर्ण गृद्रके मौकेपर थोड़ीसी सेनासे देशभरको वश कर लेना उनका काम न था। वे प्रधान सेनापितके पदकी रक्षा न कर सके।

प्रधान सेनापित मरते समय वर्गाडंको सेनासंवालनका मारहे गये। अपनी जिम्मेदारी समक्तकर वर्गाडं दिल्लीको अप्रसर होने लगे। दिनमें चारों ओर प्रचएड गर्मी पड़ती थी इसलिये गोरी सेनाका चलना कठिन था, वह रातमें चलती थी। जय सूर्य लिप जाता तव यह लोग चलते थे और जहाँ सूर्य निकलता वहीं मुकाम कर देते थे। गर्मीके कारण गोरी सेनाके सेनिक व्याकुल थे। धूप निकलनेके वाद वे अपनी २ छोलदारियोंमें जा धुसते। छोलदारियोंमें भी शान्ति न थी। आगको उवली हुई धाराकी तरह लू वहती थी, ऊपर प्रचएड सूर्य चौदह धंटे तपता था। छोलदारिके भीतर वे लोग मुद्देकी तरह पड़े रहते थे। जव सूर्य लिप जाता तव फिर इनमें जान आती। फिर अपना २ सामान लेकर यह लोग आगे वढ़ते। जैसे वाहरकी प्रकृति अशान्त थी वैसे ही इनके हृदय भी अशान्त थे। अपने

Martin's Indian Empire, Vol. II. P. 180.

अपने भाइयोंका बद्छा छेनेके छिये इनके हृदय तडप रहे थे। उस जोशमें वे रास्तेमें ही अनर्थ कर वैठते थे। दिल्लीसे जो अ ग्रेज भागे थे चे रास्तोंमें वड़ी वड़ी विपत्तियोंमें पड़े थे। यह गोरी सेना आसपासके गाँवोंमें जाकर वहांकी प्रजाको अपने भाइयोंको दु:ख पहुंचानेके लिये अपराधी मानकर, उनसे कठीर बदला लेती थी। वह किसोको गांवसे पकड़ लाती और उसे दोषी कहकर बड़ो निष्ठुरतासे मार डालती। इसके अफ-सर भी इसकी सहायता करते थे। एक सहस्य अंग्रेज़ लेखक ने लिखा है—''सेना दिन पर दिन भयानक वनती जा रही थी। यहां तक कि अपने हिन्दुस्तानी नौकरोंपर इनका इतना अत्या-चार होता था कि वे भाग जाते थे। जिसको यह लोग पकड लाते उसका विचार करनेमें जितनी देर लगतो अर्थात् जवतक उसे मारनेका हुक्म नहीं दिया जाता, तबतक यह लोग उन्हें अधमरा कर डालते थे। इसके बाद उसकी चोटी पकड़कर खींचते, संगीनोंसे छोटे २ घाव करके उसे तड्पाते, फिर उसके मुंहमें गायका मांस देते। पास खड़े हुए अफसर उनके इस कामकी प्रशंला करते थे।

आद्मियोंके खूनकी प्यासी गोरी सेना, अपने राक्षसी भाव-का परिचय देती हुई, दिख्छोकी ओर बढ़ने लगी। दिख्छी अधिक दूर न था। इनका विश्वास था कि एक ही दिनमें दिख्छी फतह हो जायगा। एकही लड़ाईमें विद्रोही सेनाका नाश हो जायगा। यह लोग सबेरे लड़कर दिख्ली फतह करेंगे और शामको बैठकर शराव पीचेंगे। तस्तुओं में को अस्वस्थ थे वे भी अपने आपको तन्दुक्त कहने लगे। वे कहने लगे कि हमारा नाम बीमारों के काट दो, हम खंत्राम करेंगे। पर लोग जितने कोधसे जोशमें आ गये थे, वास्तवमें उतने शक्तिशाली न थे इस सेनामें साहस था, पर एक और सेनाकी सहायता करनी भी आवश्यक थी। सेनापित विलसनकी सेना इनकी मददके लिये मेरठसे आ रही थी। १० मईकी रातके वादसे यह सेना मेरठमें क्या कर रही थी इसका वर्णन आगे करेंगे।

१० मईकी जिस रातको सिपाही अंग्रेज़ोंको मारकर दिल्ली चले आये उसके दूसरे दिन सब मरे हुए अंग्रेज़ एक जगह इक्ट्रे किये गये। तहसीलका सारा खजाना भी वहीं लाया गया। सिपाहियों और कैंदियोंके अत्याचारोंसे अंग्रेज़ोंका सद कुछ विध्यंस हो गया था। यह सब देखकर अधिकारि-योंने ग़द्रकी भयंकरताको खूब समक लिया था। अपने आप-को बचानेके लिये उन्होंने फीजी कानून प्रचलित कर दिया।

<sup>\*</sup> सरकारी रिपोर्टमें प्रकायित हुआ था कि रामस्याल नामक एक आदमी जमीनकी वाक्षीका रुपया न चुका सका दर्शाखी असावतके सामने वह सुजरिम हुआ और छसे जेल हुई। जब मेरठके ३ नं॰ रिसालीने जेल तोड़ दी तब और कैटियोंके साथ यह भी छूटा। यह छ्ट्रते ही अपने गांव भोजपुर गया और वहां सं बहुतसे आदमी लेकर छस महाजनकी जिसने नालिय की थी परिवार सहित सार खाला। घर लटकर यान खना दी। Kaye's Sepoy War. Vol II. P. 173 note.

पर इस कागूनसे भी कोई न्याय न होता था। जिसपर जरा शक होता था उसे इस कानूनके नामपर फांसी दे दी जाती थी। सिपाहियोंके आक्रमणोंसे अंग्रेज़ोंकी जो दशा हो गई थी, इस कानूनके नामपर अधिकारियोंने प्रजाकी वही दशा कर दी। जिसे सामने पाया उसे ही शकपर फांसी दे दी। उन्होंने अपनी हिसाका बदला उससे भी बढ़कर क्रूरतासे लिया।

मेरठसे ६० मील दूर गंगाके किनारे रुड़कीका नगर है। यहां प्रधान ए'जिनियरिंग कालिज है। रुड़कीके टामसन कालिजका कारख़ाना तरह तरहके हथियारोंसे भरा हुआ था। रुड़की नगर शान्त था। मेजर फ्रेजर इस खानको सबसे अधिक शान्त कहते थे। पर जब मेरठके विद्रोहका समाचार रुड़की पहुंचा तब सब शंकित हो उठे। मेरठसे हुक्म गया कि मेजर फ्रेजर अपने अधीन सेना लेकर मेरठ पहुंचें। फ्रेजर गंगाकी नहरमें किश्तियां डलवाकर नावों द्वारा मेरठ चले। उनके साथ ७१३ फीजी ए'जिनियर थे। इसी समय फिर समाचार आया कि रुड़कीकी रक्षाके लिये वहां दो दल सेना छोड़कर वाकी यहां ले आओ। इसलिये ७१३ मेंसे ५०० आदमी मेजरके साथ मेरठके लिये रवाना हुए।

इनके रवाना होनेके वाद दिल्लीके अंग्रेज़ोंके विध्वंसका तार रुड़की पहुंचा। वेयर्डस्मिथ कालिज और कार्खानेकी रक्षाका प्रवन्ध करने लगे। वे पश्चिमोत्तर प्रदेशकी नहरोंके अफसर थे। वे अपने कामको अच्छी तरह जानते थे। लड़ाई या गृद्रस्ते उनका कोई सरोकार न था। पर अब रुड़कीकी रक्षाका भार उनपर था। वे बड़ी जल्दी अपनी रक्षाका प्रवन्ध करने छगे। १६ मईको सब अंग्रेज़ लियां और पच्चे कालिजमें आ गये। यह सब मिलाफर १०० थे। इनमेंसे अधिक क्लर्फ थे, इसल्यि बंदृक्ते उनका कोई सरोकार न था। ५० शिह्नित स्वाहो और आठ दस अफसर थे। वेयर्ड स्मिय इनके संचालक यनकर रुड़कोकी रक्षा करने छगे।

रुडमोमें जो हिन्दुत्तानी सैनिक ए जिनियर थे उनपर वेयर्ड स्मिथने भरोसा न किया। तरह तरहकी बाजाक अफ-वाहोंसे उनके दिल कांप उठे थे। हुड़ी मिले मैदेकी यात चल पडी थी। सिपाहियोंकी तरह वे मी सोचने छगे थे कि उनके भी हथियार लेकर सरकार उन्हें नाश कर देगी। वे क्षण क्षणमें अपने ऊपर हमलेकी आशंका कर रहे थे। प्रतिक्षण उन्हें यह खयाल था कि अब हमारे हथियार और वर्दी है ही जायगी। इसलिये उनके मनमें न शान्ति थी और न हृदयमें राजमकि । वे अपने ही डरले अपने संसारकी मूर्त्ति देख रहे थे। इसी समय उन्होंने सुना कि मेजर रीडकी अधीनतामें देहरादूनसे एक गोर्खा सेना आ रही है। इससे उन्होंने समझा कि उनके हथियार लेनेके लिये ही यह फीज या रही है। यह सुनकर वेयर्ड स्मिधने रीडको लिखा कि वे अपनी सेना छैकर रुडकी न आईं। रीडने यह बात मानी। वे रुड्की न जाकर गंगाकी नहरसे मेरठको रवाना हो गये।

इधर सिपाही फ्रेंजरकी वर्धानतामें मेरठकी और जा रहे थे। रास्तेमें कोई विघ्न न हुआ। वे ठीक समयपर मेरठ पहुंचे। वहांतक वे शान्त थे, पर वहां पहुंचनेके वाद शान्त न रह सके। सेनापतिने हर तरहसे उनका विश्वास किया था। हिथियार और गोली वारूद उन्हें दी गई थी। एक मजबूत मका-नमें वे रक्ले गये थे। दूसरे मकानमें सेनापतिने वाह्य रक्ली थी। जो यह बात सिपाहियोंसे कह दी जाती तो कोई वात न थी, पर समयपर जरासी वातसे अनर्थ होता है। सिपा-हियोंने दूसरे दिन देखा कि उनकी वाकद दूसरी जगह रक्खी जा रही है। वे समक्षे कि हमारी बाह्य लेकर अब यह लोग हथियार माँगेंगे। इससे सबने वारुदकी गाडी रोक छी। एक अफगान सिपाहीने पीछेसे बंदूक छोड़ी, सेनापति फुँ जर घायल होकर गिर पड़े। वस, फिर क्या था, सेनांपतिका मारकर सिपाही हथियार और वाह्नद लेकर इधर उधर भागे। एक गोरी सेना उन्हें पकड़ने चली। वह केवल ५०० आदमियोंको पकड सकी, बाकी भाग गये। यह पकडे हुए सिपाही सब गोरोंके हाथसे मारे गये।

२७ मईको सेनापित विलसनकी अञ्चोनतामें मेरहको सेना दिल्लीके लिये रवाना हुई। प्रिथेड साहब दोवानी कार्यकर्ताको है सियतसे इनके साथ चले। पहले दो दिन यह लोग आराम- से गये, रास्तेमें कोई सिपाही न मिला। सेनापितयोंने सोचा था कि बिना दिल्ली गये विद्रोहियांसे मुकाबिला न होगा। पर

३० मईको प्रियेड साहबका अन्दाजा ठीक न निकला। यह सेना हिंडन नदीके किनारे गाजीडदीन नामक मुकामपर पहुंची थो। उस समय दिल्लोके सिपाहियोंने इस सेनाको हराना सोचा। वे मेरठ और दिल्लोमें अंग्रेज़ोंके विरोधमें लड़ चुके थे, मुगल वादशाहको तस्तपर वैठाकर भारतका एकलङ सम्राट खोकार कर चुके थे, इसी कारण उनकी हिम्मत वढ़ गई थी र्आर उन्होंने दिल्लो यानेसे पहले ही गोरोंको मार भगांनेका इरादा किया था। उन्होंने सोचा था कि अम्बाला और मेरठकी सेनाको मिलने न दिया जाय, क्योंकि मिलनेसे ताकत वढ़ं जायगी। इसलिये एक एकको अलग अलग हराया जाय। गाजीउद्दोन मुकामपर पहुंचकर सिपाही लड़ाईके लिये मोर्चा वनाकर जम गये और अपने दाहिने बाजूपर तीपें छगाकर अंग्रेज़ोंपर गोळे फेंकने छगे। गोरी सेना भी उन्हें निशाना बना-कर गोले दागने लगी। इसी समय बंदूकवाली गोरी सेना आगे बढ़ी। थोड़ी देर दोनों ओरकी वंद्रकें चलीं। सिपाहियोंने इस संग्राममें पूरी हिम्मत और वीरताका परिचय दिया। पर उनका संचालक कोई योग्य सेनापति न था, उन्हें कोई अच्छो तरह छड़ानेवाला न था। इसिंखये अन्तर्मे वे चारों ओर भाग निकले। कोई कोई पासके गांवमें चला गया, वाकी वापिस दिल्ली आये। अंग्रेज़ोंके हाथ ५ तोपें लगीं। इस लड़ाईसें अ'श्रेज़ोंका बहुत जुकसान हुआ। एक सिपाहीक असीम वीरत्वसे गोरोंकी एक वास्ट्रभरी गाई।में आग लग गई। सेना-

पित और यहुतसे गोरे इससे घायल हुए। और सिपाहियों के चले जाने और अपनी हार होनेपर भी इस सैनिकने सामना करके यह चीरता दिखाई। इन सिपाहियों में सब्बे चीरों और सब्बे त्यागियों-की कमी न थी। इन्होंने अपना जीवन और धर्म खाधीनताके लिये दिया था। किसी खार्थके वशीभूत होकर इन्होंने हथियार नहीं उठाया था, इसलिये इस इतिहासमें उनकी चीरताके लक्षण खान खानपर मिलेंगे। इतिहासके पृष्ठ उनकी चीरतासे उज्ज्वल हैं। जिन अधिज इतिहासले ककोंने यूरोपके इतिहास लिखे हैं, उन्होंने अपने दुश्मनोंकी भी सब्बी चहादुरीके कारण तारीफ की है। जो कहीं यह सिपाही भी यूरोपमें पैदा हुए होते, तो इनकी प्रशंसाके चढ़े बढ़े प्रन्थ वन जाते। पर इस अभागे देशमें इनका नामतक नहीं मिलता। अनन्त कालके गर्भमें उनके नाम और पराक्रम लुप्त हो गये।

जो सिपाही हटकरं चले आये थे वे फिर अपने भाग्यकी परीक्षांके लिये तैयार हुए । हिंडनके किनारे आकर वे फिर गोरी सेनापर गोले वरसाने लगे। अंग्रेज़ी तीप्खानेने आगे वहकर तोपें सजाई'। दो घण्टे तक दोनों ओरसे आकाशभेदी शब्दके साथ तोपें चलीं। ३१ मईकी दोपहरको यह संग्राम हुआ था। सूर्य ऊपरसे प्रचएड आग वरसा रहा था, जमीन तवे-की तरह जल रही थी, गर्म लूके कोके सनसन वह रहे थे। ऐसे समयमें दोनों ओरकी तोपें आग उगल रही थीं। गोरोंके प्राण कंडमें अटक रहे थे। गर्मीके मारे उनकी दुईशा हो रही थी।

यहुतसे प्यास और गर्मीके मारे वैठ गये। कोई कोई धककर, पानी न मिलनेके कारण मर गये। फिर भी गोरी सेना आगे यहो। उसके फौजी अफसर वाकायदा उन्हें लड़ा रहे थे, पीछेसे उन्हें सामान मिलता जाता था पर सिपाहियोंकी तरफ कोई सुविधा न थी। जब उन्होंने तुलना करके देला कि गोरोंकी ताकत अधिक है, तब वे वन्दूकोंकी फड़ी वाँधते, अपनी तोपों और वाकदकों पीछे हटाते, वाकायदा योग्य सैनिकोंको तरह पीछे हटने लगे। सिपाहियोंकी कोई तोप या वाकद अंग्रेज़ोंके हाथ न लगी। पीछे हटकर वे सहीसलामत दिल्ली आ पहुँचे। प्यास और गर्मीके मारे गोरी सेना घबरा गई थी। पीछे हटते सिपाहियोंका वह कुछ न विगाड़ सकी।

दिल्ली लेनेके लिये जो अम्बालाकी लेना आ रही थी उसकी मददके लिये लिफ मेरठसे ही सेना न था रही थी, बल्कि बुलन्द-शहर होतो हुई ५०० गोर्का एल्टन भी मेजर रीडके सेनापितत्वमें आ रही थी। दूरसे अंग्रेज़ोंने जब इस सेनाको देखा तब वल-वाइयोंकी सेना समम्बक्तर बबराये पर जब पास आनेसे इन्हें मालूम हुआ कि यह हमारी ही तरफदार है तब उनके आनन्दकी सीमा न रही। प्रसन्नतासे वे उनसे मिले। ५ जूनको अम्बालाकी सेना वर्नार्ड के अधीन दिल्लीसे पांच मील दूर अलीपुरमें आ गई। जबतक मेरठकी मदद करनेवाली फीज न आई तबतक में वहीं ठहरे रहे। ६ जूनको मेरठकी सेनाने वागपतके पास यमुना पार की। इस दिन तक सब बड़ी बड़ी तांचें भी पहुँच गई।

७ जूनको मेरठकी सेना अम्बालाकी सेनासे मिलनेके लिये, अलीपुरकी ओर चली। दूसरे दिन एक वजेके करीव वे दिल्ली-की ओर बढ़ें। जासूसके द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि सिपाही उन्हें रोकनेके लिये शहरसे वाहर तैयार हैं। गोरी सेना अपने गौरवके उद्धारके लिये आगे वढ़ी। दिल्लीसे छः मील दूर वद्छिका सरायमें सिपाही तैयार थे। इस खानपर बहुतसे पुराने मकानात और वाग थे। वादशाहतके जमानेमें उनके वजीर लोग यहां रहा करते थे। सेनापित वर्नार्ड अपनी सारी सेना ,लेकर इसी स्थानकी और वढ़ने लगे। ८ जूनकी सवेरे आठ वजे जैसे ही यह लोग आगे बढ़े वैसे ही सिपाहियों-की तोपोंके गोछे इनपर आकर गिरने छगे। सिपाही सबसे पहले तोवोंसे लड़ाई शुरू करते थे। उसी समय गोरी सेना चार हिस्सोंमें बँट गई। वर्नार्डने दाहिनी ओरसे हमला किया, एक दूसरे सेनापतिने बाई अोरसं धावा किया। आगे और पीछेसे बाकी दो दल सेना आने लगी। इस प्रकार सिंपाही चारों ओरसे द्वाये गये। इस हालतमें भी वे घवराये नहीं, उनकी वीरता उनके साथ थी, उनका साहस और पराक्रम अपार था। जब चारों औरसे गोरी सेना गोली बरसाती हुई उनकी ओर बढ़ी, तब वे अपनी तोपोंके सहारे, बड़ी वीरतासे, चारों ओरके इमलोंका जवाव देने लगे। तोपें छोड़कर वे एक कदम भी पीछे न हरे। वे जिस महामंत्रकी साधनाके लिये तैयार हुए थे, उसकी सिद्धिके छिये खड़े खड़े प्राण देने छंगे,

पर हरे नहीं। गोलियोंके वाद संगीनोंका नस्वर आया। गोरोंने उनपर संगीनें चलाई', उन्होंने गोरोंपर चलाई'। खूनसे लधपथ होकर वे अपनी तोपोंके पास, सखे वीरको तरह अनन्त निष्टारों सो गये।

जय सेनापित ग्रेव्सने याई वाजूसे हमला किया, अपने गोलंदाज सवारोंके साथ वे जब उनपर जा दूरे तब सिपाही पीछे हरनेके लिये वाध्य हुए। शुद्धमें चे वाकायदा लड़ते हुए पीछे हरे पर वादमें वह नियम न रह सकां। उनकी तोपें और वाकद अंग्रेज़ोंके हाथ लगीं। इस वदिलका सरायसे दिलीकी ओर दो रास्ते गये हैं, एक सन्भीमंडीकी और और दूसरा अजीतगढ़की छावनीकी ओर । इन दोनों रात्तोंसे सिपाही पीछे हटकर शहरमें आ गये। इस प्रकार ८ जूनकी लड़ाई समाप्त हुई। इस लड़ाईमें ३०० सिपाही मारे गये। दूसरी ओर चार गोरे अफसर और **४६ सिपाही मरे और १३४ गोरे घायल हुए। गोरी सेनाके** एडज़ूटेंट जनरल फर्नल चेस्टर इस लड़ाईमें घायल हुए। इनके घायल होनेसे बड़ी हानि हुई। इस लड़ाईमें केवल गोरे ही न धे, चल्कि सेनापति रीडकी अधीनतामें ५०० गोर्खें भी हमला कर रहे थे। गोर्जों के अतिरिक्त मेरठके हिन्दुस्तानी सिपाही, महाराज जींदकी फीज और जांफिसानख़ां नामक अफगानका हिन्दुस्तानी रिसाला भी लड़ा था। यदि केवल गोरे होते तो नहीं 🕐 कहा जा सकता इस छड़ाईमें क्या होता! पर सच यह है कि हिन्दुस्तानकी सेनाओंसे हिन्दुस्तान जीता गया है। इसी देशकी

सेनायें भरती करके अंग्रेज़ शुक्षमें इस देशपर कन्जा करने लगे थे। यहींके सिपाहियोंकी मद्दसे लाई क्वाइवने दक्षिणमें अंग्रेज़ी राज्य खापित किया, यहींके सिपाहियोंकी मददसे अभागे सिरा-जुद्दीलाको हराकर बंगालपर कन्जा किया गया। हर लड़ाई और देशपर कन्जा करनेमें यहींके सिपाही थे। जब सिपाही अंग्रंज़ोंके विरुद्ध हुए, तब इसी देशकी सेनाओंने उन्हें द्वाया। अपने देश, अपनी जाति और अपने धर्मवालोंके गलोंपर तलवार चलाकर, इस देशवालोंने अंग्रेज़ोंका प्राप्तन किर जमाया। विना हिन्दुस्ता-नियोंकी मददके गृदरसे अंग्रेज़ोंका उद्धार नहीं हो सकता था।

विजयी होकर वर्नाई छावनीके कवायदके मैदानमें फिर सेना छेकर पड़े। एक महीने पहले जहाँ से लोगोंने अंग्र ज़ोंको बुरी तरहसे भागते देखा था वहीं फिर गोरी सेनाको दलवलके साथ देखा। दिल्लीसे अंग्रेज़ी झंडा दिखाई देता था। सिपाहियोंने फिर सेनाको शहरकी फसीलके नीचे खड़ा होते देखा, पर उन्होंने चीरताको नीचा दिखानेवाली हार न खीकार की। वे फिर अन्तिम चार युद्धकी तैयारीमें लगे।



## आठवां अध्याय

-----

पश्चिमोत्तर प्रदेशमें यदर-वनारस-न्त्राजमगढ़।

स समय लाई कैनिंग दिल्ली लेनेके लिये सेना-पतियोंको नियुक्त कर रहे थे उस समय पश्चि-मोत्तर प्रदेशकी खबरें पढ़ पढ़कर वे चिन्तित हो रहे थे। इस ओर गोरी सेना न थी, ट्र दानापुरमें एक गोरी फीज थी। इसके सलावा कुछ गोलंदाज अंग्रेज़ोंकी ओर थे। यहि उत्ते जित सिपाही इन खानों पर हमला कर दें तो वहाँके गोरींका जीवन विपत्तिपूर्ण हो जाय। जिस तरह मेरडका सिपाहियोंने नाश किया, दिल्लीके अंग्रेज़ोंका जैसे उन्होंने विध्वंस किया, वैसे यदि वे गंगा यमुनाके किनारेके शहरोंकी बोर चले तो वहाँके सब युरोपीय मारे जायँगे, यही विन्ता गवर्नर जनरलको थी। जिस वक्त अंत्रेज़ मुगल राजधानीसे भाग रहे थे, उस समय दूसरी जगहोंकी हिन्दुस्तानी छावनियोंमें इतना जोश न था। और किसी स्थानपर सरकारको इतना हैरान न होना पड़ा। पर वाजार और छावनी, हर जगह जोश दिखाई देता था। इस जोशसे भयानक दुर्घटना होगो, यह सबको साफ माळूप होता था। कुछ इपतोंके भीतर ही यह परिवर्तन दिखाई द्या और देखते देखते वह संहारक मूर्चि वन गया।

पश्चिमोत्तर प्रदेशमें, हिन्दुओंका पवित्र तीर्थ, वनारस या काशी है। यह खान तीर्थ होनेके साथ २ सदासे विद्याका घर रहा है। इसमें पृथक् पृथक् सम्प्रदायके हजारों मन्दिर, अतिधिशाला, पाठशाला और विद्यालय हैं। गंगाके किनारे मीलों लंबी सीढ़ियोंकी कतारें एक सुन्दर चित्रके समान मालूम होती हैं। गंगाके किनारे निरन्तर "हर हर शिव शिव"की ध्वनि होती रहती है। सिद्योंपर सिद्यां चीतीं—राज्योंके वाद राज्य वदले—पर काशी जैसी उस समय थी वैसी ही आज भी है। ब्राह्मणकुमार आज भी चारों और वेदगान करते सुनाई देते हैं, तस्त्रज्ञ आज भी वेद वेदान्तको चर्चा करते दीखते हैं।

उस समय इस तीर्थके निवासी शान्तिसे अपना समय विता रहे थे। जो जोश मेरठ और दिल्लीवालोंमें था वह बनारस-वालोंमें नहीं दीखा था। १८५७ की गर्मियोंमें खाने पीनेकी चीजें बहुत महंगी हुईं। लोगोंका विश्वास हुआ कि अंग्रेज़ी राज्यके कारण उनकी खाने पीनेकी चीजें महंगी हो गईं। इसी कारण सर्वसाधारणमें अंग्रेज़ोंके विरुद्ध जोश फेला। जोशका और भी कारण था, बहुतसे राज्यभ्रष्ट पुरुप और दिल्लीके राजवंश-वाले बनारसमें थे। इनलोगोंका मन्त्र भी व्यर्थ न गया था। जातीय सम्मान और जायीय धर्मनाशका भय, इन सवपर चीजों-की महंगी—जोशके लिये इतनी वातें ही बहुत थीं। शहरसे तीन मील दूर एक सिकरील नामक स्थान है, अंग्रेज़ लोग वहीं रहते थे। वहाँ सेना, कालेज, अस्पताल, गिरजा, बाग आदि सय हुछ है। उस समय सेनामें तीन दल भारतीय सेना और योड़ेसे गोरे गोलन्दाज थे। इन सेनाओं में एक दल ३ नं० पदल सेना, एक दल लुधियानाफी सिक्ख सेना और एक दल १३ नं रिसाला था। सब मिलाकर दो हजार सिपाही थे। गोरे गोलन्दाजोंकी तादाद ३० थी। जार्ज पन्सवी इसके समा-डर थे। दुनरी हुकर बनारसके कमिश्चर, फ्रेडरिक गविन्म जज थीर लिएडसे मजिस्ट्रेट थे। मेरह और दिल्लीके समाचार इन्हें मिल चुके थे और इसी कारण यह सब इस प्रान्तकी रक्षामें तत्पर थे। पर इन लोगोंके यह विफल गये, जो दिल्लीमें हुआ था घही बनारसमें भी हो गया।

जून मासके शुक्तों सिपाहियों के कुछ घर आगसे जल गये। इसके वाद बनारससे ६० मील दूर आजमगढ़से समाचार आया कि वहाँ की १७ नं० सेना सरकारके विरुद्ध उठ खड़ी हुई। आजमगढ़की यह सेना मेजर वरोसके अधीन थी। मेजर वरोस अधिक प्रतिमाशाली पुरुप न थे, सिपाहियों के जोशको वे वशमें न कर सके। मई मासके अन्तमें सिपाहियों को जो कारतूस दिये गये उन्हें छूनेसे उन्होंने भी इनकार कर दिया। जोश था ही, साथ ही उन्होंने सुना कि पांच लाख रुपया गोरखपुरसे आ रहा है, रुपयेकी रक्षाके लिये १७ नं० सेनाके कुछ सिपाही और १३ नं० रिसालाके सवार थे। लेपिटनेंट पालिसर सबके अफसर ये। यह रुपया आजमगढ़ पहुँचा। आजमगढ़से दो लाख रुपया और मिलाकर यह रुपया बनारस भेजा जाने लगा। सात लाख

रुपया पास देखकर सिपाही स्थिर न रहे। इतना रुपया छेकर वह सेना ३ जुनको आअमगढ्से चळी। दूसरे दिन जब अफसर लोग अपने अपने परिवारके साध बैठकर खाना खा रहे थे तब उन्होंने तोपकी आवाज सुनो । घपराकर उन्होंने देखा कि लड़ाईका याजा वज रहा है और सेना तैयार होकर एकत्र हो रही है। वे समक्ष गये कि सेना सरकारके विरुद्ध खड़ी हो गई। अंग्रेज़ोंमें घवराहट फैल गई। जिलेके मजिल्ट्र टने पहलेसे ही कवहरीको अपना रक्षास्थान नियत किया था । अंग्रेज़ स्त्रियाँ और अफसर आकर कचहरीमें छिपे। सिपाहियोंने अपने अंग्रेज़ अफसर कार्टर मास्टर और मास्टर एर्जनको मार डाला। इनके अतिरिक्त उन्होंने और किसीसे कुछ न कहा। उन्होंने सब रुपया लूट लिया, अंत्रे ज़ोंके खाली घरोंको जला दिया, जेलपर हमला करके सब कैदियोंको छोड़ दिया, पर अफसरोंको उन्होंने नहीं मारा । १३ नं॰ सेनाके सिपाहियोंने इस समय अफसरोंके साथ सदय व्यवहार किया। उन्हें अपने बीचमें लेकर उन्होंने कहा कि इनकी हम रक्षा करेंगे। सिपाहियोंमेंसे किसी किसीने कहा कि आजमगढ़के सिपाहियोंने इनकी जानें लेनेकी प्रतिज्ञा की है इसलिये जब्दी गाडियोंमें बैठकर निकल चलना चाहिए। अफसरोंने कहा-"इस मौकेपर हमें गाड़ियाँ कौन देगा ?" सिपाहियोंने कहा—"न मिलेंगो तो हम आपलोगोंको पहुंचा देंगे।" यह कहकर वे सेनासे गाजीपुरकी और इस मीलतक गये। उन्होंने जो रुपये हे लिये थे उसमेंसे

एक एक महीनेकी तनख्वाह सब अफसरोंको देना बाहते थे। इस समय इस सेनाने अपने अफसरोंके साथ बड़ी द्याका व्यवहार किया था। अध्य लेकर वे आजमगढ़ वापिस आये। किसी किसीने अफसरोंको रिख़त खानतक पहुंचा दिया। आजमगढ़के अंग्रेज़ जान बचानेके लिये गाजीपुर माग गये थे। सिपाहियोंने लय देखा कि आजमगढ़में कोई अंग्रेज़ नहीं है, कचहरी, छावनी सब सूनी पड़ी है, तब वे प्रसन्नताके साथ फैजाबादकी ओर चले।

आजमगढ़का समाचार वनारस पहुंचा। वनारसके अधि-कारी अपनी रक्षाका प्रवन्ध करने छगे। उधर उन छोगोंकी सहायताके छिये सेनापित नीछ सेना छेकर चछ चुके थे। रानी-गंजतक रेछमें आकर नीछ घोड़ोंकी डाक द्वारा वनारस पहुंचे। नीछके साथ उनकी मद्रासी गोरी सेनाके अतिरिक्त दानापुरकी गोरी सेना भी थी। जब यह नीछकी सेना दछवछ सहित बनारस पहुंची तब वनारसके अधिकारी हिन्दुस्तानी सेनाके हथियार छेनेपर तुछ गये।

हियार छेनेके सम्बन्धमें अधिकारियोंमें पहले यह निश्चय हुआ कि दूसरे दिन सबेरे ही परेटके मैदानमें सिपाहियोंको हियार रख देनेकी आशा दी जाय। पर किसी किसीने दूसरे दिनतक ठहरना भी उचित समझा। उन्हें एक घंटा देर करना भी अच्छा न लगता था। वे उसी समय सब कुछ करनेकों तैयार हो गये। आजमगढ़का समाचार धनारसकी सेनामें

Martin's Indian Empire. Vol. II P. 280.

पहुंच चुका था। सम्भव है इससे उत्तेजित होकर सबेरेसे पहले ही सिपाही अ'श्रेज़ोंपर हमला कर दें। इसलिये हथियार लेनेमें उनके खयालसे देर करना अनुस्तित था। पनस्वी वना-रसकी सेनाके प्रधान सेनापित थे, हथियार रखा लेनेकी आज्ञा वे ही दे सकते थे। सिक्ख सेनाके अफलर गार्डनने पनस्वीसे कहाथा कि शहरके बदमाशोंके साथ सिपाहियोंकी बातचीत हो रही है। कुछ देर बाद कर्नल नील इनसे मिले। नीलने फौरन हथियार लेनेकी सलाह दी। अन्तमें पनस्वीने शामको पांच खजे सिपाहियोंके हथियार रखा लेनेका निश्चय किया।

विचारके बाद पनसवी गार्डनके साथ उनके वंगलेपर गये।

३७ नं० सेनाके सेनापित मेजर वारेटके साथ उनकी भेंट हुई।

मेजर सिपाहियोंके अनुरक्त थे। सिपाहियोंकी सचाई, प्रभुमक्ति
और वीरतापर उनका विश्वास था। वे हिथियार लेनेके विरुद्ध
अनेक तर्क पेश करने लगे, क्योंकि इससे सिपाहियोंके हृद्य
दुखेंगे, वे शत्रुता निकालनेका यत्न करेंगे। पर पनसवीने एक

न सुनी। उन्होंने कहा कि जजकी जवानी जो कुछ सुना है,
उसके अनुसार हथियार लेनेके सिवा और कोई मार्ग नहीं।
इसलिये मजबूर होकर वारेटने शामके ५ वजे सिपाहियोंको
परेटके मैदानमें एकत्र होनेको कहा। थोड़ी देरमें पनसवी और
गार्डन आदि अफसर घोड़ोंपर बैठकर मैदानमें आये। उन्होंने
देखा कि कर्नल नील अपनी गोरी सेनाके साथ तैयार हैं। तोपें
भी तैयार हैं। सेनापितने आज्ञा दी। पर वे यह भी समक

रहे थे कि वह आज्ञा देने योग्य नहीं है, क्योंकि बनारसमें दो हजार हिन्दुस्तानी सेना थी. पर गोरी सेना कुछ ढाई सी ही पहुँची थी। ऐसी दशामें वे जोशमें भरे हुए सिपाहियोंसे हथि-यार लेना चाहते थे। आज़ा देनेके लिये सेनापित ३६ नं० सेनाके पास गये। इस सेनाके ४१४ जवान धैदानमें खहे थे। सेना-पतिके सामने इन्होंने किसी तरहका आह्रोव्हेंघन न किया। श्राज्ञा मिलनेपर एक एक अपना हथियार रखने लगा। तोपें सामने भरी हुई थीं। गोरो सेना संगीन चढाये तैयार थी, उनको मददके लिये सिक्ख रिसीला खड़ा था। ऐसी भयानक अवसामें सिपाही शंकित थे कि इन तोपोंसे वे उड़ा दिये जायँगे या उन्होंके हथियारोंसे गोरे उनके प्राण लेंगे। इस तरहका सन्देह होनेपर भी उन्होंने बाहाका पाछन किया। वे हथियार उतारने लगे। पर इसी क्षण उनका सन्देह और भी प्रवल हो गया। गोरी सेना जब उनके उतारे हथियार छेनेके लिये पास आने लगी तब वे खिर न रह सके। उन्होंने सममा कि वस अब ये लोग हमारे प्राण छेनेको आगे वढ़ रहे हैं, अब देर नहीं है। उतारे हुए हथियार उठाकर उन्होंने एक क्षणमें अफसरोंपर हमला कर दिया ।

नाजुक समयमें जरा सी असावधानीसे वड़ी वड़ी भयानक घटनाओंका जन्म हुआ करता है। सिपाही पहलेसे ही नाराज थे, मीकेपर थोड़ी सी असावधनीसे वह उसेजना और अधिक बढ़ जाय तो कोई विचित्रता नहीं। इस समय बनारसके अधि- कारी यदि स्वयं डरकर अधीर न हो जाते और विपाहियोंका उन्हें स्वयं भय न होता तो वे विना किसी तरहकी गड़बड़के हथियार रख देते। क किन्तु अधिकारियोंकी ओरसे धैर्यका परिचय न दिया गया। हथियार छेते समय उन्होंने सिपाहियोंके सामने तोपें रक्खी थीं, हथियारबंद गोरी सेना भी खड़ी थी। शंका पहलेसेहो थी वह थोड़ेसे कारणसे और भी बढ़ गई।

. कर्नल स्पैटिस वुडने कहा था—"परेटके मैदानमें जो ४१४ जवान एकत्र हुए थे, उनके विषयमें ६ जूनके तोसरे पहरतक मझे विश्वास न था कि वे सरकारके विद्वेषी हैं। मैंने आदिमयों-के मु'हसे सना था कि सरकारके विद्वे पियोंकी तादाद १५० से अधिक नहीं है। कारण, जब उनसे हथियार रखनेको कहा गया, तो सबने शान्तिसे हथियार रख दिया। दो एकने कहा-"हमारे अफसरोंने हमें घोला दिया। गोरी सेना सहजमें हमें गोलियोंसे मार हो, इसी कारण हमारे हथियार रखवा हिये जाते हैं।" मैंने कहा-"यह वात ठीक नहीं है।" मैं तीस वरससे सेनामें काम कर रहा था, मैंने पूछा—"तुम्हें याद है मैंने कभी किसोको घोखा दिया ?" उनमेसे वहतोंने कहा-"नहीं, आपभले हैं, आपने पिताके समान हमारे साथ मलाई की है।" खेर, मैंने देखा कि गोरी सेना वहे जोशमें है, इसलिये उस सेनाको मना करनेके लिये मैंने अपना घोडा बढाया।" क

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol II. P. 284.

<sup>†</sup> Martin's Indian Empire. Vol II. P. 285.

सेनापित पनसवीके हुक्मसे गोरी सेना हिंधयार उठानेके लिये जांगे वढ़ी थी । स्पैटिस वुड इस सेनाको आगे बढ़नेसे मना करने गये थे। स्पेटिस दुडने सिपाहियोंसे कहा था—"तुम्हें हथि-यार रख देनेकी आजा दो जाती है। जो शान्तिले तुम हथियार रख दोंगे तो तुम्हारा कोई नुकलान न होगा।" इस समय विश्वांस पैदा करनेके लिये एक सिपाहीके कंधेपर उन्होंने हाध रक्ला था। सिपाहियोंने कहा—"हमने कोई अपराध नहीं किया है।" पनलवीने कहा—"नहीं, तुमने कोई कलूर नहीं किया है। पर तुम्हारे भाई, दूसरे सिपाहियोंने विश्वासघात किया है। उन्होंने अपने अफसरोंको मारा है। इसिलये तुम्हें जो आज्ञा दी जाती है, उसका पालन करो।" सेनापित जब यह हुक्म दे रहे थे, तव उनके साथके सिपाही उचेजित हो रहे थे। दूसरे ही क्षंणमें रक्जी हुई चन्दृकें सिपाहियोंने उठा छीं और गोलियां भरकर फायर फरने छगे। एकाएक गोछियोंकी चौछारसे अफसर त्रस्त और उदुभ्रान्त हुए। सात बाठ गोरे मैदानमें गिर पढ़े। अफस-रोंने तोपों द्वारा आक्रमण रोजनेकी तैयारी की। मेजर निरेट हिथियार लेनेके विरुद्ध थे। वे इस घटनासे आश्चर्यचिकतं हो गर्छे। वे जहां जहें थे वहीं खड़े रहे। गोछियोंसे वचनेके छिये सेनाके सामनेसे हट गये। जोशमें मरे होनेपर भी सिपाहियोंमें मलेबुरेका ज्ञान था, जिस अफसरने सदा उनका भला किया था उसकी अपमान ने नहीं कर सकते थे। अन्याय और अविचारसे दुःखी होकर वे विदेशी विधर्मियोंके प्राण छेनेपर तैयार हुए थें, पर उन्होंमेंसे एक आदमीको अपना हितेषी समझकर उन्होंने उसकी अवमानना न की। मेजर वारेटको हिफाजतकी जगहमें छे जाकर सिपाहियोंने उनकी रक्षा की।

सिपाहियोंको इस प्रकार युद्धके लिये तैयार देखकर गोरींने तोपोंके गोले फेंकने शुक्ष किये। तोपोंके सामनेसे इटकर सिपाही अपनी बारिकोंकी ओर चले। वारिकोंकी दीवारोंके सहारे होकर वे गोरोंपर गोलियां छोड़ने लगे। अंग्रेज़ सेनापितने तोपें वंद न कीं, गोलासे बहुतसे सिपाही मरे। बहुतसे सिपाही शहरकी ओर चले गये और बहुतसे पासके गाँवोंमें जाकर वैर निकाल-नेका अवसर देखने लगे।

इसी मौकेपर एक हिन्दुस्तानी रिसाला और सिक्ख सेना. परेटके मेदानमें आई थी। पहलेवाले सिपाहियोंकी तरह इन्हें भी सन्देह था। इनका सन्देह न गया। जोशमें आकर रिसालाके एक सिपाहीने अपने सेनापतिको गोली मारी। दूसरेने तलवार सलाई। सिक्ख लोग चुपचाप यह देखने लगे। वे सरकारके खिलाफ होनेका विचार ही न रखते थे। पर अफसरोंको उनपर भी शक हो गया था। धैर्य और विचारसे काम लेना अफसर लोग मूल गये थे। वे ऐसे घवरा गये थे कि कोई काम उनसे ठीक ठीक न होता था। सबको विद्रोही समक्तकर गोरी सेनाने सबपर तोपें दागनी शुक्त की। इससे विगद्कर सिल्ख भी गोली चलाने लगे, उस समय हिन्दुस्तानी सेनाओंका निश्चय लड़नेका न था। सिक्खोंको तो इस बातका ध्यान भी न

था। इसी कारण वे नियमपूर्वक न छड़ सके। जो वे हमला करके पीछेसे तोपींपर कब्जा कर छेते, तो दिल्लीकी तरह बनारस भी सिपाहियोंके हाथ बा जाता। पर सिपाहियोंको न कोई आज्ञा देनेवा छ था, न सुन्यवस्थासे छड़ानेवाछा। कोई चतुर सेनापित सबको चलानेवाला न था। वे अपने आप ही छड़ते थे, अपने आप ही सोचते थे, शोर करते थे। गोरी सेनाने सब तोपोंका मुँह उनकी ओर करके गोला वरसाना शुरू किया। सिपाहियोंने चारों ओरका रास्ता लिया। मेदान और छावनी गारोंके हाथ रही।

हिंग्यार छेनेमें जब यह गड़वड़ हुई, एकके वाद एक सेना जब इस तरह विगड़ो, तब बनारसके सेनापित चिन्तामें पड़ गये। उनके सामने जो कर्त्तव्य आ चुका था उसमें वे अधिक आगे न बढ़ सके। सूर्य दिनभर तपकर धीरे धीरे पश्चिममें अस्त हो रहा था, बनारसका मैदान भयानक हो गया था। सेनापितका मुँह डूबते हुए सूर्यकी तरह निस्तेज हो गया था। तीव्र हार्दिक दुः खसे उन्होंने अपना कार्यभार कर्नल नीलको दिया। चनारसके सेनापित होकर नील बदला छेनेको तैयार हुए। अपनी सेना लेकर नील छावनीमें गये, जो सिपाही घरोंमें थे वे निकालकर मारे गये, जो न निकल सके उन्हें आग लगाकर जीते ही फूंक दिया गया।

ऐसे मौकेपर सिपाहियोंका हथियार छे छेना कोई दुद्धिमानी-का काम न था। यह पहछे ही कहा जा चुका है कि, सिपाही विचारवान् या दूरदर्शी नहीं थे। उनके सामने किसी तरहकी गलतो या असावधानी हो जानेसे झट उन्हें शक हो जाता और इसीसे उन्हें जोश था जाता था। यदि अधिकारी उनके सामने तोपें और वन्द्रकों न रखते तो घे हथियार देनेमें कभी आपत्ति न करते, वे कभी मुखाछिफ न होते। उनके साथ सहानुभूतिका व्यवहार किया जाता तो वे अपने अफसरोंपर कभी हथियार न उठाते। जय वे वन्दूकों भरकर गोरींपर छोड़ रहे थे, तब भी उनमें खूनकी प्यास अधिक न थी। उस समय भी उन्होंने अपने द्यालु सेनापति चारेटकी प्राणरक्षा की। मेजर चारेटकी तरंह यदि सभी अफसंर सिपाहियोंपर दया रंनेह फरंनेवाले होते तो उनसे जैसा चाहे कठिनसे कठिन काम लिया जाता, तव भी उन्हें इनकार न होता। सिक्स सेना राजभक्त थी, उसपर यदि अधिकारी समयंपर अपना विश्वास दिखाते ती वे बड़ा फाम देते। बनारसके कमिश्नरने ६ जूनको दृथियार छेनेकें सम्बन्धमें पश्चिमोत्तर प्रदेशके छे॰ गवर्नरको पत्रमें छिखा था--"मेरे विचारसे सिपाहियोंके हथियार छेनेमें बड़ी गड़बड़ हुई थी। बहुतोंने हथियार रख दिये थे। जिनके हाथमें हथियार थे वे यह सोचंकर द्विः जी हुए कि हथियार रजनेके बाद हमपर आक्रमण किया जायगा। इस विषयमें एक सिविल कर्मचारी-को मला बुरा कहनेका कोई अधिकार नहीं, पर सर्वसाधारणका विचार है कि यदि धैर्यके साथ काम लिया जाता सो किसी तरहकी गड़बड़ न होती।" इस विषयमें छार्ड कैमिंगकी सम्मति

भी कमिश्नरसे मिलती है। उन्होंने दो सप्ताह वाद लएडनकी लिखां था—"यनारसमें सिपाहियोंको यड़ी जल्दी और अविवे-चनासे निरस्त्र किया गया था। एक सिक्ख सेनाको तो जब-र्दस्ती खींचकर दुशमन वनाया गया। यदि इनके साथ भला न्यवहार किया जाता तो, मेरा विश्वास है कि, ये छोज हमारे प्रति विश्वासी वने रहते।" इसके सोळह मास वाद् जिन दीवानी कर्मचारियोंको इसके विषयमें अनुसन्धान करके लिख-नेका भार दिया गया था, उन्होंने भी इस विषयमें लिखा-"जिस समय सिक्ल सेना परेटके मैदानमें एकत्र हुई थी उस् समय उसे यह माळूम न था कि क्या करना होगा, वे स्व कार्रवाइयोंको आश्चर्यसे देख रहे थे। यह सेना राजभक्त थी, यदि इसके साथ कड़ाई न की जाती तो यह सरकारका पश्च छेती।" वाहमें सव वातोंको सोचकर दूरदर्शी विचारकोंने यह राय लिखी थी। किन्तु उस समय अंग्रेज़ इस मतके पोएक न थे। जहाँ धैर्य और उदारता दिखानी चाहिये थी वहाँ उन्होंने घयराहर और अनुदारताका परिचय दिया। उनके हृद्योंको कोमल वृत्तियाँ दव गई' और हिंसाके लिये वे आतुर हो उठे। उनमें कार्यकी योग्यता, परिश्रमशीलता और एका-प्रता थी, पर धेर्य और विचारके विना सव कुछ विपत्तिपूर्ण था। चे केवल तलवारसे आत्मरक्षाके साथ साम्राज्यरक्षा करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि भारत तळवारसे रक्षित होगा। पर अन्तर्में यह घारणा निर्मूल सावित हुई।

जहाँ उन्होंने तळवारकी सहायता छी, वहीं भयानक ग़द्र हुआ। भारतवासी प्रेमके साथ यदि अंग्रेज़ोंके सहायक न होते तो फिरसे अंग्रेज़ी राज्य शान्तिपूर्ण न होता। अंग्रेज़ोंने भी बादमें शान्तिसे ही काम छिया।

कवायद्के मैदानसे उत्तेजित सिपाहियोंके चछे जानेपर भी वनारसके अधिकारियोंको चैन न पड़ी। इन सिपाहियोंके साथ शहरके बदमाश मिलकर रातमें न मालूम क्या अनर्थ करें, यह सोचकर वे विन्तित हुए। शहर और छावनीके बीचमें एक रकसाल थी। यहुतसे अंग्रेज़ोंने इसी घरमें शरण ली। ईसाई धर्मप्रचारक लोग चुनार जानेके लिये रामनगरकी थोर गये। सिविल कर्मचारियोंने अपने घरवालों सहित हिण्टी कमिश्ररकी कचहरीमें शरण ली। इस समय खजानेकी रक्षाका प्रवन्ध सिक्ख सेनाके सिपुर्द था। अंग्रेज़ोंको आशंका थी कि इनके बहुतसे साथी मारे गये हैं, इस कारण उत्तेजित होकर यह लोग खजाना न लूट लें। पर सिक्ख सर्दारने अफसरोंको अपनी राजमिकपर विश्वास दिलाया। इस सर्दारका नाम था सुरतसिंह।

जब सिक्जोंकी दूसरी लड़ाई हुई और लार्ड डलहीज़ीकी आज्ञासे पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहका राज्य अंग्रेज़ी अमलदारीमें शामिल किया गया, तब स्रतसिंह बनारसमें केंद्र करके मेजे गये थे। केंद्र होनेपर भी स्रतसिंह अपने भावकों न भूले थे। जब प्रतिपल अपने नाशके डरसे अंग्रेज़ डर रहे

यो, उस समय भरी हुई धंद्क हाथमें छेकर सुरतसिंह अ'ग्रेज़ीं-को कचहरीतक पहुंचाने गये। वृह्वे सर्दारकी अ'ग्रेज़ींपर ऐसी भक्ति और आखा देखकर खजानेके रक्षक सिक्ख शान्त हुए। इसी खजानेमें उनकी महारानी जिन्होंके गहने थे। पंजाब-के पतनका चित्र उनकी बांखोंके सामने था। नावालिंग दलीप-सिंह राज्यसे हटाये गये थे, महारानी जिन्हाको देशनिकाला दिया गया था, उनकी धन सम्पत्ति सरकारके खजानेमें जा पहुंची थी। यह मार्मिक बात वे भूछे न थे, इन सवपर विना कारण गोरोंने उनके साधियोंपर गोली चलाई थी। उनके सामने वड़ा भयानक कार्यक्षेत्र था। वे अपने जीवन अपण करनेका विचार कर रहे थे। पर वृद्धे सर्वारके शान्त भावसे वे भी शान्त हो गये। किसी तरहकी आपत्ति किये विना उन्होंने सरकारके खजाने और लाहीरके मणिमुक्ताका भार गोरे सिपाहियोंको दिया। वे अधिकारी खजानेको निरापद स्थानपर छे गये। इस शान्ति और विश्वासके कारण दूसरे दिन कमि-श्वरने सिक्ख सेनाको इस हजार रुपये इनाम दिये।

केवल इस सिक्ख सर्दारने ही नहीं, बनारसके बहुतसे हिन्दु शोंने इस समय अ' श्रेड़ों की मदद को थी। पं० गोकुलचन्द इस समय वनारसमें एक प्रसिद्ध पुरुप थे। वे जजकी अदालतके नाजिर थ, इसलिये जजसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। रातदिन मिहनत करके पं०गोकुलचन्द अंग्रेड़ों की सहायता करने लगे। उनके समान अंग्रेड़ा स्वयं भी अपनी जातिकी सहायता न कर सके। इनके अतिरिक्त एक धनीने भी अ'ग्रेज़ोंकी सहायता की। इनका नाम था राव देवनारायण सिंह। यह अंग्रेड्गोंकी मददके लिये विना संकोच घन खर्च कर रहे थे। इनकी द्या और सहद्यताक कारण वनारसके विपद्यस्त अंग्रेज़ोंका कितना उपकार हुआ, यह शब्दोंमें नहीं कहा जा सकता। अंग्रेज़ इतिहासलेखकने कहा है कि, इनके उपकारोंके विषयमें जो कुछ कहा जाय थोड़ा होगा। राजभक्त कर्मचारी और धनी सब इस अवसन्पर अ'भ्रे ज़ोंकी सहायतासे उदासीन न थे। उन्होंने रात्रिके समय निराश्रित ईसाई धर्मप्रचारकोंको सहायता दी, अपने नौकरों और बजानेको सरकारके अधीन करके राजमिकका परिचय द्या। इस प्रकार हिन्दुओं की सहायतासे वनारसमें अ'ग्रेज निराप्द रहे। उन्होंने हिन्दुओंके परोपकारको देखकर आश्चर्यके साथ उनकी प्रशंसा की थी। यूरतसिंहके प्रयत्तसे कवहरीके अंग्रेज निश्चिन्त थे। रातको दो वजे कुछ अंग्रेज़ कवहरीसे टकसाल गये। यहाँ उन्हें बहुत कर भोगना पड़ा। वे सब अनाजके बोरोंकी तरह एकपर एक पड़े रहे। जो गोरे सैनिक इनकी रक्षाके लिये नीचेके हिस्सेमें धे वे दिनमरकी मिहनतसे थक कर पड़ ग्ये थे। घोड़े, बैल, पालकी सब विना तरतीवके इधर उध्य पड़े थे, इस प्रकार तकलीफों अंग्रेज़ोंने रात विताई। उन्को भ था कि अचानक सिपाही हमपर हमठा करेंगे। क्षण क्षणमें यह हर बढ़ता था। इस कारण जागते २ सर्वोने सवेरा किया। प्रातःकाल सम्पूर्ण शहर शान्त था। अ'ग्रेज़ इससे

खुरा हुए। उनके बंगले, घर, कचहरियाँ सत्र पहलेके समान थीं। किसी तरहकी गड़बड़ न थी। इससे स्वस्य होकर वे फिर अपने २ काम पर लगे।

अंग्रेज़ोंने सोचा था कि चनारस हिन्दुओंका प्रधान तीर्थ है, हिन्दू अपनी धर्मरक्षाके लिये उत्ते जित हैं, इस उत्ते जनामें वे दिल्लीकी तरह सर्वनाश करेंगे। पर उन्होंने जो कुछ सोचा था, वह कुछ भी न हुआ। इसी कारण कमिश्नरने आश्चर्य-में आकर गवर्नर जनरलको पत्र लिखा था। पर सच यह है कि अंग्रेज़ हिन्दु ओंके चरित्रको नहीं समम्तते। हिन्दू विपत्तिमें पढ़े अपने दुश्मनपर भी द्या करते हैं, वे राजभक्तिमें सबसे आगे हैं और जीवकी रक्षाके छिये अपना सर्वस्व अर्पण करतेमें भी संकोच नहीं करते। घोर उन्हें जनाके समय भी हिन्द प्रेमसे सब कुछ भूछ जाते हैं। अंग्रेज़ हिन्दुओंको मिन्न जातिका समझकर अपना दुश्मन कहते थे, सदा उनके हमलेखे हरते थे। पर हिन्दुर्वोने विपत्तिमें पहे हुवोंका सदा उपकार किया है। अंत्रेज़ोंने अगर हिन्दुओंके जातीय चरित्र-को समझ लिया होता तो इस भयानक गदरकी उत्पत्ति ही न होती। अंग्रेज़ोंने जहां हिन्दुओंपर जरा प्रेम दिखाया, घोडी सी द्या को, वहींके हिन्दू अंग्रेज़ोंके लिये मर मिटे। यातको विना सममे बुरे मुहुर्त्तमें अंग्रेज़ोंने तलवारकी शरण ली। अँग्रेज़ोंने प्रेमके शासनकी जगह तलवार उठाई थी, इसीसे अमृतकी जगह विप पैदा हुआ।

वनारसमें अधिक अशान्ति न थी। एक ही दिनमें सव कुछ शान्त हो गया। पर अ'ग्रेजोंका चढला लेनेका भाव कम न हुआ, उनमें हिंसाका भाव वढ गया था। सिपाहियोंने अ'ग्रेज़ोंपर हमला किया था, उनमेंसे वहुतसे मारे गये थे, वाकी प्राण वचाकर माग निकले थे, अशान्ति मिट चूकी थी। अव अ'ये ज वनारसवालोंका नाश करने लगे। ६ जूनको वनारसमें फौजी कानून जारी किया गया। गांव गांव-में फांसी लटका दी गई और वेंतें लगानेकी टिकटी खडी की गई। छोटे चड़े, बच्चे जवान, सब क़त्ते विल्लियोंको तरह मारे जाने लगे। रोज पचार्सीको फांसी लगने लगी। एक ईसाई प्रचारकने लिखा है कि अ'ग्रेज स्त्रियां भी इन अभागे वेवसों वेकसोंको फांसीपर लटकते देखकर लश होती थीं। 🚜 हर जगह वेतें और ठोकरें लगने लगीं और वडी दुईशा होने छनी। अव बनारसवालोंने गोरोंको मन्द्रपके शरीरमें राक्षसका अवतार समभा। इन राष्ट्रसोंके हाथसे कोई न वचा। जिसे उन्होंने पकडा उसीकी जान गई। अंग्रेजों द्वारा शान्त प्रजापर यह हत्याकाएड सेनापति नीलकी आज्ञा-से हुआ। १

<sup>\*</sup> Rev. James Kennedy's Empire in India Vol. II, P. 288.

<sup>†</sup> Kaye's Sepoy War, Vol II. P. 236. Holme's Indian Mutiny P. 223.

ं इस समय छोटे २ वच्चे खेळनेके लिये एक डमडमी यजाते हुए लाइनमें निकले। इस अपराधमें वे फीकी अदालतमें पेश किये गये। अदालतने सवको फांसीका हुक्म दे दिया। एक विचारकने वचोंकी भोली शकलकी और देखते हुए, आंसू भरकर सेनापतिसे द्या करनेको कहा, पर सेनापतिने हुक्म रह न किया। इससे वहं जज अदालतमें ऊ'ची आवाज-से रोने लगा, पत्यरतक पिघल गये, पर सेनापतिका हु सम न रला। गोरोंमेंसे बहुतसे जल्लाद वन गये थे, बासपास-के गांवों, बित्तयों और देहातोंमें जाकर यह लोग वहांके आद-मियोंको पकड़ पकड़कर फांसियोंपर छटकाने छगे। आम और नीमके पेड़ॉपर रस्सियां डालकर फांसियां दी गई थीं। २२ जुनको अधिकारियोंको समाचार मिला कि वनारससे ३० मीळ दूर कुछ विद्रोही सिपाही हैं। २७ जूनको २४० गोरे कुछ सिक्जोंके साथ वहां भेजे गये। इनके आनेसे सिपाही इघर उघर भाग गये। बहुतसे गोलियोंसे मारे गये, बहुतसे फांसीपर लटकाये गये। क्रोधित गोरोंने रास्तेके बीस गांत्र आग लगाकर भस्म कर दिये। इन गोरींमें एक नी-जवान था उसके दिलमें राक्षसी भावोंका अभाव था, उसके हृद्यमें कुछ मनुष्यत्व शेप था, उ सने लिखा है—"हम ८ दिन और ६ रातमें ४२१ मील चलकर वनारस पहुंचे। २७ जुनकी शामको हम २४० गीरे (जिसमें में भी एक था) ११० सिक्ख और २० सवार वनारससे चले। सवारोंको छोड़कर

हम सब बैलगाड़ियोंमें चले। दूसरे दिन तौसरे पहर तीन हिस्सोंमें वटकर सिपाहियोंको तलाश करने लगे। हमारी पलटन एक गांवमें पहुंची, गांववाले गांव छोड़कर भाग गये थे। इसने उसमें आग लगा दी, गांव जल गया । जब इस गांवसे आगे चले तव एक आदमी मिला। उसने कहा कि पासवाले गांवमें वे आदमी लड़ाईके लिये तैयार हैं। हम दौड़कर वहां पहुंचे। जब इम गांबवालोंसे ६०० हाथ दूर थे तभी वे हमें देखकर भागने लगे, हम भी उनपर वन्द्रूक छोड़ते हुए भागे। आठ मरकर गिर पड़े। जब इम गांबके पास पहुंचे तब एक आदमी थाया । उसने हमारे अफसरको सलाम किया । वह सिपाहो था। हमने इस तरह २० को कैंद् किया। हम फिर बैलगाड़ियोंके पास वाविस आये। एक बूढ़ा आद्मी पास आकर, गांव जलानेके कारण जो हानि हुई थी, उसके रुपये मांगने लगा। हमारे साथ एक मजिस्द्रेट था। उसे मालूम हुआ कि इसने लोगोंको खाने पीनेकी चीजें देकर मदद की थी। इसका फैसला होनेमें पांच मिनट लगे। पासके एक दरव्तपर रस्सी लटकाकर इस बूढ़े और कैदी सिपाहियोंको ळटकाकर् मार डाला गया। रात हमने वहीं विताई। दरक्तींपर मुर्दे छटकते रहे ? सनेरे ही उठकर हम आगे चले, थोड़ो देर बाद पानी वरसने लगा। हम एक गांवमें गये और उसमें आग लगाकर फिर आगे बढ़े। इस समय हमारे बाकी दो दल भी वेकार न थे, जो इम कर रहे थे वही वे भी करते थे। इमने ८०

आदमी पकड़े। उनमेंसे ६ को उसी दिन फांसी दे दी, ६० को खूव वेंतोंसे पीटा। मजिस्ट्रेटने घोपणा की कि जो प्रधान अप-राघीको पकड़ावेगा उसे २००० रुपये इनाम दिये जायँगे। दूसरे दिन फिर हमने रास्तेके किनारेपर हेरा दिया। हमारे सिरहानेकी तरफ छः लारों पेड़ोंमें लटक रही थीं। फिर सबेरे उठकर आगे चले । वड़े जोरका पानी वरस रहा था । बगले गांवमें पहु चकर उसमें आग लगाई। इपढ़े सुखाये। फिर आगे बले। अवकी बार एक बढ़े गांवमें पहुंचे । यहां और हमने २०० आदमी पकड़ गाँवमें आग लगा दी। मैंने देखा, गांवमें चारों और आग लग गई थी, एक वृढ़ा घरमें छटपटा रहा था, शायद वह वीमार था। मैंने उससे कहा कि तू गांवके वाहर बा, नहीं तो मर जायगा। पर अभागेमें ताकत न थी। मैंने उसे उठाकर बाहर किया। **इसे लेकर गलीके मोड्पर आया । चारों ओर आग जल रही थी** इसलिये यह न सोच सका कि किधर जाऊ'। मैं एक मिनिटके लिये जड़ा होकर सोचने लगा, इसी सयय सामनेका मकान ट्रटकर गिरा, देला कि एक चार सालका वचा जलने ही वाला है। वृहेको रास्ता दिखाकर मैंने कहा कि जो तून जायगा तो तुझे गोलीसे मार दूंगा। यह कहकर डंस वधेको वचानेके लिये लपका। चौखर जलने लगी थो। मैंने अपने लिए कुछ न सीवा, छोटे वचेकी ही मुझे चिन्ता थी। में आगमेंसे होकर भीतर घुल गया, भीतर चारों और आग छग चुकी थी। मैंने वहाँ देखा दो चरससे लगाकर बाठ वरस तककी उमरके छ:

बचे और थे। इनके अतिरिक्त और एक बूढ़ो थो। वे दूसरेका सहारा लिये विना हिल्डुल न सकते थे। वहां एक वीस वर्षकी स्त्री एक छोटे बच्चेको छातीसे चिपटाये हुए पड़ी थी। मेरा हुद् विश्वास हैकि वचेको पैदा हुए अभी पांचछः घण्टे ही हुए होंगे। विचारी नवप्रस्ता माता हक्षीवक्षी सी पड़ी थी। इस करुणा-पूर्ण दूर्यको देखकर मैं खड़ा रह गया। पर यह ठहरनेका समय न था। मैंने वर्चोंको वाहर निकालनेको कोशिश की, पर वे मेरे साथ जानेको राजी न हुए। मैंने उस सद्योजात वच्चेको गोदमैं लिया, माताने उसे आप लेना चाहा, मैंने वापिस दे दिया। मैंने मांको उसके वच्चे सहित उठाकर थागसे वाहर निकाला। लड-केने बूढ़े और बूढ़ीको निकाला, मैं आगे आगे चला, वे सव पीछे पीछे। चारों ओर भयानक आग हाहाकार करके गरीबोंकी झोंपड़ियां चाट रही थी। मैं ऐसी जगह था गया जहांसे कुछ न दीखता था, बड़ी मुश्किलसे सवको वाहर निकाला x x x ! जिस कपडेसे उनके शरीरका आधा भाग भी ढका हुआ न था, वह आगकी लपटोंके बीच होकर आनेसे रहा सहा भी जल गया। मैं उन सबको पासके खेतमें रखकर दूसरी ओर गया। कुछ दूर जाकर देखा कि वृद्धो बाहर पैरोंसे रेंगनेकी कोशिश कर रही है। मैं पास जाकर उसे बाहर निकालने लगा, पर उसने मेरी सहायता छेनेसे इनकार किया। वहस करना बेकार . सप्रश्नकर, उसे पकड्कर वाहर लाया। फिर एक जगह जाकर देखा कि एक जवान स्त्री एक बहुत ही वीमार आदमीके पास

दंठी थी। स्त्रीकी अवस्था करीव २२ वर्षकी होगी। वह आदमी मरने ही वाला था। स्त्री आदमीके मुँहमें शरवत टपका रही थी। आग चारों ओर लग रही थी. कभी सब आगही आग हो जाती थी। उस मीतकी खाटपर पहे हुए आद्मीके नजदीक मुक्ते चार स्त्रियां दिखाई दीं। मैं दीड़कर उनके पाल गया और इस वीमार तथा स्त्रीकी मदद करनेके लिये कहा। पर उन्होंने मेरी बात न सुनकर अपना काम करना ही अक्षिक उचित समभा। मैंने संगीन निकालकर कहा कि जो मेरी वात न मानेगी वह मारी जायगी। तबवे इस वीमार आदमी तथा स्रीको वाहर छेकर आई। इन्हें वाहर छोड़कर मै दूसरी ओर चला। आगने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। मकान ट्ट टूट कर गिर रहे थे। एक स्थानपर मैंने १४० स्त्री और ६० वचे देखे। सब जोर जोरसे चीखकर रो रहे थे। मैं उन-मेंसे यहत सी बृढ़ियोंको वाहर निकालकर लाया, वे कह रही थीं कि हम भूखी पर रही हैं। जो कुछ विस्कुट हमें मिले थे उनमेंसे कुछ निकालकर मैंने उन्हें देने चाहे पर उन्होंने लेनेसे इनकार किया, कहा कि इनसे हमारी जाति विगड़ जायगी। इसी समय हम सबको इकट्टा 'करनेका विगुल वज्ञा, मैं वापिस आ गया। स्त्रियोंने अपने घरके स्तेही आदमोकी तरह मुक्ते आशीर्वाद दिया ।× × × जिनको हमने केंद किया था, उनमेंसे दसको फांसी दो, ६० को चेंतें छनीं। उसी रातको आगे वढ़कर, हमने एक और गांव जलाया। केदियोंको आमके पेड़ोंपर फांसियोंसे लटकाकर हम देखने लगे। एककी रस्सी टूट जानेसे वह गिर पड़ा, गिरकर वह चारों ओर देखने लगा। हमने उसे फिर फांसीपर लटका दिया। × × ६ जुलाईको हमें मालूम हुआ कि २००० आदमी हमारा रास्ता रोकनेको तैयार हैं। हमारे पास १८० सैनिक थे। विपक्षी तीन हिस्सोंमें बैटकर खड़े हुए थे। हम जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही वे भागे। हमने उनके गांवको चारों ओरसे घेरकर आग लगा दी। वे आगसे वचनेके लिये जैसे ही बाहर आते वैसे ही हमारी वन्दूकका निशाना चनते। अटारह आदमी हमने पकड़े। पांच मिनटमें सबका फैसला हो गया। हमने हरएकको गोलीसे मार डाला, हमारे दलने इस ओर ५०० से भी अधिक आदमी मारे थे। \*\*

इस प्रकार बनारसकी शान्त, निरीह और दीन प्रजा मारी गई, उसका सर्वस स्वाहा किया गया। उत्तेजित सिपाहियोंने बनारसका जेळखाना भी न तोड़ा था, वह वैसे ही था। अधि-कारियोंने जब बहुतसे आद्मियोंको विद्रोहके कारण केंद्र किया तब जेळमें सान न रहा। वे जरा जरा देरमें सबका फैसळा करने छगे। केंद्रियोंको फांसीके तख्तेपर छटकाकर समाप्त करने छगे। बहुतसे बुरी तरहसे बेतोंसे पीटे जाने छगे। पर इस मनुष्यहीन निर्द्यतासे भी गुद्रर न रुका। देखते देखते जीनपुर और इलाहाबादमें भयानक काण्ड मच गया।

<sup>\*</sup> यह पन लंडन टाइस्ममें क्पा था।

र्जानपुर बनारससे ३४ मील उत्तरपश्चिमकी थोर है।
गोमती नदीके किनारे यह नगर बसा है। १७७५ में अंग्रेज़ोंने
इसपर करजा किया था। तबसे उन्होंने इस स्थानपर अपनी जड़
मजनूत की थी। जीनपुरमें एक बड़ा किला था। शहरके पूर्वकी
थोर सेनाओंके रहनेका स्थान था। उस समय लुधियानाके
१६६ सिक्न सैनिक बहांपर थे। मरे नामक अंग्रेज़ इन सबका
अफसर था।

४ जूनको वनारसकी ३६,नं० सेनाकी तरह यह सिक्ख सेना भी अधिकारियोंकी नाराजगीका कारण वन गई थी। यदि अफसर लोग बुद्धिमत्ता और घीरतासे काम करते तो यह सिक्ख अंग्रेज़ोंका जून करनेपर कभी तैयार न होते। एक आदमीको जरा जोशमें देखकर सबको वैसेही समझ छेना अन्याय है। जिस समय वनारसके एक सिक्खने अफसरपर चंदूक छोड़ी, उस समय अपने प्राण आपत्तिमें डालकर भी, उसी सेनाके इवलदार चूड़ा-सिंहने उसे हटाकर अफलरको वचाया था। इससे हवलदारकी वांहमें गोली लगी और अफसर वच गया। अन्य सिक्ख सेनाने धैर्यपूर्वक यह सब देखा। किसीने न उत्तेजना दिखाई और न फिर कोई वंदूक ही अफसरोंपर चली। यदि इस समय अफसर सारी सिक्ख सेनाको विद्रोही न समऋते, एककी उरोजनासे सवको दुश्मन न मानते, तो सिक्ख कमी भी अंग्रेज़ींका खून करनेपर तय्यार न होते। पर उस समय इतना घेर्य कहाँ था ! सेनापतिके अविचारसे वंगालके सिपाहियोंकी तरह सिम्खोंको भी विश्वास हो गया था कि सरकार भारतकी हरएक जातिकी सेनाको सजा देना चाहती है।

बनारसमें जो कुछ हुआ था, उसका पूरा विवरण यदि जौनपुरके सेनापतिके पास ठीक समयपर पहुँच जाता, तो वे वहाँके सिक्खोंको सब बात समझाकर शान्त रखनेका यस करते। पर उस समय एक छावनीसे दूसरी छावनीमें जल्दी समाचार भेजा नहीं जा सकता था। इधर बाजारी अफवाहें, हवाके कंधेपर वैठकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पलभरमें जा पहुंचती थीं। सेनापतिके पास समाचार देरसे पहुँचता और सैनिकोंको सब वार्ते बाजारसे पहले ही मिल जाती। इन बाजारू अफवाहोंसे वे घवरा जाते। ४ जूनको जीनपुरमें चर्चा चली कि आजमगढ्की सेना सरकारके विरुद्ध हो गई। इसके दूसरे दिन वनारसकी ३६ नं० सेनाकी वातें जीनपुर पहुंचीं। इस समा-चारसे भो सिक्खोंमें किसी प्रकारकी उत्तेजना न फैली। इन भागे हुए सिपाहियोंके आक्रमणसे वे अंग्रेज़ोंको बचानेक लिये तैयार हुए।

जीनपुरके अंग्रेज़ और गोरे कचहरीमें छिपकर रहे। उनके सामने यह सिक्ख सेना तैयार खड़ी थी। डेढ़ बजेके छगभग समाचार मिछा कि बनारसकी ३६ नं० सेनाके सिपाहियोंने पास-की कोठी लूटकर छखनऊकी ओर प्रस्थान किया है। इस समा-चारसे प्रसन्न होकर अंग्रेज़ खाने पीनेकी तैयारी करने छगे। पर विपक्ति समास न हुई थी। जीनपुरके सिक्खोंने जब सुना कि

वनारसमें सिपाहियोंके साथ सिक्खोंको भी मारा गया है, तब उनसे शान्त न रहा गया। इस समाचारसे सिक्खोंने समका कि अंत्रे ज़ हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सबको मारना चाहते हैं। इसके कारण वे बढ़े चिन्तित हुए। जिन हथियारोंसे वे अवतक अंत्रे ज़ॉकी जान बचा रहे थे, उन्होंसे वे उनका खून करनेपर तुल गये।

सेनापति 'मरे' जव वरामदेमें खड़े थे तव एकाएक बंद्ककी आवाज हुई। अंग्रेज़ॉने चींककर देखा कि 'मरे' चरामदेमें पड़े तड्प रहे हैं। गोली उनकी छातीमें लगी थी। अंग्रेज़ समझ गये कि सिक्ख सेनाकी गोळीसे ही सेनापतिकी मौत हुई। इसी कारण घवराकर वे घरके भीतर हो गये। सर्वसंहारक कालकी भयानक छाया उनके सामने खड़ी हो गई। वे इतने भयभीत हो गये कि अपना अन्तिम समय समभ कर ईश्वरसे प्रार्थना करने लगे। इधर जीनपुरके ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट जेलके रास्तेमें मारे गये । उत्तेजित सिक्ख सेनाने अब खजाना ऌरनेपर कमर कसी। खजानेमें दो लाख साठ हजार रुपये थे, सिक्खोंने सवके सब छे छिये। जीनपुरमें अंग्रेज़ी शासनका कोई विह शेष न रहा । सव कुछ तहसनहस हो गया । कचहरोके अंग्रे ज़ीने और कोई उपाय न देखकर भागनेका इरादा किया। सेनापति मरे जिन्दा थे, पर उनके वचनेकी कोई आशा न थी। गोलीसे पसलो दूर चुकी थी। अधमरेको उसी हालतमें छोड़कर गोरे कोई घोढ़ेपर, कोई गाड़ीपर, कोई पैदल ही भागे। थोड़ी देर

बाद 'मरे'ने भी प्राण छोड़ दिया। उनकी स्त्री भी हैजेसे देहत्यागकर पतिके साथ हो छी । गोमती पार कर भागे हुए गोरे किराकत नामक स्थानपर पहुंचे। रास्तेमें इनसे किसीने कुछ नहीं कहा। इस समय हिन्दुस्तानी नौकरोंने उनकी बहुत सहायता की। इन आपत्तिपीड़ितोंको वे निरापद स्थानमें छे गये। किराकतमें हिंगनलाल नामक एक राजपूत था। इस परीपकारी पुरुषने विपन्न अंग्रेज़ों और स्त्री बच्चोंको अपने घरमें शरण दी। इनके लिये उन्होंने हर तरहका सामान एकत्रित किया। स्त्रियों और वर्झोंको उन्होंने अपने अन्तःपुरमें रखा, इनके खाने पीनेका सामान उन्होंने बहुत अच्छी तरहसे तैयार कराया। उनके नौकर हथियारोंसे सजकर इनकी रक्षाके लिये तैयार रहे। उत्तेजित सिपाहियोंने तीन बार किराकत लूटा, पर वे हिंगनलालके घरकी और न आये। इस परम धार्मिक राजपूतके घरको ने पनित्र समभते थे, इसके अतिरिक्त यह भी भय था कि इसके घरपर हमला करनेसे अवधके सव राजपूत उनके शत्रु हो जायँगे। इसी कारण अंत्रे ज़ं हिंगन-लालके घरमें शान्तिसे रहने लगे। जब बनारसके कामश्ररको यह हाल मालूम हुआ तब उन्होंने अंग्रे ज़ोंको लानेके लिये कुछ गोरे सिपाही भेजे । उनकी रक्षामें अंग्रेज़ बनारस पहुँचे ।

इस कामके लिये हिंगनलालको पुरस्कार मिला। उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रें टकी पदवी देकर सी रूपये माहवारका पुरस्कार मिला। ये बुड्ढे थे इसलिये उनके बेटेके नाम यह रकम कर दी गई।

## नवां अध्याय

## इलाहावादमें यदर

नारससे प्राय: ७० मीळपर एक और प्रसिद्ध हिन्दू तीर्घ है, जिस खानपर गंगा यमुना मिलती हैं। किसी जमानेमें सरखती भी आकर इसी खानपर गंगासे मिलती थीं । यह त्रिवेणी संगमका खान ही हिन्दुओंका प्रयाग-राज कहाता है। सर्वसाधारण इसको इलाहावादके नामसे पुकारते हैं। महाकवि कालिदासकी कवितामें इस खानकी रमणीयताका बढ़ा सुन्दर वर्णन है। वस्तुतः स्थान भी बड़ा रमणीक है। गंगा और यमुनाका संगम हृदयमें आहाद पैदा करता है। ऐतिहासिक द्रष्टिसे भी यह स्थान वहे महत्त्वका है। प्राचीन कालमें यह नगर चन्द्रवंशकी राजधानी रह चुका है। महाराज ययातिने यहीं राज्य करके अनन्त कीर्ति कमाई थी। महाराज दुष्यन्त आदि राजा इसी खानसे देशका शासन करते थे । उस पवित्र प्राचीन कालमें यह स्थान मार्यजातिका गौरव-शिखर था।

जव भारतपर मुसलमानोंका राज्य हुआ, जव अंग्रेज़ वैश्य इस देशमें आये, तव भी इलाहावाद हिन्दुओंका तीर्घ था। मरनेके बाद चिताभस्म त्रिवेणीमें डालनेसे हिन्दू अपने लिये अक्षय स्वर्ग मानते रहे। मुगल सम्राट अक्षवर इस स्थानकी रमणीयता देखकर सुग्ध हो गये थे। पश्चिममें अपने राज्यकी रक्षाके लिये अटकमें उन्होंने जैसा किला बनाया था, पूर्वमें इला-हाबादमें भी वेसा ही बनाया था। यह किला पहले हिन्दुओंने ही बनाया था। उसे अक्षवरने मरम्मत करवाकर सुधरवा लिया था। अंग्रेज़ोंके अधिकारमें यह किला और भी अधिक हृद् हुआ। इसके तोपज़ानेमें अनेक प्रकारके शक्ष शक्षोंका प्रचुर संग्रह था। उस समय इसके खजानेमें तीस लाख रुपये थे। जब मेरठके उत्तेजित सिपाहियोंने अंग्रेज़ोंको मारा तब इलाहा-बादमें कोई भी गोरी सेना न थी। किले और किलेसे ६ मील दूर ६ नं० हिन्दुस्तानी सेना थी। वहां हिन्दुस्तानी गोलंदाज और थोड़ीसी सिक्ख सेना भी थी।

किलासे बाहर जो ६ नं० सेना थी उसके आदमी अवध और विहारके निवासी थे। भारतकी जिन बड़ी बड़ी लड़ाइयोंमें अंश्रेज विजयी हुए थे उन सबमें इस सेनाने सदा साथ दिया था। अंश्रेज़ोंके वरावर कंधेसे कंधा मिड़ाये हुए इन्होंने सामने-वालोंको अपनी वीरतासे हराया था। इसके सैनिक सक्षे वीर और सम्मानित योद्धाके गौरवसे गौरवान्वित हो चुके थे। इससे पहले इनकी राजमिक्तमें कभी सन्देह नहीं हुआ था। इस समय ये खजानेकी रक्षापर नियुक्त थे। दो आदिमयोंने इन्हें सरकारके विरुद्ध करनेका प्रयक्ष किया था। उन दोनोंको सिपा-हियोंने अफसरोंके हाथ सींप दिया था। जब इन्हें मालूम हुआ कि

दिल्लीपर सिपाहियाँने कन्ना कर लिया, तब इन्होंने अफसरोंसे कहा कि हमें लड़नेके लिये दिल्ला मेजो। इसी कारण गर्नार जनरलको इनको प्रशंसा करनो पड़ो। पर अन्तमें इनकी बुद्धि भी बदल गई। जिल साहसने इन्हें सरकारके अधिकारोंकी रक्षाके लिये उसे जित किया था वही साहस अन्तमें अंग्रेज़ोंका खून लेनेके लिये तैयार हुआ। एकाएक हथियारोंसे तैयार हो- कर यह लोग सरकारके विरुद्ध खड़े हो गये। इनके आक्रमणसे अंग्रेज़ मारे गये, खजाना लूटा गया। अन्तमें यह चारों ओर विखर गये।

इनके अतिरिक्त उस समय इलाहावादमें एक सेना और थी। यह ऊंचे डीलडीलवाले साहसी, पराक्रमी, लंबे केश-धारी थे। लार्ड डलहीज़ी अपनी विजय-सम्पत्ति समक्तकर जिस पंजाबको निटिश शासनमें शामिल कर गये थे यह उसी पंजाबके चोर पराक्रमी सिक्ख थे। इस समयसे नी वर्ष पहले अपनी स्वाधीनताकी रक्षाके लिये इन्होंने घोर पराक्रमसे खुवरांव और चीलियाबालांके संग्राम किये थे। अन्तमें हारकर ब्रिटिशसिंहकी अधीनता स्वीकार की थी। नी वरस पहले जिनका नाश करनेके लिये थे लड़े थे, नी वरस बाद गृदरके मीकेपर, उन्होंकी रक्षाके लिये वे अपने प्राण निलावर करने लगे।

११ मईको जय दिल्लीमें सिपाहियोंके त्राससे अंग्रेज़ लोग अपनी जान वचाते फिर रहे थे, उस समय इलाहाबादके अंग्रेज़ शान्ति और मानन्दसे अपना समय बिता रहे थे। कोई भान- न्दसे वागोंमें मजे लूट रहे थे, कोई मित्रोंके साथ वार्ते कर रहे थे, कोई तमाशा देख रहे थे। दिल्लीके अंग्रेज उस समय जान जानेके भयसे पागलकी तरह भटक रहे थे, बहुतसे तो सिपाहियोंके हाथमें पड़कर अपनी जान दे रहे थे। १२ मई-को मेरठका तार आया । १४ मईको डाक आई । शुक्से अन्ततकः सव विवरण पढ़कर अंग्रेज़ चिन्तित हुए। वाजार, गांव और कस्वोंमें इसी वातका आन्दोलन होने लगा। हरएक अपने पड़ोसीसे इसी विषयपर तर्क वितर्क करने लगा। सवमें एक प्रकारका त्रास दिखाई देता था । अंग्रेज़ जैसे अपनी मौतके डरसे डरने लगे, वैसे ही भारतवासी अपने जातिनाशके डरसे डरे। धर्मनाशके कारण मृत्युके वाद अनन्तकालतक वीभत्स नरकके भयसे सब कांपने लगे। यह सबका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेज़ सबका धर्मनाश करनेपर कटिवद्ध हैं। अन्तमें सरकारने प्रगटमें घोषणा कर दी कि, हम किसीके धर्ममें रुकावट डालना नहीं चाहते, तिसपर भी सर्वसाधारणकी आशंका न मिरी।

इसी समय अनाजका भाव चढ़ जानेसे लोगोंमें और भी त्रास फैला। १८ तारीखको सबको दिल्लीसे समाचार मिला कि मेरठके सिपाहियोंने दिल्ली फतह कर ली, बहादुर शाह फिर भारतके सम्राट हो गये। फिर मुगलोंका मंडा दिल्लीमें लहराने लगा। जब घर घर और गांव गांव यह आन्दोलन होने लगा तब सर्वसाधा-रणसे स्थिर न रहा गया। सिपाहियोंमें जोश फैल गया। इधर इलाहाबादके अंग्रेज़ अपनी रक्षाका प्रवन्य फरने छगे। फिर किसी विपयको ओर उन्होंने छक्ष्य न किया। किला किस प्रकार वस सकता है, खजानेकी रक्षा कैसे हो सकती है, आक-मणसे जान फैसे बसेगी, इसी तरहकी बातें उनकी बिन्ताका प्रधान विपय थीं।

रोज दिल्लीसे कोई न कोई घुरी खदर पहुंचने लगी। इन खवरोंसे अंग्रेज़ोंकी चिन्ता और भी अधिक वढ़ने लगी। खजाने-का सब रुपया किलेमें ले जानेका प्रस्ताव हुआ। पर किसी किसीने इसके विरुद्ध सम्मित भी दी। इसल्ये खजानेका स्थान-परिवर्त्तन न हुआ। सन्देह था कि रुपया खजानेमें रखते ही जोशीले सिपाही रुपयेके लिये किलेपर कव्जा कर लेंगे। वहांके स्थानीय अंग्रेज़ स्वयंसेवक बनकर नगरकी रक्षा करने लगे। अवतक टेलीग्राफका तार लगा हुआ था इसोलिये हरएक स्थानसे समाचार आते थे। पश्चिमोत्तर देशका समाचार विशेष आशंका पैदा करने वाला था। कलकत्ताका कोई समाचार ही न था।

्डसी प्रकार आशंका, उद्देग और चिन्तामें मई मास वीत गया। जून मासके शुक्तमें जो समाचार आये उनसे अंग्रेज़ोंकी. घवराहट और भी अधिक बढ़ गई। ४ जूनको टेलीग्राफका तार कट गया। किसी ओरका कोई समाचार न मिला। इसी दिन तीसरे पहर सवारोंने समाचार पहुंचाया कि चनारसके सिपा-हियोंने अपने अफसरोंपर आक्रमण कर दिया है। यह सव सिपाही इलाहावादकी ओर आ रहे हैं। इस समय अंग्रेज़ोंके सामने बड़ी विपत्तिका अवसर था। सब अंग्रेज़ आत्मरक्षाके लिये तैयार हो गये। सब काम छोड़कर वे किलेमें आगये।

वनारससे गंगाके दूसरे किनारेसे इलाहाबादका रास्ता है। इलाहाबाद पहुं चनेके लिये दारागंजके सामनेवाला नावोंका पुछ 'पार करना पड़ता है। इलाहावादके मजिस्ट्रेटकी आज्ञांसे ६ नं० सेनाके कुछ सिपाही दो तोपें लेकर पुलकी रक्षा करने लगे। इस सेनाके सिंपाहियोंने इस समयतक किसी तरहका अविश्वास-का काम न किया था। जब मेरठके सिपाहियोंने दिल्ली जाकर वहांदुर शाहको सम्राट वना दिया तब भी इस सेनामें किसी प्रकारकी उत्तेजना दिखाई न दी। इनमें किसी तरहकी सलाह भी न हुई। उस समयतक अफसरोंने इन्हें राजभक्त समभा और प्रशंसा भी की। ऊपरसे उन्होंने जोश न दिखाया पर यह उन्हें मालूम था कि बनारसके उनके भाई अंग्रेज़ोंके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वनारसमें सेनापित नीलने जो कुछ किया था यह भी वे सुन चुके थे। वे इस बातसे भयभीत हुए कि बनार-समें गोरोंने जैसे अलाचार किये, सिपाहियोंको जैसी असीम यातना देकर मारा वैसी ही दुर्गति उनकी भी करेंगे। गोरोंकी बंदूकों या संगीनोंसे उन्हें मरना होगा, इस विचारने उनके भाव बदल दिये। इससे वे यहां तक डरे कि ६ जूनको सबेरे उन्होंने अंग्रेज़ींपर हमला करनेका निश्चय कर डाला। फिर वे चुपचाप न रहे, चे भी अपने निश्चयको पूरा करनेका यत्न करने लगे।

सूर्य धीरे घीरे बस्त हुआ। सिपाहियोंकी राजमिक भी उसके साथ ही अस्त हो गई। सिपाहियोंकी राज्यकि अस्त हो जानेका कारण धनारसमें गोरोंका अत्याचार था। मेरठ और दिल्लोकी घटना सुननेके बाद भी वे राजमक्त थे। दिल्लीके वाद-शाहका फिरसे सिंहासनपर वैठनेका समाचार सुनकर भी वे अपने व्रतसे न डिगे, अफसरोंको उनकी राजमिकपर पूरा विश्वास था। जब खानीय सरकारने उनकी राजमक्तिके विषयमें लिखा या तव कैनिंगने सवको इसके विषयमें घन्यवाद दिया था। गवर्नर जनरलका धन्यवाद सुनानेके लिये वे सिपाहियोंकी परेटके मैदानमें एकत्र किये । सब धैर्यपूर्वक आगेकी कार्रवाई देखने लगे। इलाहावादके कमिश्नरने हिन्दुस्तानीमें एक छोटासा भाषण देकर राजभक्तिके लिये गवर्नर जनरलका घरध-बाद पढ सुनाया। सिपाहियोंने भी इसपर हर्ष प्रनट किया। सवको प्रसन्नता हुई। सव ६ नं० सेनाकी राजमिककी चर्चा करते हुए भोजन करने छगे। इसी समय एकने प्रस्ताव किया कि नावके पुलके सामने जो तोपें लगाई गई हैं वे वापिस किलेमें लाई जायं। उसी समय दोनों वोपें चापिस किलेमें लेजानेका हक्म हुआ।

फीजी अफसर प्रसन्नतासे भोजन करनेके. टेविलपर वैठे। कई छोटी उमरके अंग्रेज़ वालक ६ नं० सेनामें काम सी-खते थे, यह लोग सब इकट्ठे ही खानेको वैठे। सबके चेहरोंपर फिर प्रसन्नता और आनन्दकी लाली फलकने लगी। इस प्रकार

बालक, वृद्ध, युवा सव मिलकर तरह तरहके स्वादिष्ट भोजन करते हुए निश्चिन्तताके साथ बातें कर रहे थे। सिविछ कर्म-चारी भी निश्चिन्त होकर अपने अपने घर गये और आनन्दसे भोजनपर वैहे। इस प्रकार ६ जूनकी रातको प्रसन्नता और आनन्दसे वे फूछे न समाते थे। जो डरके मारे पहछे दिन किछेमें सोये थे वे सब ६ नं० सेनाको राजभक्त मानकर आरामसे अपने अपने घरपर सोये। मेरठ और दिल्लीके समाचार आनेके बाद-से अवतक किसी दिन भी अंग्रेज़ लोग इस तरह निश्चिन्त होकर न सोये थे। पर करीब रातके ६ बजे यह शान्तिसुख सव काफूरकी तरह उड़ गया। एकाएक विगुलकी आवाजसे सव थंग्रेज़ चौंक उठे। सेनापति झटपट तैयार होकर घोड़ेपर वैठकर सेनाकी ओर चले। सव अफसर लोग तैयार होकर उनके पीछे चले। ६ नं॰ सेनाके हृदयकी बात अब प्रगट हुई। जिनकी राजभक्ति सदा अटल, अचल रही थी, जो किसी घटनासे विचलित न हुए थे वे एकाएक विचलित हो उठे। जो सिपाही पुलकी रक्षाके लिये नियत थे, वे ही सबसे पहलें अंग्रेज़ोंके विरुद्ध हुए। उनके पास दो तोपें थीं। जब अधिका-रियोंने तोपोंको किलेमें वापिस लानेका हुक्म दिया तव सहजर्मे उन्होंने तोपें वापिसं करनी न चाहीं। वनारसमें तोपों द्वारा उनके भाई किस तरह मारे गये थे, यह वे सुन चुके थे। तोपें हाथसे निकल जानेके बाद संभव है, उन्होंसे वे भी उड़ाये जाये , इसी विचारसे वे घंबरा गये। झंटपट उन्होंने तोपके रक्षक गोरे-

पर हमला किया। तोपरक्षकने अवधकी सेनाके अध्यक्षको सहायता देनेके लिये कहा। अध्यक्षने अपनी सेनाको तोपकी रक्षा करनेकी आहा दी। विलक्तल अनिच्छासे सिपाही इस वाजाको पालन करनेके लिये खड़े हुए। तोपरक्षकने किलेमें समाचार भेज दिया। इस समय किलेमें सिपाहियोंका शोर, और वंदुकोंकी आवाज साफ .सुनाई हे रही थी। तोपरक्षक और अवधसेनाके ,अध्यक्षने जब घोड़ोंपर बैठकर तीप लेनेवालीं-पर हमला किया, उस समय भी सेनाध्यक्षके साथ कुछ आदमी आगे वह । जय उनके साथी अंग्रेज़ोंको मारनेको अपनी तल-वार निकाल चुके थे, उस समय उनके साथ कुछ सिपाही थे। उचैजित सेनाकी गोलीसे सेनाध्यक्ष मारा गया। गोरा तीपर-क्षक जान लेकर भागा । सेनाध्यक्षके घायल शरीरको राजभक सिपाद्दी आक्रमणसे वचाते हुए रक्षित स्थानपर छे गये। वि--द्रोही सिपाहियोंने :अपने खड़े होनेकी खबर हो आदिमयों द्वारा सेनामें मेज दी। कहा जाता है कि विगुल वजाकर उन्होंने खड़े होनेकी सूचना दी। तोपे छेकर यह सैनिक छावनीको ओर आये। जिस समय सेनापति घोडेपर वैठकर परेटके मैदानमें आये उस समय युद्धके लिये सम्पूर्ण सेना तैयार हो चुकी थी।

कर्नल सिमसनने सेनामें विद्रोहके लक्षण स्पष्ट देखे। इस समय वे अपने पदकी रक्षामें असमर्थ थे। वे अपनी सेनाको अपने अधीन न कर सके। दोनों परस्पर विरोधी हो गये थे। वे सेनाको जो आक्षायें देते थे उनका उसने,पालन न किया।

सेनापतिने परेटके मैदानमें तोप छानेका कारण पूछा। दो सिपा-हियोंने उनकी ओर बंद्रक चलाकर इसका जवाव दिया। मीठी वार्ती या आदेशोंसे सिपाहियोंको वशमें रखना असाध्य हो गया था। जोशमें आकर लिपाही हर वातके जवावमें गोली दागने लगे थे। सेनापतिको मैदानमें खुलानेका उन्होंने निश्चय किया था। सेनापति हताश हो गये, उपाय न देखकर एक ओर उन्होंने घोडा दौडाया। इस स्थानपर भी कुछ सिपाहियोंने सेनापतिके प्रति सज्जनता प्रगट की । हथियार रखकर वे सिमः सनके घोड़ेके चारों ओर हो गये और उनसे किलेमें जाकर जान वचानेके लिये कहने लगे । सेनापति एक सैनिकके साथ खजा-नेकी रक्षाके लिये गये। पर खजानेकी और जानेका रास्ता भी विपत्तिसे खाळी न था। सेनापति जिस ओर गये डसी ओर लगातार गोलियोंकी बौद्धार होने लगी। ऐसी हालतमें अपना प्राण बचानाही सेनापतिको कठिन हो गया। एक गोली उनकी टोपी परसे होकर गई। उन्होंने किलेकी ओर अपना घोड़ा बढ़ाया। इस समय भी सिपाही उनकी ओर चंद्रकें छोड़नेसे बाज न वाये। कई गोलियोंसे घोड़ा घायल हो गया। इस हालतमें भी वह अपने सवारको लेकर किलेके द्रवाजेपर जा पहुंचा। घोढ़ेकें खूनसे भींगं कर सेनापित किलेमें चले गये। घोड़ा द्रवाजेमें ही छेट गया।

सेनापति सिमसनके भाग जानेपर भी सिपाही न रुके। जिस किसी गोरेको वे पाने छगे उसीपर बंदूके छोड़ने छगे।

बहुतोंने यचकर प्राणरक्षा की और कई उनके गोलियोंके शिकार हुए। जो बालक सेनामें काम सीखते थे, उनमेंसे ७ मारे गये। एक बुरी तरहसे घायल होकर भी पासके गढ़ेमें छिप रहा। इसकी अवस्या १६ वर्षकी थी, यह छड़का चार दिन तक इस गढेमें छिपा रहा। उसकी रक्षाके लिये कोई भी यहां न था। जो अंग्रेज़ किलेमें जा छिपे थे, उन्हें फिलेके वाहरका कुछ मी हाल मालूम न था। इसलेके डरले जोई कि-लेसे वाहर जानेकी हिम्मत नहीं करता था। इस प्रकार वायल वालक चार दिनतक असहाय दशामें पड़ा रहा। भूक और प्या-सके कारण उसकी दुर्दशाका ठिकाना न था। प्रचएड धूप उसके सिर पर पड़ रही थी। पांचवें दिन सिपाहियोंने उसे देखा। वे उसे सरायमें हे गये वहाँ और भी ईसाई कैदी थे। गोपीनाथ नामक एक ईसाईने भूख और प्याससे व्याकुल देखकर पानी और रोटी दी। वालकने रोटी खाकर पानी पी लिया। पर उसे शान्ति न हुई । उसका वाव वहुत पीड़ा दे रहा था। इसी समय कुछ जोशोछे मुसलमान आ पहुँचे। उन्होंने गोपीनाथको ईसाईधर्म छोड्कर इसलामधर्म प्रहण करनेको कहा। अंग्रेज़ वालकते यह सुना। उस कप्टमें भी उसने गोपीनाथसे कहा-"पादरी, पादरी ! अपना धर्म न छोड़ना !" यह वालक वाद्में सिपाहियोंसे छुड़ाकर किछेमें पहुंचाया गया था। पर उसकी जान न वची । भूख, प्यास और घावकी तीव्र वेदनाके कारण जुले मैदानमें पढ़े पड़े उसकी जीवनशक्ति क्षीण हो गई थी। १६ जूनको वह किलेमें मर गया।

किलेमें एक भाग ६ ने० सेनाका और एक भाग सिक्ख सेनाका था। जब यह लोंग बार वार किलेके वाहर बन्द्कोंकी आवाज सुनने लगे तब सममो कि बनारसके सिपाही आ गये और उनके साथ उनसे मिछ गये। पर जब घोड़ेके खुनसे लथपथ सेनापित सिमसन किलेमें पहुँचे तव वे हताश हुए । उन्हें मालुम हो गया कि वनारसके सिपाही नहीं आये। अपने साधियोंका क्या हाल होगा, यह सोचकर वे चिन्तित हुए। इधर किलेमें पहुँचते ही सेनापति ६ नं सेनाके हथियार ले लेनेको तैयार हुए। सिक्ख सेनाके सेनापतिपर हथियार छेनेका भार दिया गया। इस सेनापतिने पंजाबकी छड़ाइयोंमें विशेष वीरता दिखाई थी। सिक्ख सेनाको उसने ऋट तैयार किया। इस समय सेना किलेके दरवाजेकी रक्षापर नियुक्त थी। बाहर वारं खार वन्द्रकोंकी आवाज सुनकर इसने भी अपनी वन्द्रकें भर ली थीं। जो कहीं सिक्ख सेना जरा भी अपने कर्त्तव्यपालनसे पीछे हटती तो किलेके अंग्रेज़ोंमेंसे एककी भी जान न वचती, या कहीं खजाना किलेमें ले गये होते तो सिपाही और शंहर के गुण्डे उसे लूटनेके लिये वहां जा दूरते और इस प्रकार भी अंग्रेज़ोंका विध्वंस हों जाता। पर पंजावी सेना हिन्दुस्तानी सेनासे न मिली। खजाना किलेमें था हो नहीं, इसलिये किले पर हमछेकी किसीको जहारतं भी न पड़ी। जहां भरी बन्दूके लिये सिपाही खंड़े थे वहां सिक्ख धाकर खंड़े हो गये। उनके सामने चुनारसे आई हुई तोपें खड़ी कर दी गई। पास ही सर्थ- सैवक गोरो सेना अख्रशस्त्रोंसे साजत होकर खड़ी हो गई। तोपींपर गोरे जलती बची लेकर खड़े हो गये। पर सिपाहियोंने किसी प्रकारकी उच्छृ'खलता प्रगट न की। सेनापतिकी आहासे उन्होंने हथियार रख दिया और किलेसे निकलकर अपने साथि-योंके साथ मिल गये।

इलाहाबादका किला हर तरहके हथियारोंसे भरा हुआ था।
यदि किला अंग्रेज़ोंके हाथसे निकल जाता तो यह सव सामान
सिपाहियोंके हाथ लगता जिससे उनकी शक्ति बहुत अधिक वढ़
जाती। एक अंग्रेज़ गोलन्दाजने यह सोचकर तोपजानामें आग
लगानेका इरादा किया। कप्तान निलोवीने जैसे दिल्लीका तोपझाना उड़ाकर सुयश कमाया था, यह बात सबको मालूम थी।
विलोवीको तरह इस वीरने भी तोपख़ाना उड़ाकर शत्रुके हाथ
अपनी शक्ति जानेसे रोकनेका पक्का निश्चय कर लिया था, पर
इसकी जकरत न पड़ी। किलेपर पहलेके समान ब्रिटिश फंडा
लहराने लगा।

, इलाहाबाद्दकी ६ नं० सेनाके अभ्युत्यानका इतिहास इस :प्रकार है। इस सेनामें न तो सिपाहियोंमें ऐक्य दिखाई देता चा और न किसी एक उद्देश्यकी पूर्ति करनेका आग्रह ही था। जब पुलके रक्षक सिपाहियोंने तोपरक्षक गोरोंपर हमला किया :बीर छावनीके सिपाहियोंने अपने गोरे अफसरोंपर गोलियां :दार्गी, उस समय किलेके सिपाहियोंको किसी वातकी स्वयर ही न थी। वे सोच रहे थे कि बनारसके सिपाही उनसे मिलनेके लिये आगे यह रहे हैं। न उनमें कोई आपसमें सलाह थी, न किसी कामके करनेका निश्चय था। किलेके वाहरसे उन्होंने अपने साथियोंको कार्य शुक्त करनेका कोई इशारा भी न किया। जंब सेनापित सिमसन किलेमें घुसे तब सिपाही चौकने हुए। पहुँचते ही सेनापितने उनके हथियार छे छेनेका हुक्म दे दिया। जव हथियार लिया जाने लगा तव सिक्खोंने सिपाहियोंकी कुल भी तरफदारीन की। यदि कहीं किलेके वाहरवाले सिपाही अपने अंग्रेज अफसरोंपर हमला करते और किलेके भीतरके सिपाही वहांके यूरोपियनोंको मारते तो इलाहावादमें अ'ग्रेज़ोंकी रक्षा होनी असम्भव थी। संमव था कि हथियारोंसे भरा हुआ किला सिपाहियोंके हाथ लगता । पर सिपाहियोंने पहलेसे किसी प्रका-रकी सम्मति या निश्चयसे कोई काम नहीं किया, उनका कोई संचालक न था, हरएक अपने आपको सर्दार समऋता था। इस प्रकार इलाहावादके सिपाहियोंका उत्थान थोड़ेसा शोर शरावा सीर वन्द्रकोंकी आवाजोंमें ही समाप्त हुआ। गृद्रके इतिहास-में हर जगह यही वात मिलेगी। सब जगह सञ्चालककी कमी, सब जगह खयंत्रधानताने उनको सफल नहीं होने दिया। सिपाहियोंके उठते ही शहरमें भी यह जोड़ा दिखाई दिया, अड़ोस पड़ोसके गांवोंके किसान भी जाग उठे। जोश था, काम करनेकी ताकत भी थो, चीरता भी थी, पर नियम न था, व्यवस्था न थी, कोई नियमके अनुसार व्यवसामें चलानेवाला न था। यही कारण थां जो हर जगहका उत्थान थोड़ी देरमें शान्त हो जाताः

था। हर एक अपने आपको आजाद समझकर दूसरोंको अपनी इच्छाके अनुसार काम करनेको कहता था। कोई किसीके कहनेका पालन ही न करता था। कोई किसीको अपनेसे चड़ा या नेता माननेको तैयार न था। कोई अपने डद्देश्यकी किद्धिकी किसीसे सलाह ही न लेता था। सब अपने आपको मालिक समक्तकर जो जीमें आता सो करते, उनका काम आग लगाना, लूटना, या अपने शत्रुको मारना था। वे पागल होकर सब कुछ भूल गये थे, राक्षसी प्रवृत्ति उनसे जो कुछ करवा रही थी, बही उन्होंने किया।

हलाहाबादमें सव जातियाँ और सव सम्प्रदाय वसे थे। इस स्थानपर जैसे हिन्दू प्रधान थे वेसे ही मुसलमान भी प्रधान थे। अधिकांग्र मुसलमान दिल्लीके वादशाहके आधित और प्रतिपा-लित थे। पहलेका सुन्दी जीवन उन्हें याद था। मुगल बादशा-हतके जमानेसे इन्हें जैसी शक्ति और क्षमता मिली हुई थी, वैसी ही शक्ति और क्षमताके लिये ये लोग भी लालायित थे। इसी कारण अंग्रेज़ोंके राज्यसे ये खुश न थे। जब सिपाही उठ खड़े हुए तब यह लोग भी अपने नष्टगीरकके उद्धारके लिये शान्त न रहे। पर जीसे सिपाहियोंमें कोई नियम न था वैसे ही यह लोग भी नियमहीन थे। ये लोग काल्पनिक विमानोंपर चढ़कर जिस सुखको तर्रग ले रहे थे उसकी कल्पनामें ही मोहित होकर वे अपना कर्त्तव्य ही भूल गये। जिस समय किलेमें अंग्रेज़ आत्मरक्षा कर रहे थे, उस समय शहरमरमें और आसपासके सव गांवोंमें गड़वड़ और शोर हो रहा था। ई जूनकी सारी रात भर वरावर खन और मार काट होती रही। जेल टूट गई, केंदी छूट गये। चोर, उचके, वदमाश और ठगोंको खाधी-नता मिलते ही वे शहरमें लूटने लगे। जोशमें आकर सर्वसाधा-रंण अंग्रेज़ोंकी वस्तीकी ,ओर गये। रास्तेमें वे जिस गोरे या यूरेशियनको देखते उसीपर हथियार चलाते। ईसाइयोंके घर लूटे और जलाये गये। रात्रिमें भ्यानक आग चारों ओर और भी भयानक दृश्य दिखाने लगी । ईसाइयोंकी दूकाने, रेलवेका कारखाना, तारका दफ्तर सबका सब विध्वंस हुवा। किलेसे बाहर जो अंग्रेज़ थे उनमेंसे कोई ही यचा होगा। लोग लूटने और अंग्रेज़ोंको मारनेपर तुले हुए थे। इसीको वे अपनी सम्पूर्णशक्ति लगाकर पूरा कर रहे थे। सिपाहियोंने एक दिन जिनको अधीनतामें वीरता दिखाई थी, वे इस समय उनके मारनेमें ही चीरता समभने लगे। कहा जाता है कि, काम समाप्त करके जो लिपाही इस समय पेंशन जा रहे थे वे भी जोशमें आफर अपने भाइयोंका साथ देने लगे। 🛊 उनकी जवानी ढल गई थी। वृहें की सलाहोंसे और भी अधिक भयानक काएड हुए। इस प्रकार वूढ़ोंकी सलाह और जवानोंके पराक्रमसे इलाहावादमें रुद्रगणका भयानक ताएडव होने लगा । सरकारका राज्य थोड़ी देरके लिये उठ गया । मुगल वाद्शाहतकी शान, चन्द्रमा और तारोंसे अंकित हरी पताका थोड़ी देरके लिये कोतवालीपर फहराने लगी !

<sup>\*</sup>Kaye's Sepoy War. Vol II. P. 257 note.

जोशमें आकर लोगोंने यूरोपियनों और अंग्रज़ोंके साथ साथ ईसाइयोंको तो मारा ही, उनके साथ वहुतसे मोले हिन्दू और यहुतसे शान्त वंगाली भी लूटे और मारे गये। अन्तमें बंगालियों-ने मुगल वादशाहकी वादशाहत स्वीकार की तव उनकी जान बची। इस तरह जान बचाकर वंगालियोंने किलेके अंग्रज़ोंकों अपनी रक्षाके लिये लिखा पर अंग्रज़ खुद अपनी जान बचानेको चिन्तामे थे। अन्तमें एक हिन्दुस्तानीकी मददसे वंगाली स्वयं-सेवक बनकर अपनी रक्षा करने लगे।

सिपाही और सर्वसाधारणका सबसे बड़ा छक्ष्य खजानेको लूटना था, पर ६ जूनको कोई इसमें हाथ न लगा सका। किसी किसीका प्रस्ताव था कि यह धन दिल्ली ले जाकर चादशाहत-की रक्षाके लिये वांदशाहको दिया जाय। पर यह भाव सिर्फ ६ जूनको था । ७ जूनको कवायदके मैदानमें एकत्र होकर सिपा-हियोंने इसके विरुद्ध बावाज उठाई। इस दिन दोपहरके वाद सब खजानेपर पहुँचे और किवाड़ तोड़कर सब घैलियां . उठाने छगे । जिससे जितंना वन पड़ा वह उठा छै गया, जो बाकी रहा वह शहरके वदमाशोंने लूट लिया। इस खजानेमें ३० लाख रुपया था। एक एक सिपाही तीन तीन चार चार थैली उठा ले नया। एक घैलीमें एक एक हजारं रुपया था। इस प्रकार घन हे हेकर सिपाहियोंने अपने अपने गांवों और घरोंका रास्ता लिया । पर शहरमें शान्ति न हुई । रास्ते, मुहल्ले और आसपासके बदमाशोंको रोकनेवाळा कोई न था, व डाके डालने

और अत्याचार करने छगे। कोई निवासी आपत्तिसे वचा न रहा।

शहरकी देखादेखी यही वात गांवोंमें भी होने छगी। जिन ताल्लुकदारोंकी जमीने छीनी गई धीं, उन्होंने किसानोंको तैयार किया। गंगा यमुनाके बीचके प्रदेशमें मुसलमान तालुक-दार ही प्रधान थे। यह सव मुगल वादशाहतको चाहते थे। इस प्रदेशमें ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी भी कमी न थी, पर वहुतींने किसीका भी पक्ष न लिया। इस प्रकार गंगा यमुनाके बोचके प्रदेशसे कुछ दिनोंके लिये अंग्रेज़ी शासनका लोप हो गया। कुछ दिन वाद लूटमार वंद हो गह। जो कुछ या लुट गया था। किसीके पास कुछ न था, पर विद्रोहका अन्त न हुआ। विद्रोह उसी प्रकारकी धाराप्रवाहसे चलता बच गया। जिस समय सर्व-साधारणकी उछोजना वढ़ जाती है, वे अपने आपको स्वामी समध्ते लगते हैं, उस समय उनकी इच्छाओंको उद्दीप्त करने वालोंकी भी कमी नहीं होती। इस समय भी ऐसे लोगोंकी कमी न थी। गंगा यमुनाके वीचके प्रदेशकी एक मुसलमान बस्तीमें, एक मौछवी रहता था। यह इलाहावादके खुसरो बागमें जाकर रहा। बागके चारों ओर दीवार और वहां कुछ कवरें थी, कवरोंके कारण मुसलमान उस वागको पवित्र समकतेथे। इस पवित्र वागमें रहकर मीलवीने अपने आपको दैवीशक्ति-सम्पन्न प्रसिद्ध किया। बहुतसे कीतृहली मुसलमान इनके भक्तं वने। जब गृद्रके.समय मौळवीने कहा कि दिल्लीपर फिर बादशाही

अधिकार हो गया, तब सबने उसकी बात आश्चयसे सुनी। इतने वहीं जोशांखों मापामें मुसलमानोंको भड़काया । जोशमें भरकर मुखलमान खिर न रह सके। मीलवीने कहा कि, यस अंग्रेज़ी राज्य समाप्त हो नया, दिल्लांको वादशाहत वदल गई। इलाहाबादमें भी इस्लामा भंडा लहरानेवाला है। सुसलमान लोग इस प्रकार मनोमोदकोंसे ही तुस होते लगे। गीलवी साहव इलाहावाद्के शासक बनाये गये। मौलवी साहबकी हुकू-मत होने लगो। उनके शिष्य लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। उसकी वार्तासे अंग्रेज़ॉक विरुद्ध मुसलमानोंकी और भी शप्नुता चढ़ी। वे कहने छगे, यस अब हिन्दुस्तानमें सफेर आदमो न रहेंगे। हर जगह मुललमानाँकी हुकूमत होगी। ऐसी वार्तोसे वह सबको किलेपर इमला करने और उसे लेनेकी सलाह देने लगे। उसके कहनेसे लोगोंने किलेपर हमला किया, पर कोई फल न निकला। तोपाँकी मारके सामने मौलवीकी सेना न टिक सकी। किलेमें अंग्रेज़ रहे। इस मीलवोका नाम लियाक़त अली था। यह कौमका जुलाहा और एक मुसलमान मद्रसा-का शिक्षक था। दिल्लोके वादशाहके नामपर इसने इलाहावादका राज्य किया ।

इलाहाबाद्पर इस प्रकार मीलबीकी प्रधानता अधिक समयतक न रहा। अंश्रेज़ी शासन फिर इलाहाबादमें आया। जिस समय मेरठ और दिल्लोनें अंश्रेज़ोंको दुर्दशा हुई थी उसी समयसे इलाहाबादपर संयकी नजर थी। जनरल आउटरामने

इस स्थानको हाथमें रखनेके छिये विशेष रुपसे कहा था। राजनीतिज्ञ हेनरी ठारेंसने भो इस खानका महत्व समक्रकर रक्षाके लिये कहा थां। उनके सीमाग्यसे इलाहावाद फिर हस्तगत हुआ। जो कहीं इलाहावादका किला अ'ग्रेज़ोंके हाथ-से चला जाता तो कानपुर और लखनऊपर फिर कब्जा करना कठिन होता । फिर शायद सारे भारतमें गदर होता । अ अंग्रेज़ीं-की क्षपता 'और बुद्धिका वल चाहे' इस खानपर प्रगट हो या न हो, पर ईश्वरको इच्छासे इलाहाबादके किलेपर अंग्रेज़ी ध्यंखा लहराता रहा । वनारसकी सिक्ख सेनाने अ'ग्रेज़ोंपर द्धियार उठाये थे। इलाहावांदकी सिक्ख सेनाने सिपाहियोंके हिथयार छेकर अंश्रेज़ोंकी रक्षा की। यदि कहीं बनारसकी तरह इलंहाबादके सिक्ख भी विरोधी होते तो न मालूम घटनाका स्रोत किस ओर वहता। खैर जो कुछ हो, वहुत जल्द किले-कें अंग्रेज़ोंका भाग्य उदय हुआ। जिन साहसी, वीर, स्वदेश-हितंपी साथही कठोर पुरुषोंने वनारसकी रक्षा को थी, वे शीव ही सेना सहित इलाहाबादके किलेमें जा पहुंचे।

११ जूनको सेनापित नील इलाहाबाद पहुंचे। जब वे बनारसंसे बले तब उन्हें कुछ भी मालूम न था कि इलाहाबाद-में ह्या हो रहा है। तार कट चुके थे, इसलिये खबर जानेका कोई जिर्या न था। फिर भी सेनापित बड़ी तेजीसे आगे बढ़े। प्रचएड धूपकी गर्मी भी उस सेनाकी गतिको न रोक

<sup>\*</sup> Russel's Diary in India, Vol. I. P. 155.

सकी। सब विद्य वाधाओंको पार करके सेनापति शीव्र गंगा किनारे आये। किलेके अंग्रेज़ोंको उनके आनेका कुछ भी हाल मालुम न था, इसलिये गंगापर उनके लिये नाव आदि कुछ न थी। पर इससे नीलकी गति न एक सकी। परनत कुछ महाहोंको इनामके छालचमें फंसा लिया । एक नावमें सेना-पति कुछ सैनिकोंके साथ दूसरे किनारे पहुंचे। किलेके अंग्रे ज़ॉको समाचार मिलते ही उन्होंने नावें एकत्र कर दीं। नोलकी सम्पूर्ण सेना नदी पार हुई। सब किलेंके भीतर गये। रास्तेमें सेनापतिने विद्रोहके लक्षण स्पष्ट देखें थे, कहीं भी अ'ग्रेजोंके धन तथा प्राण र्राक्षत न थे। चारों ओर अशान्ति और उच्छृ खलता थी । इलाहाबाद आकर उन्होंने गदर-का प्रत्यक्ष रूप देखा। अंग्रेज़ोंके घर, दूकानें, दफ्तर सब राज-के ढेर हो चूके थे। जोशमें सार्वजनिक नियम नहीं रहते। य्रोपके प्रसिद्ध वाल्हावा नामक स्थानमें जो युद्ध हुआ था उसमें सम्य सैनिकने इससे भी अधिक उद्दर्दताका परिचय दिया थाक । इसलिये इलाहावादके आदमी खोटी सलाहोंमें पड़कर यदि इस प्रकारका परिचय दे तो आश्चर्यकी क्या वात थी ! खैर नीलको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किला अ'ग्रे ज़ोंके हाथमें है। किलेकी सिक्ख सेनाने अंग्रे ज़ीं-पर हमला न किया, यही आश्चर्य था। किलेके चारों ओर

<sup>\*</sup> बालक्षावा क्रीतियां पश्चिम है। इसमें एक चीर उस दुसरी चीर च ये ज, फरासीसी, तुर्क चीर सीरियन थे। Russell's Diary in India Vol I. P. 156

विद्रोही थे, विद्रोही सिपाही प्रतिपल अपने कामको पूरा करना चाहते ये। भीतर वैठे अ'ग्रेज़ क्षण २ के लिये चिन्तित हो रहे थे। सेनापतिने सोचा कि ईश्वरकी अपारः करुणासे ही किला बचा। किलेमें भी किली तरहका नियम न था। बाहर जैसे उत्ते जित जनता किसीकी अधीनता स्वीकार न करके यनमाना कर रही थी, उसी प्रकार भीतर भी अंग्रेड़ोंमें उत्ते जना थी और भीतर भी सव कुछ अनियमित हो गया था। जो अंश्रेज स्वयंसेवक वने थे वे भी एक दूसरेके अधीन न थे, वे शराब पी पीकर मत्त होकर यथेच्छाचार कर रहे थे। गरीवोंको मारना लूटना उनमें भी जारी था। एकने पिस्तील लेकर सिक्ख सेनाध्यक्षको मारनेकी धमकी दी। किलेकी चीर्जे उन्होंने लूटी। शरावकी चोतलें लूटकर सिक्खोंने अंग्रेज़ोंके हाथ कम कीमतमें वेची। इस प्रकार वाहर-की उत्तेजित जनतासे भी अधिक अञ्यवस्था भीर अशान्ति किलेके भीतर थी। सिक्स और अंग्रेज़ सबने मिळकर किला लूटा था। व्यवखाका यह हाल था कि सारे दिन जो रक्षापर खड़े थे उन्हें खाने तकको न मिलता था। वे स्त्री पुत्र सहित भूखीं मर रहेथे। यह देखकर ईसाई धर्मप्रचारकोंने सेनापति सिमसनसे कहा। सेनापतिने उन्हें मालगोदाममें ले जाकर एकं एक रोटी दी। पर मालगोदामका एक आदमी यह रोटी देनेको भी तैयार न थां। वह कहता था कि यह कमजोर हैं छड़ नहीं सकते। इस तरह किछ के भीतर हरएक अपने आपको स्वयं प्रमु समझ रहा था। सेनापित मी इस यथे च्छा-चारको न रोक सके। मले दुरेका ज्ञान भूलकर आदमी जव उत्ते जनाके अधीन होता है तय वह ऐला ही करता है। फिर कोई शासन उसे नियममें नहीं रख सकता। एक सेना-पतिकी अधीनतामें ऐसा व्यवहार हो यहा था, फिर बाहर लोगोंने विना किसीकी अधीननाके जो कुछ किया उसकी निन्दा कैसे की जा सकती है। सेनापित नीलने किलेमें जाते ही अपनी मर्यादाको रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा की। उन्होंने असंयत अभे ज़ोंको शीध ही वशमें किया।

सबसे पहले सेनापितने किलेको चुरिक्षत धीर निरापद किया। दारागंज नामक खानमें शहरके सब जोशमें भरे आदमी एकत्र हो रहे थे। उन्हें दण्ड देनेके लिये सेनापितने कुछ गोरी सेनाके साध सिक्खोंको मेजा। इस सेनाने दारागंजके आदमियोंको समुचित दण्ड दिया, एक गांत्र जला दिया। नावोंका पुल अपने कन्जेमें कर लिया। इस पुलकी मरम्मत करवाकर नीलने उसकी रक्षाका मार सिक्ख सेनाको दिया। अवतक सिक्ख किलेके मीतर थे। हिन्दुस्तानी सिपाहियोंके हथियार लेलेनेमें इन्होंने चड़ी दश्रताका परिचय दिया था। इन्होंने सोचा था कि वे इसी तरह किलेमें रहकर शराय पोयंगे और अंग्रेज़ोंकी तरह मालगोदामका माल हजम करेंगे। जब नीलने इन्हें पुलके प्रवन्थपर जानेकी आहा दी तव वे शंकित हुए। वे इस आजाको पालन करनेके लिये सहसा तैयार न

हुए। सेनापति नील झाइवके समान द्वृद्यतिश थे, उन्होंने अपना इरादा न छोड़ा। यह पहले ही कहा जा चुका है कि किलेमें कोई नियम न था, सैनिकोंको वाहणी अपना कृत्यं सिखा रही थी। गोदामकी अच्छोसे अच्छी शराव सिक्खोंने अपने हाथमें कर छी थी और पी पीकर अद्भुत नाच नाचं रहे थे। सेनापति नीलने आज्ञा दा कि इनके पास जितनी बीतलें हैं वे जिस कीमतमें दें लेकर गोदाममें रख लो। इससे सिक्ख प्रसंख हुए। उनसे किलेके वाहरके हिस्सेमें रहनेकी कहा गया, वे वाहर रहने लगे, पर लूटने खसोटनेकी आदत न गई। अब वे अंग्रेज़ोंकी चीजें न लूटते चिलक गांवींपर घावा करते, उन्हें लूटते भीर जला देते। उनका सेनापति उनके इसं अनियमको दूर न कर सका। सिक्खोंकी इस अवज्ञाको देखकर गोरी सेना भी अफसरोंकी वातोंपर आधक कान न देती। इस समय सामान लाने और लेजानेके लिये वैलगाड़ियों और बैळोंकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। बहुत बार गाड़ियां और बैल मिलते ही न थे। पर स्वयंसेवक अंग्रेज महके नशेमें ऐसे पूर थे कि वे बैलको देखकर भी गोली मार देते थे। सेनापति नीलको ऐसी अंव्यवस्था वहुत खटको और उसने सबसे कहा कि जो वे नियम अनुसार न चलेंगे तो अंग्रे ज़ोंको भी फांसीपर लटकाया जायगा ।

सिक्खोंको किलेसे निकालकर नील विद्रोहियोंको द्वानेके लिये निकले। १५ और १७ जूनको दो जहाजोंमें उन्होंने अपने

वचों और अंग्रेज क्रियोंको कलकत्ते भेज दिया। जहाजींके नाविक मुसलमान थे। उनपर पूरा विश्वास न होनेके कारण १७ रह्मक यात्रियोंके साथ रहे। सेनापितने इधर यसुनाके वार्चे किनारेकी वस्ती कीटगंज और मूलगंजपर हमला किया। वहाँके र्वनवासी भाग गये। एक जहाजपर हो तोपें लगाकर नीलने जलमार्गको रिक्षत किया। खुश्कीके रास्तेपर सेना और सवार रहे। पैदलोंमें सिक्ल थे। जब यह आगे यहे तव विद्रो-हियोंने हमला किया, पर सिक्लोंको बंदूकोंकी मारसे वे माग गये। रातको विद्रोही ईसाई कैंदियाँ और तोपींकी छोड़कर भाग गये। इन कैंदियोंमें वह १६ सालका अ'ग्रेज़ वालक भी था। सेनापति नीलने इस प्रकार हमला करके एक एक स्थानपर अपना अधिकार जमाया। १७ जूनको मजिस्ट्रेट साहव कोतवाली पहु चे । यहांसे भी वलवाई भाग गये थे । इसी समय लोगोंमें अफवाह फैली कि अ'ग्रेज़ी तोपोंसे सारा शहर उडाया जायगा। संभव है यह वात डरे हुए लोगोंने या जिन्हें अंग्रेज़ गिरफ्तार करना चाहते थे उन्होंने फैलाई हो। चाहे जहांसे यह यात चली हो, पर देखते देखते चारों ओर फैल गई। नगरवासी इससे डर गये। मौलवी और उनके साधि-शोंने यह हर दूर करनेका प्रयत्न किया पर हर दूर न हुआ | शहर छोडकर छोग मागने लगे। सारा शहर खाली हो गया, एक भी आदमी न रहा। शामको एकं घरमें भी चिराग नजर न भाया। मीलवी लियाकत अली शहर छोड़कर .कानपुरकी

ओर चले । अ उनके दो साथी लड़ाईमें मारे गये थे । एक सुन्दर कपड़े पहने हुए नीजवान हाथ बांधकर सिक्ख सेनाके सेनापित- के सामने लाया गया । यह मौलवीका मतीजा था । इससे कुछ वातें पूछकर ही सेनापितने इसे जेल भेज दिया । जब सैनिक इसे जेल ले जा रहे थे तब जबर्दस्ती अपनेकी खुड़ाकर इसने ले जानेवालोंमें से एकको चोट पहुंचाई । यह देखकर सेनापित कर घोड़ा दौड़ाकर इसके पास गये और तलवारसे उसके दो दुकड़े कर दिये । फिर इसकी लाश वाहर फैंक दी गई ।

तमाम अंद्रुली इन्तजाम करके सेनापित नील १८ जूनको अपनी सारी सेनाके साथ निकले। एक सेनाको उन्होंने दरियावाद, सेंदरवाद, रसूलपुर नामक गांवींपर इमला करनेके लिये
भेजा। वाकी सेना लेकर शहरकी ओर वढ़े। शहरके निवासी
बस्ता छोड़कर भाग गये थे। बढ़े भारी तूफानके वाद जैसे प्रकृति
शान्त क्ष्म धारण करती है, वैसे ही कवायदका सेदान और
फीजी छावनी भी शान्त थी। फिरसे छावनीपर सेनापितका
काजा हुआ। शासनविभागके राजकर्मवारियोंका काम फिरसे
शुक्त हुआ। परेटकं सेदानमें फिर राजभक्त सिपाहियोंका समागम हुआ। इलाहावादका युद्ध समाप्त हुआ, पर अंग्रेजोंकी

<sup>े</sup> भीलवीने अपनाहके सम्बन्धमें लिखा है कि—"कुछ दुष्ट आदिमयोंने अनु थों-का पच लेकर कहा था कि अंगे ज सरिशहरको उड़ाने के लिये तोगें तैयार कर रहे हैं। वह खुद भी अपने आदिमयोंके साथ भाग गये। मैंने कोगोंको बहुत समभाया, पर किसीने न सुना।"

प्रतिहिंसाकी समाप्ति अयतक न हुई। जोग्रमें आकर जैसा लोगोंने अंग्रेज़ोंकी हत्या की थी, उनके घर जलाये थे, अय अंग्रेज़ उनसे अधिक हत्या करके उनके घर जलाने लगे। दो सप्ताह पहले वे लोग शहरसे मागकर दिल्लेमें लिपे थे, उनके घर, दूकानें लूटी और भस्म की गयी थीं। उनके स्वजन दन्धु मारे और सतायं गये थे। दो सप्ताह वाद जव विपत्तिसे उनका उद्धार हुआ, जब फिरसे उनका राज्य स्थापित हुआ, तब विना किसी तरहके संकोचके यनपढ़, शान्त और गरीव प्रजाको मारने लगे, उनके घर और गांव जलाने लगे। जितना मयंकर कांड हिन्दुस्तानियोंने किया था उससे चौगुना घोर चीमत्स काम अब अ'ग्रेज़ोंने करना शुक्र किया। उदारता, न्याय और दयाका तो कहीं नाम भी न रहा। चारों ओर घोर हिंसा, वदला और खून ही खून हो गया।

अ'ग्रेज़ जब पश्चिमोत्तर प्रदेशमें अपनी जीवनरक्षाके छिये चिन्तित थे तब कलक्ष्मचेकी सरकार अपराधियोंको कड़ी लजा देनेके छिये कठोर कानूनोंका निर्माण कर रही थी, इन कानूनोंके द्वारा सर्वसाधारण प्रजाका संकटमय जीवन मजिस्द्रेटोंके हाथ-का खिलीना था। मजिस्द्रेट, सेनापित, उनके सहायक और साधारण गोरेको भी जान छेनेका अधिकार मिल गया था। चे मनुष्यके अमूल्य जीवनको एक पलमें छे सकते थे। हिंसा इनके हृदयोंमें विकट इपसे जाग रही थी। जो बदला छेनेके छिये पागल हो रहे थे, उन्हींके हाथमें ताकत और कानून था।

उस समय इन सब आदिशयोंके हाथमें इस तरहको शक्ति देकर .सरकारने . उचित कार्य नहीं किया। जो ग़द्रके नेता थे या जिन्होंने उसमें किसी तरहका भाग लिया था, उन्हें सजा देना उचित था, पर उसमें न्यायको मर्यादा भी होनी चाहिए थी। सौ अपराधो चाहे छूट जायँ, पर एक भी निरपराधीका सजा न मिले, यह सरकारका आदर्श उस समय लुप्त हो गया था। सरकारके कानून यदि विचारशील पुरुषोंके हाथमें होते तो फिर भी कुछ आशा थी, पर जिन्हें अधिकार मिला था वे अदूर-दशीं और हिंसापरायण थे। अपराधी निरपराधी सभीपर उनका कहोर बज्ज समानद्धपसे गिरा था। वे लोग प्रजाकी हत्या करनेवालो भैशीने वन गये थे। रोज सैकड़ों निरपराधोंके प्राणघात हो रहे थे। पश्चिमोत्तर प्रदेशके छे॰ गवर्नरने घोषणा को थी कि विवा गवर्नर जनरलकी आज्ञाके किसीकी जान न ली जायगी, पर सेनापति नीलने इसपर कुछ भी ध्यान न दिया। उस समय एक अखवार "हिन्दू पेंद्रियट" अंग्रेज़ीमें निकलता था 1 उसके सम्पादक हरिश्चन्द्र मुखोपाध्यायने अपने पत्रमें लिखा था कि-"यदि गवर्नर जनरल उत्तरपश्चिम प्रदेशके ले॰ गवर्नर प्रान्ट साहबकी घोषणाकी रक्षा न करें तो उन्हें चाहिये कि वे अपने पदसे इस्तीफा दे हैं। अगर सेनापित नील उनके कामको, या उनकी शत्रुता निकालनेकी इस रीतिको अच्छा समक्रते हों, तो गवर्नर जनरळको चाहिये कि:कुछ कसाइयोंके हाथमें देशभरको सींपकर यहाँसे विदा हो जाय। पर यदि वे भारतको राज्यका मुक्कट

समभते हों तो यहाँके निदासियोंके साथ दया और करणाके साध काम छेना चाहिए। पश्चिमोत्तर प्रदेशमें छोगोंका सर्वनाश हो रहा है, उसका अन्त होना चाहिए।" खदेशहितैपो छेखककी करूमसे उस समय यह शब्द निक्ले थे। पर उस समय सेना-पति नीलके समान और भी बहुतसे अंग्रेज़ थे, वे सब हिन्दुस्ता-नियोंका नाश करनेपर तुल गये थे। केवल बदला उनकी नक-रके सामने था, उनकी उदारताका कहीं पता भी न था।

विचारविभागके अलावा जिन आदिमियोंको फीड़ी कानूनकां अधिकार दिया गया था, उनमेंसे एकने ६० को, दूसरेने ६४ को और सिविल सर्जनने ५४ को फांसीका हुक्म दिया। इन लोगोंका ययान या गवाही आदि कागजपर भी नहीं लिखी गई। एक आदमीके पास एक पेसोंकी थैली थी, इसी अपराधमें उसे फांसी दी गई। यह कहा गया था कि इसने खजाना लूटा होगा। इसके एक महीने याद एक दिन २८ आदिमियोंको, दूसरे दिन १५ और तीसरे दिन १३ को फांसी दी गई। पर इनके अपराधी होनेका कोई भी प्रमाण न था।

सिपाहियों को पुछपार करने देने के अपराधमें छः आद्मियों को फांसी दी गई। उस समय एकमात्र फांसी ही अपराधियों के लिये दएड था। न्याय करते समय यदि अपराधिके अपराधपर विचार किया जाता तो कोई वात न थी, किन्तु अंग्रेज़ और अधिकारियों ने फांसीको अंग्रेज़ी रोआवका एकमात्र सुख्य साधन समक लिया था। इन्साफ करनेवालेकी दृष्टि अपराधीके अपराधपर न होकर

अपने हृदयकी हिंसाकी और होती थी। गुदरके छः महीने वाह जजकी बाजासे १०० बाद्मियोंको और मजिस्ट्रेटकी बाजासे ५० को फांसी दी गई थी। इलाहाबाद और पश्चिमीचर प्रदेशके अन्यान्य खानोंपर एक बहुत वड़ा फांसीका लहा खड़ा किया गया था। इनके पास लेजाकर हिन्दुस्तानियोंको नम्बरवार रस्सियोंसे लटका २ कर मार डाला जाता था। उक्त फीजी न्यायकर्त्ता ओंमेंसे एकने लिखा था - "जिन गांववालोंने हमारा विरोध किया था, उन सवको हमने जलाकर नाश कर दिया, निवासियोंको मार डाला। हमने खूव अन्छी तरहसे वहला लिया। जिन्होंने सरकार और उसके अनुवावियोंका विरोध किया उनका न्याय करनेके लिये में जज बनाया गया। मैं रोज़ आठ दसको फांसी देता था। जान छेने और वचानेका अधिकार हमारे हाथमें है। मैं निश्चय कह सकता हूं कि, अपराधियोंमें-से एक भी न वचेगा। हरएक अपराधीको फांसीकी सजा दो जातो है। अपराधीको गाड़ीपर खड़ा करके, दरव्तपर वैधी हुई रस्सीसे उसका गला वांधकर नीचेसे गाड़ी हटा ली, वह फूलने लगा।"#़ अपने हृदयकी छिपी हिंसाकी पूर्ण करके इस अंग्रेज़-ने प्रसन्नतासे यह लिखा था। फांसी देनेका अधिकार फीजी और दीवानी दोनों विभागोंके अंग्रेज़ोंको मिला था। फौजियोंने तो सत्यानाश किया ही और दीवानीवालोंने उनसे भी बढ़कर किया। ज्ञादीं और मुद्राफरोशोंकी तनस्वाहें कम कर दीं गई

<sup>\*</sup> Martin's Indian Empire. Vol II. P. 361

थीं। मजिस्द्रेटने सरकारको इसका यह कारण लिखा था कि, "अगर ऐसा न किया जाय तो फी आदमीकी फांसीकी कीमत अधिक वैठेगी ?।" अर्थात् जल्लादोंकी तनस्वाहके साथ आदमी-की जानकी कीमत भी बहुत कम कर दी गई थी!

• इस समय इलाहावाद्में एक वंगाली मुंसिफ थे, इनका नाम था प्यारेमोहन वन्द्योपाध्याय। इन्होंने बड़े साहसका परिचय दिया। अपने अधीन और दूसरे लोगोंको स्वयंसेवकक बनाकर इन्होंने अपने स्थानकी रक्षा की, विद्रोहियोंसे लड़ाई की और आक्रमण करनेके लिये पड़ोसके गांवोंमें जाकर आग लगा दी। फिर अपनी रिपोर्ट अंग्रेज़ीमें लिखी और अपने जो सहायक थे उन सबको धन्यवाद दिया। गृदरके बाद सरकार इनके कामसे बहुत खुश हुई, इन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेटका पद मिला। अखबारवालोंने इनका नाम "लड़ाकू मुंसिफ" रक्खा। इस समय पश्चिमोत्तर देशमें दीवानी कवहरियोंमें अधिकाश बंगाली ही थे। धंगालियोंने किसी प्रकार सरकारका विरोध नहीं किया। वे वैसे ही राजमक्त बने रहे।

इस प्रकार हिन्दुस्तानियोंका विध्वंस करके अंग्रेज़ोंने अपनी सस्यताका परिवय दिया। हिन्दुस्तानी उनके समान गम्भीर गौरवसे गौरवान्वित न थे, उनके समान हिताहित ज्ञानके पारदर्शी न थे, उनके समान अस्त्र शस्त्रोंसे सज्जित भी न थे। उनमें साधीन होनेकी बूही सकती हैं, देशप्रेमके कारण एका-

<sup>\*</sup> Ibid P. 68

यता भी हो सकती है, धर्मरक्षाके लिये ऐका भी हो सकता है, पर इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अंग्रेज़ी सभ्यताका बीज नाश कर दियाथा। हिंसाकी आगमें उन्होंने यूरोपियनोंको भस्म किया. शफाखाने, स्कूल, तारघर सब जलाकर राख कर दिये थे, अंग्रेज़ क्षियों और तबोंको तलवारकी धारसे परलोक पहुँचा दिया था। वाणिज्य व्यापारके कारण जो स्थान सदा धन सम्पतिपूर्ण थे, जहाँ शान्तिकी महिमाका गुणगान होता था, सभ्यताका गौरव जिन खानींपर प्रगट था, उन सबका नाश करके उन्होंने वहां निर्जान फवरिस्तान वना दिया था। पर इन सव वार्तोके साध यह भी सल है कि केवल भारत ही नहीं, संसारके जिस भागमें जव जव विष्ठुव हुआ है तव तब वहां भी यह सब वातें हुई हैं। यह तो विष्नवका अवश्यस्माची फल है। चाइविलके प्राचीन इतिहासमें स्त्री पुरुप और वचोंकी लोमहर्षण घटनाका विवरण है। सभ्यतासिमानी रोम साम्राज्यमें भी यह सब वातें होती थीं. इतिहासके पाठक यह जानते हैं। सत्रहवीं सदीमें, इंग्लें-डके राजा पहले चार्क्सके जमानेमें, आयर्लैग्डके कैथलिक सम्प्र-दायवालोंको प्रोटेस्टैंट लोगोंने जिस निर्द्यतासे मारा, घर जलाये और पैशाचिक काएड किये: उन्हें पढ़कर आज भी स्तम्मित रह जाना पड़ता है। जो देशः और जातियाँ अपने आपको सस्य कहती हैं उनमें जब विष्ठवके समय यह सव वातें हो सकती हैं, निरपराध स्त्रियां और सुकुमार वचोंतक जब उनके निर्देयताके शिकार बनकर प्राण खोये हैं,

तय अनुपढ सिपाहियोंकी उत्तेजना और धर्मरक्षाके जोगमें उनके हायले जो कुछ हुवा, वह कुछ भी विस्मयकारी न था। वे संदिग्ध सीर भ्रान्त थे। उनका ज्ञान अधिक न था, घीरता विवेचना द्वारा उनके हृदय शान्त न थे। अंग्रेज़ी कृट राजनी-तिके मर्नको समभानेमें वे असमर्थ थे, मयानक कल्पनासे वे उन्सक्त हो गये थे। अंग्रेज़ोंकी कार्यप्रणालीको वे अपने नाशका कारण समकते थे। बहुतोंको दूसरोंने बहकाया था, बहुतसे इच्छा न होनेपर भी अपनी सम्पत्ति वचानेकी गरजसे निद्रोहि-योंके साथ हुए थे, बहुतसे लूटकर अपनी दशा सुधारनेके विचा-रसे विद्रोहियोंसे मिळे थे, कोई कोई दूसरेके द्वावमें आकर आ मिले थे। जब बढ़े बढ़े शहरोंके सिपाही सरकारके विरुद्ध हिथयार उठा रहे थे, गोरी सेना जब मौकेपर पहु चनेमें असमर्थ थी तद उपाय न देखकर प्रजा सिपाहियोंका साथ देती थी। उन्हें कोई नेक सलाह देनेवाला न था, कोई उद्धारकर्चा न था, सम्पत्ति और सम्मानरक्षाका कोई उपाय न था। दूसरा कोई उपाय न देखकर, जो कुछ सामने हो रहा था उसीमें छोग मिल गयं। अन्तमें अंग्रेज़ोंके हाथसे उनका सर्वनाश हुआ। यह लोग अपने जिन राजवंशों और धन सम्पत्तियोंकी रक्षाके लिये सिपाहियोंके साथ हुए थे अन्तमें अंग्रेज़ोंके हायसे उन राज-वंशों और घन सम्पत्तियोंका समूछ नाश हुआ। उनका घर वारतक जल गया, नामोनिशान भी मिट गया, वे सब अन्तमें फांसीपर लटकाये गये। अंग्रेज़ जातिने इंनकी अदूरदर्शिता-

पंर किसी प्रकारकी द्या या मनुष्यत्वका परिचय न दिया। वृह् , जवान, वालक सबको उन्होंने मृत्युका ग्रास बना दिया। गांवके गांव जला दिये, जिनमें न मालूंम कितने कोमल शरीर वच्चे और निरपराध स्त्रियाँ विक हो गई'। अ'श्रे ज़ उसः संमय अभिमानसे कहते थे कि "नेटिवोंको" समूल विध्वंस करना एक वड़ा मनोहर विनोद है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इसका सुख भोगा है। # एक प्रन्थकारने लिखा है कि जो मुद्दें रास्तोंके दर-क्तोंफर भूलते थे उन्हें उतारकर गड़ामें फेंकनेके लिये थाठ गाड़ियाँ लगायी गई थीं। तीन महीनेतक रोज सुवहसे शामतक यह आठों गाड़ियाँ मुदें ढोकर गङ्गामें फे कती रहीं। प्रायः ६ हजार आद्मियोंकों फांसी दी गई थी। 🕆 गृहरके बाद इस प्रकार अ'ग्रेज़ोंने खूनपर खून करके अपना जी सन्तुष्ट किया, गांव जलाकर न मालूम कितने निरपराध जीते जलाये गये और कितने गोलियोंसे मारे गये, इसका कोई हिसाव ही नहीं। छोगोंके जोशका यह भयानक बद्छा उनसे छिया गया और राज्यपालनके नामपर राक्षसी कठोरता प्रदर्शित की गई।

इलाहावाद विभागके गद्रके सम्बन्धमें, उसी समय एक सहद्य लेखकने "कलकत्ता रिन्यू" में एक लेख लिखा था। उसके उपसंहारमें उसने लिखा था—"हर एक अंग्रेज़ केवल

<sup>\*</sup> Kaye's Sepoy War. Vol II. P. 270

<sup>†</sup> Bholanath chandra, Travels of a Hindu. Vol II. P. 324.

स्वाघीन मनुष्य नहीं हे, यह्कि खाघीनताका प्रचारक है। वे स्वेच्छाचारी सरकारके कर्मचारी होकर भी, यह कहकर सन्तोप करते हैं कि, सरकार पिताके समान अपनी प्रजाका पालन करती है। पर सरकार और उसके कर्मचारियोंने जो, सर्वया निर्दोप भारतीयोंका खून बहाया, वह गंगाके पानीसे भी धुल नहीं सकता। चाहे जितना जमाना बीत जाय पर १८५७ की याद कोई भूछ नहीं सकता। इस समय हजारोंके प्राण जनरहस्ती हरण किये गये। भारतवासी चारों ओरसे आकान्त, अपमानित और निहत हुए। इसके पदलेमें हमने भी उनपर आक्रमण किया, हमने भी उन्हें नारा किया। वे हमारे मित्र नहीं वने इसलिये इमसे भी मित्रताकी आशा करनी व्यर्थ थो। उन्होंने जैसे हमारा खून वहाया वैसे ही हमने उनके प्राण लिये। हमारी मीतसे वे ख़ुश हुए, इसिलये हमने भी उनपर अपनी घूणा प्रगट की x x x l

"ईसाई धर्मावलिंग्योंको यह घुणा और हिंसा देख स्तम्भित होना पड़ता है। जो लोग अभी इंगलेंडसे आये हैं, उन्होंने जब करणामयी देवियोंके मुंहसे यह सुना कि इस तरह कतार की कतार फांसियोंपर लटकाये जाते थे तब वे आश्चर्यसे चिकत रह गये, मनुष्यत्व और सार्वजनिक धर्म हमसे विदा हो चुका। इन आदिमियोंको हमने जंगली जानवरोंसे भी नीच समका। पर हमारे जीवनका अधिक समय इन्होंमें घीता है। इन्होंके हाथ हमने भोजन किया। हमने जो कुछ किया उसके बद्लेमें यह लोग फिर हमारी हत्या न करें तो ही अच्छा है। × × × जो हमारे विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हुए थे या हमारी तलवार, तीप और वन्द्रकोंसे मारे गये थे, उनके सम्बन्धमें हमने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बातोंकी तरह स्पर्द्धाके साथ मौतको अपने गले लगाया था । वे कितने वीर और साहसी थे यह केवल अन्तर्यामी परमातमा ही जानता है। वे जयके उल्लासमें अपने अन्तिम समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमेंसे किसीने अपने जीवनकी मिक्षा नहीं मांगी, या किसी वस्तुके बद्लेमें उन्होंने जीवन नहीं चाहा। उन्होंने दूसरोंकी जान जैसे तुच्छ समभक्तरं ली थी, वैसे ही अपनी जान देना भी वे तुच्छ सममते थे। हजारों आंदमी हमारे विरुद्ध खड़े हुए थे, क्योंकि उनके लिये इसके सिवा और कोई मार्ग न था, आत्मरक्षाका और कोई मार्ग न था, आत्मरक्षाका और कोई उपाय न था, कहीं कोमलता और करुणाका विकास न था।

"हमारे शासकगण सोचें, उन्होंने अनुन्नत और असम्य आद्मियोंका शासनमार नहीं प्रहण किया था। वहुतसे सम्पत्ति-पूर्ण नगएो और प्रामोंमें उनका निवास था। वे कार्यमें चतुर, व्यवहारमें सम्य, युद्धमें साहसी, मृत्युसे निर्भय और धर्मके अनुयायी थे। यह हो सकता है कि अपने विचारोंके कारण उन्होंने हमारे विरुद्ध पक्ष लिया। कारण, उनकी और हमारी धारणा एक नहीं, उनके देवता और हमारे देवता एक नहीं, वे जिस भावसे न्याय अन्यायका विचार करते हैं उस तरहसे हम नहीं करते। इन सब आद्मियोंका नाश करके इनके खानपर हम अंग्रेज़ोंको नहीं बसा सकते। सारे भारतवर्षको आद्मियोंसे खाळी करके हम उसे शान्त नहीं कर सक्ते। हमने बहुत नोस्र काम किया यह खीकार करना होगा। परमात्माके द्यामय हाथने हमारी रहा की और वही अब भी कर रहा है। हमारी शक्ति, विद्याबुद्धि, झमता और हानके रहते हुए हमें इन दुवेल, निरीह और शान्त लोगोंपर द्या करनी चाहिए।"

उदारण्हित .सहदय छेखकने इछाहावाद विभागके हत्याकाग्छके विषयमें इस प्रकार अपनी सम्मति दी थी। जय तक
संसारमें न्यायका सम्मान रहेगा, दया और उदारताका परिचय
मिछता रहेगा, तब तक इस छेखकके यह शब्द न भूछे जायंगे।
जिस समय इस प्रकार सेनापित नीछ इछाहाधादमें फिरसे सरकारके राज्यकी प्रतिष्ठा कर रहे थे उस समय कानपुर और
छानऊकी चात सोचकर वे चिन्तित हो रहे थे। इन दोनों
स्थानोंपर उन्हें सहायक सेना भेजनेकी आवश्यकता माळूम हो
रही थी, पर वे इस विषयमें जल्दी नहीं कर सकते थे। आदमियोंकी कमी,न होनेपर भी सामानकी कमी थी। खाने पीनेकी चीजें यथेष्ट न थीं। इसके अछावा घोढ़े और वैछ भी पर्याप्त
न थे। रसद पहुंचानेके छिये वैछ एकत्र किये गये थे, पर वह
सय विद्रोही सिपाही छे गये थे। इस प्रकार वैछगाड़ियोंकी

<sup>\*</sup> Calcutta Review, Vol. XXXI. A district during a Rebellion. PP. 82-84.

कमी रही। तम्बू भी काफी न थे। मौसिमका यह हाछ था कि एक दिन घूपके मारे अमीन ताबेकी तरह जलती थी, दूसरे दिन मूसलधार पानी बरसक्षा था। विना सामानके, ऐसी हालतमें जल्दीसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुंच न सकते थे। इला-हावादके संग्राममें सब सम्पत्ति नाश हो गई थो, किसान भाग गये थे, व्यापारी हानियोंसे वेहद दवे जा रहे थे। इसपर अधि-कारियोंकी ओरसे जो सर्वसंहारक नीतिका प्रयोग हुआ इससे सब अपने प्राण लेकर भाग गये थे। इसलिये न जल्दीसे रसद मिली और न खाद्य सामग्री।

इसके अतिरिक्त एक विपत्ति उनके मार्गमें और आई।
जिस समय सेनापित नील खाद्य सामग्री एकत्र कर रहे थे, उसी
समय उनकी सेनामें हैजा प्रगट हुआ। गर्मीमें रहना, पुष्टिकर
भोजनेकी कमी और शरावकी अधिकतासे हैजा होने लगा।
एक रातमें २० गोरे सिपाही मरे। शफाख़ाना हैजेके बीमारोंसे
भर गया। इस आकस्मिक निपत्तिके कारण सेनापित यहुत
चिन्तित हुए। विना भारतवासियोंकी सहायताके और कोई
गार्ग न था। वीमारोंको ले जानेके लिये डोलियां न थीं, डोलियां
मिलतीं तो कहार न मिलते। जकरी कामोंके लिये नौकरोंका
मिलतीं तो कहार न मिलते। जकरी कामोंके लिये नौकरोंका
सिलना कठिन हो गया। अंग्रेज़ोंके सामने आने और उनके
साथ रहनेके लिये कोई भी राजी न था। चारों ओर डर फैल

यक रेळवे कर्मचारीने ळिखा था—"सेनापति नीळने हम सबको